# श्रीमार्कण्डयमहापुराणम्

पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान नैमिषारण्य • सीतापुर









महर्षिव्यासप्रणीतं

## श्रीमार्कर स्थमहापुरागाम्

[प्रथम भाग]

प्रस्तावनाकार श्रीगौरीनाथ शास्त्री

हिन्दो-अनुवाद तथा पर्यालोचनकार डा० सत्यव्रत सिंह

पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान नैमिषारण्य, सीतापुर

१९०५ शकाब्द

१९८४ खेस्ताब्द

२०४० वैक्रमाब्द

प्रकाशक:—
निदेशक,
पौराष्ट्रिक तृ<del>थक वैदि</del>क अध्ययन एवं अनुसन्धान-संस्थान,
नैमिषारण्य, सीतापुर

20 7 3 7 7

Mills obe,

प्रथम संस्करण, ११०० प्रतियाँ

विशिष्ट संस्करण: १२५-००, \$ १२.००

सामान्य संस्करण: ६५-००, \$ ६.००

मुद्रक : रत्ना प्रिटिंग वर्क्स कमच्छा, वाराणसी

#### ADHYAYANA-MĀLĀ

[ Vol. 5 ]

### SRĪMĀRKANDEYAMAHĀPURĀNAM

( Upto Chapters—1-45 )

With a Foreword

By

Gaurinath Sastri

Translated & Edited

BY

Dr SATYAVRAT SINGH

INSTITUTE FOR PAURANIC AND VEDIC STUDIES
AND RESEARCH
NAIMISHARANYA, SITAPUR

Published by-

Director,

Institute for Pauranic and Vedic Studies and Research

Naimisharanya, Sitapur.

( Up-1--013) ( Up-1-40 )

ALIEVAT LIA WILL

With a Foreword

First Edition, 1100 Copies

Generalization Contact

Delux Edition—125-00, \$ 12 Popular Edition-65-00, \$ 6

> Prayring ad St. 12.1 and MES TRANSPORTED AND

Printed by :-

Ratna Printing Works

Kamaccha, Varanasi.

SHOUTH FILLY OF A DR ALLIAN NEW MEWDYSKY

belgi.

#### ACKNOWLEDGEMENT\*

We are extremely grateful to Shri C. P. N. Singh, Rajyapal, Uttar Pradesh, who has been kind enough to move the Government for a suitable grant towards the publication of our volumes. We are privileged to record our deep sense of gratitude for the all-round interest he has been taking for the growth and development of the Institute, physical and academic.

GAURINATH

Historia And

We are sincently proceeded to Sint U entitles of a sint in a second of a sint in a second on dispersion of a sint in a second on dispersion of a sint in a sint i

HEATHRUAD

#### **PREFACE**

As announced earlier we are privileged to bring one more important publication of our Institute, the Mārkaņdeya Purāņa (Part One) edited with the original text, translation and explanatory notes in Hindi. We are beholden to Professor Satyavrat Singh, the renowned Anglo-Sanskrit scholar, at present attached to the Institute as Research Professor, who has taken adequate pains in seeing the work through.

The Mārkaṇḍeya Purāṇa is admittedly one of the important Major-Purāṇas. It is proposed that the work will be divided into four sections for the purpose of publication—the present volume takes us from the beginning to Chapter XLV; the second volume containing a glorious account of the Mother Goddess in thirteen chapters is already out in the market; the remaining chapters will be published in the next two volumes. Besides, the editor has completed his writing on the place and importance of the Mārkaṇḍeya Purāṇa in the field of Purāṇa literature which we intend to publish in a separate volume.

The Purana takes its name from one of our ancient seers who appears in the role of a narrator in a large section of the Great Indian Epic, the Mahabharata (Book III, Chapters 205-16) where his dissertations on social, moral and philosophical topics are recorded.

Like any other Purāṇa this Purāṇa is a store-house of stories and the poet displays great skill in the portrayal of different situations. The description of hell, in particular, occupies a unique stature. And, the story of King Vipaścit may be regarded as one of the best specimens of Indian legend poetry. The reader may be full of admiration for the excelling quality of the medium through which they are portrayed.

It is known to scholars working in the field of Purāņa literature that F. Pargiter translated a number of Puranas into English for people who are not acquainted with the Sanskrit language but are interested in the cultural heritage of the Indian people. It has been felt in the fitness of things to attach hereto a summary of the contents of Chapters 1-XLV, GAURINATH

Capacity selections on Ladoria and to the fire to Perform, who has a deep adoquate principle in reduction were

> the state of the s Bullion and venter

The parties of the second of t

land to be produced by the company of the company o

and became and a lateral and the state of th Modelly and and the state of the land and the state of th Land legions delete are exclusived to oil or old fold to Represented

stories and the pass displays were abill in the portugal of diff. one state from The desciption of hell in a cricular, area-

plea a noique se para chad, con se sy of Chag vivo. 11 riov regarded as such of the but specifieds of Indica lay

one god soils. To prove and how this to got be well as

Libration other Surena dila Partico is a stara-house or

and to more vita alimba il agraph a colorado al a

suitailana a francis e Paleman de la companya

faires 100'0 the net to an at exim some ?

ad the time of their being no at it in the circ

portrayed.

#### A SUMMARY OF THE CONTENTS OF CHAPTERS I-XLV

(Taken from the Mārkaņdeya Purāņa translated into English by F. Pargiter in Bibliotheca Indica Series).

Jaimini applied to Mārkaņdeya for instruction on four questions. Mārkaņdeya referred him to four learned Birds, sons of Drona and the Apsaras Vapu who was cursed by the Rṣi Durvāsas to be a bird; and narrated the story of their birth, and of their education by Śamīka; and explained that they were four brāhmaṇas, who were so born, because cursed by their father Sukṛṣa for not offering their bodies as food to a famished bird.

#### The Birds' discourse on Jaimini's four questions.

Jaimini visited the Birds at the Vindhya Mountains and they answered his four questions thus:—Viṣṇu assumed bodily forms in order to accomplish good; Draupadī became the joint wife of the five Pāṇḍavas because they were all emanations of Indra; Baladeva committed brahmanicide during intoxication and expiated it by pilgrimage; and five Viśve-Devas, who, on seeing Viśvāmitra's brutality to King Hariścandra, censured Viśvāmitra, incurred his curse thereby and were born as the five sons of Draupadī to die young and unmarried.

This story led the Birds at Jaimini's request to narrate the whole story of King Hariścandra's sufferings and ultimate beatitude; and the terrible fight which resulted therefrom between Vaśiṣṭha and Viśvāmitra as gigantic birds.

The Birds' discourse on Jaimini's further questions.

Discourse on life, death and action.

Jaimini propounded further questions regarding conception, foetal life, birth, growth, death and the consequences

of action; and the Birds answered them by reproducing the instruction that a brahmana Sumati, nick-named Jada, once gave to his father (cantos x-xliv).

Thus the Birds gave in Jada's words a description of death after-existences and certain hells; of human conception and birth, and the evils of all existence; of certain other hells and the various terrible torments inflicted there; and they narrated the story of King Vipaścit's descent into hell, with a discourse regarding action and the specific punishments for a long list of various sins, and of his deliverance from hell together with other persons confined there.

#### Stories illustrating religious devotion ( Yoga).

The Birds, continuing Jada's discourse, broached the subject of Yoga or religious devotion, but prefaced it with a long narrative (cantos xvi-xliv). A brāhmaṇa Māṇḍavya was saved from curse by his devoted wife, who stopped the rising of the sun and gained a boon from Atri's wife Anasūyā; the gods in consequence blessed Anasūyā and Brahmā, Viṣṇu and Siva were born as her three sons, Soma, Dattātreya and Durvāsas; Dattātreya indulged in sensual pleasures; Arjuna Kārtavīrya, however, being advised by his minister Garga to propitiate Dattātreya, because Dattātreya (being an incarnation of Viṣṇu) had once saved the gods from the demons, did so and by Dattātreya's blessing reigned gloriously. This led on to the story of Alarka, which is used to convey political, religious and social instruction (cantos xx-xliv).

#### Alarka's birth and education.

King Satrujit's son Rtadhvaja lived in intimate friendship with two Nāga princes; they told their father Aśvatara how Rtadhvaja had succoured the brāhmaņa Gālava with the help of a wondrous horse named Kuvalaya, and descending to Pātāla, had killed the demon Pātāla-ketu there, and had rescued and married the Gandharva princess Madālasā, and was famed as Kuvalayāśva; and also how a demon had caused Madālasā to die on a false report of Kuvalayāśva's death. King Aśvatara, by propitiating Sarasvatī then, gained perfect skill in poetry and music (which are described) and by propitiating Siva received Madālasā restored to life; he invited Kuvalayāśva to Pātāla and gave Madālasā back to him. Kuvalayāśva had a son by her, and she prattled to the infant; they had three other sons and she named the youngest Alarka.

#### Political, religious and social instruction.

Then followed an exposition of political, religious and social doctrine in the guise of instruction given by Madalasa to Alarka. She instructed him in the duties and conduct of a king; in the duties of the four castes and of a brahmana's life; in the general duties of a grhastha and various religious matters; in the duties of a grhastha in detail; in the śrāddha ceremonies; in the performance of the Pārvaṇa śrāddha and the person to be excluded; in the particular foods, periods, sites, and ordinances to be observed in the śrāddha; in the Voluntary śrāddha and their benefits and proper occasions; in the rules of Virtuous Custom, generally and with much detail, about diet, purification, conduct, holy days and various religious ceremonies.

#### Exposition of religious devotion ( Yoga).

Rtadhvaja then resigned his kingdom to Alarka and departed to the forest. Alarka lived in pleasure, but, being reduced to great straits by his brother and the king of Kāśī, sought relief from Dattātreya. Dattātreya spoke about the soul and, on Alarka's asking about religious devotion (Yoga), expounded the method, conditions and signs of its proper performance; the attendant ailments and the stages which lead to final emancipation from existence; the way in which a Yogi should live, beg, eat and reach his end; the composition, meaning and efficacy of the word 'Om'; ill omens and

their signification; and the seasons for, and the importance of Yoga. Alarka then relinquished the kingdom, but his brother, glad at Alarka's conversion, declined it and departed. Alarka gave it to his son and departed to the forest. This ends Jada's exposition.

The Birds' discourse on Jaimini's further questions.

Discourse on creation.

Jaimini put further questions, and the birds answered them repeating what Mārkandeya had taught Kraustuki. This discourse runs to the end of the Purāna.

why on it will but anothe his hadron ; or

and spend the part the self the graph of the self the sel

and the or desired and the

#### प्राक्कथन

श्रीमार्कण्डेयमहापुराण का यह सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद श्रीजीवानन्द विद्यासागर द्वारा सन् १८७९ में कलकत्ता से प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण को मूल मान-कर किया गया है। श्रीजीवानन्द विद्यासागर का संस्करण, अनुमानतः, बिब्लिओथेका इण्डिका सीरीज में रेवरेण्ड डा० के० एम० बैनर्जी द्वारा सन् १८६२ में प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण के आधार पर प्रकाशित हुआ है। श्री एफ. ई. पाजिटर, आई. सी. एस., जज, कलकत्ता हाईकोट द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजी में किया गया अनुवाद, जो सन् १९०४ में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, उसका मूल डा० के. एम. बैनर्जी द्वारा सन् १८७९ में प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण का ही संस्करण था। मार्कण्डेयपुराण के १८६२ में प्रकाशित और १८७९ में प्रकाशित संस्करणों में अध्याय तथा क्लोकसंख्या की दृष्टि से परस्पर समानता है। मार्कण्डेयपुराण का अन्तिम १३७वाँ अध्याय, जिसका श्री पाजिटर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उपर्युक्त दोनों संस्करणों में पूर्ण नहीं है। श्रीपाजिटर ने यह अध्याय वंगाल में उपलब्ध मार्कण्डेयपुराण की पाण्डुलिपियों के आधार पर पूर्ण करके अपने अंग्रेजी अनुवाद में सिम्मिलित किया है।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के इस सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद में मार्कण्डेयपुराण के निम्निलिखित संस्करणों पर भी दृष्टिपात किया गया है—

- (१) श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से सन् १९१० में प्रकाशित मूलमात्र मार्कण्डेयपुराण, जिसमें 'देवीमाहात्म्य' (श्रीदुर्गासप्तशती) पर तोमरवंशी महाराज शन्तनु चक्रवर्ती की दीपिका नामक व्याख्या भी प्रकाशित है। इस संस्करण में अन्तिम अध्याय की संख्या १३४ है।
- (२) श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से ही सन् १९०१ में मुरादाबाद निवासी श्री पं॰ कन्हैयालाल मिश्र द्वारा स्वरचित हिन्दीभाषा टीका के साथ प्रकाशित मार्कण्डेय-पुराण । इसमें १३४वां अध्याय ही अन्तिम अध्याय है और हिन्दी-भाषा पुरानी हिन्दीभाषा है।
- (३) श्री पं॰ रामस्वरूप शर्मा कृत हिन्दी भाषानुवाद के साथ, सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद से, सन्-संवत् के निर्देश के बिना, प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण। इस संस्करण में मार्कण्डेयपुराण की अन्तिम अध्याय संख्या १३७ है।
- (४) श्री बाबू वृन्दावन दास कृत भाषाटीका सिहत स्यामकाशी प्रेस, मथुरा से सन् १९४१ में प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण । इसमें मार्कण्डेयपुराण का अन्तिम अध्याय १३७वाँ अध्याय है । इसकी हिन्दी भी पुराने ढरें की हिन्दी है ।

ं (५) डॉ० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री द्वारा हिन्दी में अतूदित-सम्पादित तथा साहित्य भण्डार, मेरठ से नवम्बर १९८३ में प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण का संस्करण । इस संस्करण में १३४वें अध्याय पर मार्कण्डेयपुराण समाप्त किया गया है।

उपर्युक्त सभी हिन्दी-अनुवादों की अपेक्षा श्री पाजिटर द्वारा किया गया मार्कण्डेय-पुराण का अंग्रेजी अनुवाद इस सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवादकर्ता की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। श्री पाजिटर के अंग्रेजी अनुवाद में जहाँ-तहाँ जो भ्रामक अंश हैं, उनका इस अनुवाद में उल्लेख तथा आलोचन कर दिया गया है। पाजिटर की भ्रान्तियों का कारण उनका अभारतीय होना है। हिन्दीभाषा में अनुवाद करनेवाले महानुभावों ने प्रत्येक क्लोक को स्वतन्त्र मानकर अनुवाद प्रस्तुत किया है, जो कि सर्वथा संगत तथा उचित नहीं प्रतीत होता। कारण यह है कि पुराणों की भाषा तथा रचना-शैली संस्कृत काव्यों की भाषा और रचना-शैली से सर्वथा भिन्न है। संस्कृत काव्यों की कुलक-कलापक की कल्पना के बिना पुराणों के शताधिक ही नहीं सहस्राधिक क्लोक-संदर्भ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संगत-संविलत हैं। मार्कण्डेयपुराण इस शैली का अपवाद नहीं; अपितु इसी शैली का एक विशिष्ट निर्माण है।

पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान, नैमिषारण्य में विगत दो वर्षों से महापुराणों के समूल समीक्षात्मक हिन्दी-अनुवाद की योजना में मार्कण्डेयपुराण का यह सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद प्रथमपुष्प के रूप में पुराणपुरुष के चरणों में एक समर्पण है। मार्कण्डेयपुराण और नैमिषारण्य का परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। संभवतः नैमिषारण्य ही इस पुराण की जन्मभूमि है। सम्पूर्ण मार्कण्डेयपुराण का यह सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद तीन भागों में प्रकाशित हो रहा है। यह प्रथम भाग है, जिसमें मार्कण्डेयपुराण के पहले अध्याय से ४५वें अध्याय का हिन्दी-अनुवाद और प्रत्येक अध्याय के अन्त में पर्यालोचन प्रकाशित किया जा रहा है। द्वितीय भाग ४६वें अध्याय से ९३वें अध्याय से ९३वें अध्याय तक, जहाँ मार्कण्डेयपुराण समाप्त होता है, सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद सहित द्वितीय भाग के प्रकाशन के बाद अविलम्ब प्रकाशित होगा।

'महापुराणों में मार्कण्डेयपुराण का स्थान और महत्त्व' एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रकाशनार्थं लिखा जा चुका है, जो कि मार्कण्डेयपुराण के तीन भागों के प्रकाशन के बाद प्रकाशित किया जायेगा। इस प्रकार सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद सिंहत मार्कण्डेयपुराण के तीन भाग मार्कण्डेयपुराण के अनुशीलन से संबद्ध एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में 'महापुराणों में मार्कण्डेयपुराण का स्थान और महत्त्व'—सब मिला कर चार ग्रन्थों में मार्कण्डेयपुराण—सम्बन्धी योजना पूरी हो जायेगी। मार्कण्डेयपुराण का ही ८१ से ९३ अध्याय पर्यन्त 'देवीमाहात्म्य' श्री दुर्गासप्तशती के नाम से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

पञ्चभागात्मक मार्कण्डेयपुराण का यह सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद सहित संस्करण .
पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान संस्थान, नैमिम्रारण्य द्वारा प्रस्तावित .
अष्टादश महापुराणों के सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद सिहत समीक्षात्मक संस्करणों की योजना का प्रारम्भ है, जिसे पुराण-साहित्य और प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रेमी विद्वज्जनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । स्वर्गीया श्रीमाता आनन्दमयी के ही शुभाशीर्वाद से संस्थान के निदेशक डॉ॰ गौरीनाथ शास्त्री ने इस योजना का शुभारम्भ किया है । आशा है पुराणसाहित्य के ममंज्ञ सुधीजन इस योजना का स्वागत करेंगे और अपने विचारों से इस योजना को कार्यान्वित करनेवाले अनुसन्धाता लेखकों को प्रोत्साहित करेंगे।

सत्यव्रत सिंह पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसन्धान-संस्थान नैमिषारण्य (सोतापुर)

#### विषयानुक्रमणिका

१ला अध्याय--

महामुनि मार्कण्डेय से महर्षि व्यास के शिष्य जैमिनि मुनि की भेंट-जैमिनि मुनि के द्वारा महाभारत की अप्रतिम विशेषताओं का वर्णन - महाभारत में प्रतिपादित चार प्रसङ्गों, जैसे कि (क) निर्गुण-निरञ्जन भगवान के श्रोक्रुष्णरूप में मनुष्य-योनि में जन्म धारण करने, (ख) पाँचों पाण्डवों की धर्मपत्नीरूप में द्रौपदी के विवाहित होने, (ग) श्रीकृष्ण के अग्रज बलराम के, अपने ब्रह्मवध-पाप के कला -प्रकालन के लिए तीर्थयात्रा करने और (घ) द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की अकाल-मृत्यु होने के सम्बन्ध में जैमिनि मुनि के द्वारा अपने संशय-निवारण के निमित्त महामुनि मार्कण्डेय से निवेदन-जैमिनि मुनि की महाभारताख्यान-विषयक इस शंका और जिज्ञासा की शान्ति के लिये, महामुनि मार्क ण्डेय द्वारा, उन्हें ब्रह्मज्ञानी; किन्तु शापवश सुपर्ण जाति की पक्षि-योनि में पुनर्जन्म लिये विन्ध्य-कन्दरवासी धर्म-पक्षियों के सान्निध्य-लाभ का उपदेश-महामुनि मार्कण्डेय द्वारा धर्मपक्षियों के परिचय के प्रसङ्ग में 'वपु' नामक देवाङ्गना की महर्षि दुर्वासा के तपोभञ्ज की कुचेष्टा, महर्षि दुर्वासा के शाप-प्रदान अर्थात् 'वपु' को पक्षि-योनि में जन्म-ग्रहण करने और चार पक्षि-शावकों (ब्रह्मज्ञानी धर्मपक्षियों) की माता बनने के ज्ञाप तथा शस्त्र द्वारा मारे जाने से शाप-मोक्ष के आख्यान का संक्षिप्त कथन ।

२रा अध्याय—

१५-२६

महामुनि मार्कण्डेय द्वारा जैमिनि मुनि के प्रति धर्मपक्षियों के सम्पूर्ण आख्यान का वर्णन—पिक्षराज गरुड के वंश में उत्पन्न प्रलोलुप के कङ्क तथा कन्धर नामक दो पुत्रों के जन्म का उल्लेख—कङ्क का, कैलास पर्वंत के शिखर पर, कुबेर के अनुसार विद्युद्रूप नामक राक्षसराज से संघर्ष— विद्युद्रूप के द्वारा कङ्क का वध—कङ्क के वध से कुद्ध उसके अनुज कन्धर द्वारा विद्युद्रूप से युद्ध और विद्युद्रूप का वध—विद्युद्रूप को पत्नी मेनका, पुत्री मदनिका का कन्धर की पत्नी बनना तथा सुपर्णपक्षी के रूप में परिवर्तन—सुपर्णपक्षी के रूप में परिवर्तित मदनिका से कन्धर की पुत्री तार्क्षी (दुर्वासा से शप्त वपुनामक अप्सरा) का जन्म—मन्दपाल के चार महावुद्धिमान् पुत्रों में सब से छोटे पुत्र का तार्क्षी से विवाह—तार्क्षी का गर्भधारण तथा कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में गमन—अर्जुन के बाण से आकाश में उड़ती तार्क्षी का वध—तार्क्षी के पेट फटने से चार अण्डों का भूमि पर गिरना और उसी समय उनके ऊपर कौरव सेनापित भगदत्त के सुप्रतीक

नामक गजराज के घण्टे का गिरना और चारों अण्डों की ढ़क देना— घण्टे से ढके अण्डों के स्थान पर शमीक नामक ऋष्टि, का आगमन— शमीक के शिष्यों द्वारा घण्टे का उठाना और उसके भीतर से चार असहाय पिक्षशावकों का प्रकट होना—चारों पिक्षशावकों को देखकर शमीक के हृदय में उनके प्रति दया और पूर्वजन्म का ज्ञान—चारों असाधारण पिक्षशावकों का शमीक ऋषि के आश्रम में पालन-पोषण और उनमें मनुष्यवाणी में बोलने की शक्ति का संचार।

#### ३रा अध्याय-

76-85

चारों पक्षिशावकों को, चार महीने में, आकाश में उड़ने की शक्ति तथा पिथवीलोक के पर्यटन का वर्णन-चारों पिक्षयों में उनके पूर्वजन्म के आर्षज्ञान का आविर्भाव-ऋषि शमीक के प्रति उन पक्षियों के हृदय में पितभक्तिपरायणता की भावना का जन्म-उन पक्षियों से उनकी मनुष्य-वाणी तथा ज्ञान-प्राप्ति के संबन्ध में ऋषि शमीक की जिज्ञासा-पक्षियों द्वारा अपने पूर्वजन्म वृत्त-वर्णन के प्रसङ्ग में अपने भूतपूर्व जन्म के पितामह मिन विपुलस्वान् तथा अपने पिता सुकृष नामक ऋषि का नामोल्लेख तथा अपने पिता सुकृष ऋषि के आश्रम में जरा-जर्जर पक्षी के रूप में इन्द्र के आगमन तथा क्षुधा-निवारण के लिए नरमांस की याचना का वर्णन-सुकृष द्वारा अपने चारों पुत्रों को जरा-जर्जर पक्षिरूपधारी इन्द्र की क्षुधा-शान्ति के निमित्त अपने शरोर-दान का आदेश-उपदेश-चारों पुत्रों के हृदय में पक्षिराजरूपी इन्द्र की क्षुधा-शान्ति के लिए अपने शरीर दान के प्रति अनास्था—अपनी आज्ञा की अवहेलना से सुकृष ऋषि के हृदय में अपने पुत्रों पर क्रोध और उन्हें पक्षियोनि में पुनर्जन्म-प्रहण का शाप-योगबल से स्कृष ऋषि का प्राणत्याग और जरा-जर्जर पक्षिराजरूपी इन्द्र को अपने शरीर-भक्षण के लिये निमन्त्रण—पक्षिराजरूपी इन्द्र का अपने वास्तविकरूप में परिवर्तन तथा सुकृष ऋषि को ऐन्द्रज्ञान-प्राप्ति का वरदान-सुकृष ऋषि के चारों पुत्रों द्वारा उनकी आज्ञा के उल्लंघन के लिये क्षमाप्रार्थना—सुकृष ऋषि का अपने चारों पुत्रों को क्षमादान; किन्तू शाप की अनिवार्यता के कारण पक्षियोनि में पुनर्जन्म-ग्रहण की अवश्यंभाविता का निर्देश तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का वरदान-पक्षियों के द्वारा जन्मादि के विषय में परिज्ञान से शमीक ऋषि की मनस्तुष्टि-ब्रह्मज्ञानी पक्षिरूपधारी मुनिपुत्रों के विन्ध्य-कन्दर में निवास तथा तपश्चरण का वर्णन।

#### ४था अध्याय—

४३-५३

मार्कण्डेय मुनि के द्वारा आदिष्ट जैमिनि मुनि का ब्रह्मज्ञानी धर्मपक्षियों के निवास-स्थान विन्ध्यपर्वत के शिखर पर आगमन—धर्मपक्षियों द्वारा जैमिनि मुनि का स्वागत-सत्कार, जैमिनि मुनि द्वारा धर्मपक्षियों के वेदाध्ययन की

धर्मपिक्षयों का पिर्चय प्राप्त करना—धर्मपिक्षयों द्वारा जैमिनि मुनि के विन्ध्यशिखर पर आगमन के कारण को जिज्ञासा—जैमिनि मुनि का महाभारताख्यान से सम्बद्ध चार प्रसङ्गों के विषय में संदेह निवारणार्थं, मार्कण्डेय महामुनि के आदेश से, विन्ध्यशिखर पर स्थित उन (धर्मपिक्षयों के) के तपःस्थल पर आगमन का निवेदन —धर्मपिक्षयों द्वारा महाभारताख्यान के प्रथम प्रसङ्ग अर्थात् नारायण भगवान् को निर्गुण मूर्ति वासुदेव के अतिरिक्त चार सगुण दिव्य मङ्गल विग्रहों में तीसरे विग्रह का समयसमय पर सृष्टि संरक्षणार्थं मत्स्यरूप से, कूर्म रूप से, वराहरूप से, नृसिहरूप से, वामनादिरूप से अवतीणं होने की भाँति माथुर कृष्ण के रूप में अवतार-ग्रहण के रहस्य का उद्घाटन।

#### ५वां अध्याय—

44-40

प्रजापित-पुत्र तपोनिरत त्रिशिरा की इन्द्र द्वारा हत्या, त्रिशिरा के वध से कुद्ध प्रजापित द्वारा इन्द्रशत्रु वृत्रासुर की उत्पत्ति, छल-छद्म से इन्द्र द्वारा वत्र-वध, वृत्रवध के पाप से कलिङ्कित इन्द्र के बल का वायु में प्रवेश तथा अहल्या के साथ दुराचार करने के कारण इन्द्र के रूपसौन्दर्य का अश्विनी-कुमारों में प्रवेश प्रभृति आख्यान कथन के अनन्तर निस्तेज इन्द्र पर आक्रमण करनेवाले देत्य-दानवों का विष्णु द्वारा सुदर्शन-चक्र से वध तथा दैत्य-दानवों का मृत्युलोक में विविध राजवंशों में पुनर्जन्म आदि का वर्णन-राजवंशों में पुनर्जन्म के लिए दैत्य-दानवों के वध के निमित्त देवों का भी अपने-अपने तेज के अशों से पृथिवी पर अवतार-ग्रहण-धर्म द्वारा कुन्ती के गर्भ में इन्द्र के तेज के स्थापन से धर्मराज युधिष्ठिर की उत्पत्ति, वायुदेव द्वारा कुन्ती के गर्भ में अपने बल के स्थापन से भीमसेन का जन्म, इन्द्र के बलवीर्य के अद्धांश के कुन्ती के गर्भ में प्रवेश से अर्जुन का जन्म, माद्री के गर्भ में इन्द्र के रूप सौन्दर्य के अंश के अनुप्रवेश से नकुल और सहदेव का जन्म-इन्द्राणी का द्रौपदी के रूप में अंशावतरण, द्रौपदी का वस्तुतः पाँच पाण्डवों के रूपों में पाँच प्रकार से अवतीण इन्द्र की पत्नी होने के रहस्य का उद्घाटन।

#### ६ठा अध्याय—

**६१-६६** 

हलायुघ बलराम द्वारा कुरु-पाण्डव-युद्ध में किसी का पक्ष न लेने का निश्चय—श्रोकृष्ण, दुर्योघन तथा अर्जुन से विचार-विमर्श कर बलराम का सेना-सिहत द्वारका के लिए प्रस्थान—तीर्थाटन के लिए प्रस्थान करने से पहले बलराम का मद्यपान तथा अपनी पत्नी रेवती के साथ वन-विहार—वनप्रान्त के लताकुञ्ज में वेद-वेदाङ्ग पारङ्गत भृगु, भरद्वाज, कौशिक, गौतम प्रभृति ऋषियों के वंशजों से घिरे सूत रोमहर्षण द्वारा देव तथा

ऋषि-चरित के पौराणिक आख्यान के प्रवचन का श्रवण—रोमहर्षण सूत के अतिरिक्त अन्य समस्त ऋषियों द्वारा मदोन्मत्त बँछराम के दर्शन से प्रत्युत्थान तथा बर्छराम का अभिवादन—ब्राह्म पद पर प्रतिष्ठित रोम-हर्षण सूत के द्वारा अभिवादन न किये जाने से क्रुद्ध बर्छराम द्वारा सूत का हरू-प्रहार से वध—रोमहर्षण सूत के वध से बर्छराम के हृदय में ब्रह्म-हत्या सदृश भयञ्कर पाप के आतञ्क का प्रवेश—रोमहर्षण सूत के वध के पाप का प्रायिश्वत्त करने के लिए बर्छराम का बारह वर्ष तक व्रत करने का निश्चय—प्रायिश्वत्त के व्रत का अनुष्ठान करते हुए बर्छराम का सरस्वती नदी के तट से तीर्थाटन का प्रारम्भ।

#### ७वां अध्याय—

**49-60** 

धर्मपिक्षयों के द्वारा जैमिनि मुनि के चौथे प्रश्न के समाधान के सन्दर्भ में त्रेतायुग के सत्यधर्मनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान—आखेट के प्रसङ्ग में वन में विचरते हरिश्चन्द्र से विश्वामित्र की भेंट—अपने तपो-भङ्ग से कृद्ध विश्वामित्र का हरिश्चन्द्र को शाप—अभिश्वास हरिश्चन्द्र का विश्वामित्र की कोपशान्ति के लिए अनुनय—विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ-दक्षिणा के बहाने हरिश्चन्द्र का सर्वस्वापहरण—रानी शैव्या और बालक राजकुमार रोहिताश्व के साथ हरिश्चन्द्र का राज्य से निर्वासित होकर भगवान् शङ्कर की नगरी काशी में आगमन—काशी में भी विश्वामित्र द्वारा रानी और हरिश्चन्द्र का अपमान—हरिश्चन्द्र के प्रति विश्वामित्र के दुर्व्यवहार से कृद्ध पाँच विश्वदेवों द्वारा विश्वामित्र की भत्संना—विश्वामित्र द्वारा पाँचों विश्वदेवों का मनुष्य योनि में जन्म लेने तथा अविवाहित मर जाने का शाप—पाँचों विश्वदेवों का द्वीपदी के गर्भ से पाँच पाण्डवपुत्रों के रूप में जन्म-ग्रहण तथा अल्पायु में अविवाहित ही उनकी मृत्यु का उपाख्यान।

#### ८वां अध्याय--

८१-१३

यज्ञदक्षिणा के बहाने राज्यापहरण के बाद भी विश्वामित्र द्वारा और अधिक यज्ञदक्षिणा लेने का दुराग्रह—विश्वामित्र की मांग पूरी करने के लिए हरिश्चन्द्र का, अपनी धर्मपत्नी और पुत्र को, काशी के एक ब्राह्मण के हाथ बेच देना और स्वयं काशी के श्मशानों के स्वामी एक चाण्डाल का सेवक बनना—श्मशान की जीविका स्वीकार करने के दिनों में राजा हरिश्चन्द्र का अपने भावी जन्म तथा उस जन्म में स्वर्गीय सुख की प्राप्ति का स्वप्नदर्शन—एक सांप के काटने से मरे राजकुमार की अन्त्येष्टि के लिए राजरानी शैव्या का श्मशान में आगमन—हरिश्चन्द्र द्वारा दुईशाग्रस्त शैव्या का दर्शन, परस्पर मिलन तथा पुत्र की मृत्यु के असह्य दुःख से चिता में जल मरने का दोनों का निश्चय—हरिश्चन्द्र और शैव्या के आत्मबलिदान

#### विषयानुक्रमणिका

के निश्चय से दयाई देवों का राजकुमार को जीवन दान—साक्षात् धर्म द्वारा हरिश्चन्द्र को आश्वासन तथा काशों के चाण्डाल के रूप में स्वयं परिवर्तित होकर हरिश्चन्द्र की परीक्षा का उपाख्यान—देवराज इन्द्र द्वारा हरिश्चन्द्र को स्वर्ग में निवास करने का आग्रह—हरिश्चन्द्र द्वारा अपने प्रिय प्रजाजन को छोड़कर अकेले स्वर्ग-सुख भोगने पर वितृष्णा—अन्ततः इन्द्र द्वारा प्रजाजन, रानी और राजकुमार के साथ हरिश्चन्द्र के स्वर्गलोक में निवास का निमन्त्रण और सबका स्वर्ग में सुखभोग।

#### ९ वां अध्याय-

१३१-१३८

जल में समाधिस्थ राजा हरिश्चन्द्र के राजगुरु विशष्ठ का जल से निष्क्रमण—विश्वामित्र के शाप से हरिश्चन्द्र के महाकष्टों की घटनाएँ जानने पर विशष्ठ का विश्वामित्र को बगुला बन जाने का शाप —विश्वामित्र के द्वारा विश्वष्ठ के सारस बन जाने का प्रतिशाप—बक और सारस बने विश्वामित्र और विशष्ठ का जन्म-जन्मान्तर से चले आ रहे वैर-विरोध के कारण घमासान युद्ध—दोनों के द्वारा अपने-अपने आकार का आश्वर्यंजनक जगद्व्यापी विस्तार—ब्रह्मा प्रजापित का जगत्-संरक्षण के लिये दोनों प्रतिद्वन्द्वियों को शान्त करना तथा उन्हें उनके ऋषिष्ठप में परिवर्तित कर देने का वर्णन ।

#### १० वां अध्याय—

१३९-१५६

ब्रह्मा के द्वारा जगद्रक्षण के कार्यसम्पादन के श्रवण के परिणामस्वरूप, जैमिनि की, धर्मपिक्षयों से मनुष्य के जन्म तथा मरण के विषय में जिज्ञासा—जैमिनि की जिज्ञासा की शान्ति के लिये धर्मपिक्षयों द्वारा ब्रह्मज्ञानी किन्तु सांसारिक व्यवहार से निरपेक्ष रहने के कारण जडवत् प्रतीत होने से जडोपनामक ब्राह्मणपुत्र सुमित और उसके पिता के परस्पर वार्तालाप के प्रसङ्ग का वर्णन—जड द्वारा पिता के प्रति मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्कर तथा पाप-पुण्य के परिणाम का वर्णन—महापाप के फलस्वरूप रौरव नामक नरक में निवास का स्वरूप-निरूपण।

#### ११ वां अध्याय---

१५७-१६३

पिता-पुत्र का अग्रिम वार्तालाप—पुत्र जड द्वारा जीवों के जन्म लेने की किया-प्रक्रिया तथा सांसारिक जीवन के कष्टों का वर्णन ।

#### १२ वां अध्याय—

१६५-१७१

ब्रह्मज्ञानी पुत्र जड द्वारा अपने पिता के प्रति जीवों के जन्म से संबद्ध उनकी मृत्यु और उनके पापकर्म के फलभोग से संबद्ध महारौरव, तमस्, निक्नन्तन, अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन तथा तप्तकुम्भ नामक नरकों और उनकी विभीषिकाओं का वर्णन।

१७३-१७६

जड (सुमति) के द्वारा, अपने पिता के प्रति, अपने भूतपूर्व सातवें जन्म में वैक्यकुल में उत्पन्न होकर पानी पीने जाती गायों को रोकने के पाप के परिणामस्वरूप नरकवास का वर्णन—पूर्वजन्म के कुछ पापवश नरक में आये विदेहराज विपश्चित् का महासंताप से संतप्त सुमति (जड) पर दृष्टिपात—जड के पुण्यात्मा होने पर भी, उसके नरक-निवास के विषय में विदेहराज विपश्चित् की जिज्ञासा—यमपुरुष से वैक्यवंशी सुमति (जड) का अपने नारकीय-भोग के विषय में वार्तालाप।

#### १४वां अध्याय-

\$99-893

यमपुरुष के द्वारा विदेहराज विपश्चित् को उनके पूर्वजन्म के पाप की स्मृति का उद्घोधन—यमपुरुष के द्वारा पूर्वजन्म के विविध प्रकार के पुण्य और पाप के परिणामों का प्रतिपादन।

#### १५वां अध्याय-

१९५-२१०

जड (पिता के शाप के पहले ब्रह्मज्ञानी सुमित) के द्वारा अपने पिता से पूर्वजन्म के सुक्रत-दुष्क्रत के सुफल-कुफल का विस्तृत वर्णन—विदेहराज विपश्चित् के नरक में आगमन और पुण्याधिक्य के कारण नरक-यातना के भोगनेवालों के उद्धार तथा स्वर्गगमन का आख्यान।

#### १६वां अध्याय--

788-776

पुत्र (जड) के पुण्य-पाप-विवेचन से पिता के हृदय में संसार के प्रति विरिक्तिभाव का उदय—पिता द्वारा पुत्र से संसार-निवारण के लिये योग की साधना और सिद्धि के विषय में जिज्ञासा—पुत्र (जड) द्वारा पातित्रत्य योग में सिद्ध महींष अत्रि की धमंपत्नी अनसूया की कथा के संदर्भ में एक पितृतता ब्राह्मणी द्वारा अपने कुष्ठरोगी पित की आश्चयं-जनक सेवा-शुश्रूषा, उसके कुष्ठी पित के पैर के स्पश्ं से कुद्ध एक ऋषि द्वारा सूर्योदय के पूर्व उसके पित की मृत्यु का शाप—पितृतता ब्राह्मणी द्वारा सूर्योदय के असंभाव्य होने का प्रतिशाप—सूर्योदय के अभाव में जगत् के समस्त क्रिया-कलाप का लोप और उससे व्यग्न देवों द्वारा अनसूया की उपासना, अनसूया का ब्राह्मणी से मिलकर उसके पातित्रत्य के माहात्म्य का गुणगान, अनसूया के तपोबल से ब्राह्मणी के मृत कुष्ठी पित का पुनरूजीवन तथा कुष्ठ रोग से मोक्ष—अनसूया के पातित्रत्य की महिमा से प्रसन्न देवों द्वारा उसे वर देने की उत्कण्ठा—अनसूया द्वारा अपने पुत्ररूप में ब्रह्मा-विष्णु और शिव की उत्पत्ति की वर-याचना आदि का उपाख्यान।

'१७वां अध्याय

२२९-२३६

ब्रह्मा प्रजापित के द्वितीय पुत्र भगवान् अत्रि से उनकी सहधर्मिणीं पितवता अनसूया के सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा नामक तीन पुत्रों का, क्रमशः, ब्रह्म-विष्णु-रुद्र (शिव) के रूप में जन्म-ग्रहण—समस्त जीववर्ग के आयुष्य तथा आधाररूप सोम, भगवान् विष्णु के अंशावतार किन्तु अलौकिक सुख भोग-विलास के साथ-साथ अध्यात्मयोग के प्रवर्तक ब्रह्मज्ञानी दत्तात्रेय तथा रुद्र-शिव की तामसी शक्ति से समृद्ध दुर्वासा का चरित-निरूपण।

#### १८वां अध्याय—

२३७-२४८

जड द्वारा दत्तात्रेय के आख्यान के प्रसंग में हैह्यवंश के महाराज कृतवीर्य के स्वगंवास के बाद उनके पुत्र अर्जुन के हृदय में राजा के जीवन के नारकीय जीवन के समान मानने के कारण, राज्याभिषेक की अनिच्छा का वर्णन—हैह्यराज्य के मिन्त्रिगण के मध्य में विराजमान मुनिश्रेष्ठ गर्ग द्वारा अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय के शरण-वरण और उनके आदेशानुसार कार्य सम्पादन का उपदेश—गर्ग द्वारा भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के देव-दानव युद्ध में देवों के अभयदान, दत्तात्रेय के अल्जैिकक योगबल से दैत्यों के सर्वनाश तथा देवों के अभ्युदय और भगवान दत्तात्रेय की भिक्त से जन साम्राज्य की मनोरथ पूर्ति का विशद वर्णन।

#### १९वां अध्याय-

289-250

जड द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के भगवान् दत्तात्रेय के आश्रम में आगमन, लक्ष्मी के साथ रमण करते भगवान् विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के दर्शन और दत्तात्रेय से प्रजापालन के निमित्त अलौकिक ऐश्वर्य और पराक्रम के वर की याचना के उपाख्यान तथा इसी प्रसंग में दत्तात्रेय द्वारा अर्जुन के सहस्रार्जुनरूप में महाबलशाली बनने तथा राजधर्मानुसार प्रजा-संरक्षण करने के वरदान का वर्णन—भगवान् दत्तात्रेय के माहात्म्य-वर्णन के प्रसङ्ग में उनके आशीर्वाद से महाराज शत्रुजित् के पुत्र ऋतध्वज के अद्भुत ऐश्वर्यं-लाभ की कथा का सूत्रपात।

#### २०वां अध्याय—

. २६१-२७२

जड के द्वारा अपने पिता के प्रति भगवान् दत्तात्रेय के माहात्म्य-निरूपण से संबद्ध महाराज शत्रुजित् के पुत्र ऋतध्वज और ब्राह्मणकुमार वेशधारी दो नागकुमारों की मित्रता का आख्यान-वर्णन—गालवमुनि के तपोवन में उत्पात मचानेवाले दैत्यराज पातालकेतु के दमन के लिये गालवमुनि का महाराज शत्रुजित् होरा राजकुमार

ऋतध्वज को गालवमुनि के संरक्षण का आदेश-प्रदान-्री-गालवऋषि के द्वारा, दैत्यराज पातालकेतु के विध्वंस के लिये राजकुमार ऋतध्वज को कुवलय नामक दिव्य अस्व का समर्पण।

#### २१वां अध्याय---

२७३-२९०

पिता के द्वारा पुत्र जड से कुवलय नामक दिव्य अश्व के लाभ से कुवलयाश्व नाम से प्रसिद्ध ऋतध्वज के समस्त वृत्त-वर्णन का आग्रह—
कुवलयाश्व ऋतध्वज का पातालकेतु के विध्वंस के लिये पाताललोक में आगमन और पातालकेतु का विध्वंस—पाताललोक में
दैत्यराज पातालकेतु के द्वारा अपहृत गन्धवंराज विश्वावसु की पुत्री
मदालसा से ऋतध्वज कुवलयाश्व का मिलन और परस्पर प्रेम—मदालसा
को सखी कुण्डला की सहायता से ऋतध्वज द्वारा मदालसा का
पाणिग्रहण—कुण्डला द्वारा ऋतध्वज कुवलयाश्व और मदालसा को सुखी
दाम्पत्य-जीवन का आशीवंचन—मदालसा को ऋतध्वज की धर्मपत्नी
बना देने के बाद कुण्डला का तपश्चरण के लिये प्रस्थान—मदालसा के
साथ कुवलयाश्व का भी अपनी राजधानी में आगमन तथा राजकीय
स्वागतोत्सव।

#### २२वां अध्याय—'

२९१-३००

जड के द्वारा पिता के प्रति कुवलयाश्व ऋतध्वज का अग्रिम वृत्तवर्णन—
ऋतध्वज के अग्रिम वृत्त संदर्भ में पातालकेतु के भाई तालकेतु द्वारा,
यमुना नदी के तट पर अवस्थापित अपने माया-रूप आश्रम में तपश्चरण—
तालकेतु के आश्रम पर कुवलयाश्व का आगमन—कुवलयाश्व को आश्रम
की सुरक्षा का भार सौंपकर दानव तालकेतु का अपने भाई पातालकेतु
के वध के प्रतिशोध के लिये यमुना-जल में कुछ समय समाधिस्थ रहने के
बहाने मायाबल से महाराज शत्रुजित् के राजभवन में पदार्पण तथा राजारानी को, एक दानव द्वारा उनके पुत्र राजकुमार ऋतध्वज कुवलयाश्व को
हत्या का झूठा समाचार सुनाना—कुवलयाश्व के देहावसान के दुःखद
समाचार से आहत मदालसा का प्राणत्याग—महारानी और महाराज
शत्रुजित् द्वारा मदालसा को अन्त्येष्टि-क्रिया का संपादन—तालकेतु
का अपने आश्रम पर प्रत्यावर्तन तथा राजकुमार कुवलयाश्व के प्रति
कृतज्ञता प्रकाशन के साथ उन्हें अपनी राजधानी लौट जाने की अनुज्ञा
का प्रदान।

#### २३ वां अध्याय—

३०१-३२०

राजकुमार कुवलयाक्व ऋतध्वज का, अपनी राजधानी में पदार्पण तथा तालकेतु की दुष्ट चाल से अपनी प्रियपत्नी मदालसा की मृत्यु के समाचार-श्रवण के शोक-सन्ताप —मदालसा के अतिरिक्त और किसी भी राज-रमणी

#### विषयानुक्रमणिका

से विवाह न करने हैं। दृढ़ निश्चय—मदालसा के वियोग-दुःख के प्रशमनार्थं नागकुमारों तथा अन्धान्य मित्रों के साथ मनोविनोद द्वारा काल-यापन, नागकुमारों के पिता नागराज अश्वतर द्वारा राजकुमार कुवलयाश्व के दुःखद वृत्तान्त का श्रवण—कुवलयाश्व के प्रति स्नेह तथा प्रत्युपकार की भावना से प्रेरित नागराज अश्वतर द्वारा देवी सरस्वती की उपासना—सरस्वती द्वारा अश्वतर की प्रार्थना के अनुसार उन्हें कम्बल नामक सहायक तथा अश्वतर और कम्बल, दोनों को समस्त संगीत कला तथा संगीतशास्त्र के ज्ञान का प्रदान—दोनों संगीत कोविदों द्वारा संगीत से भगवान् शङ्कर की आराधना—अश्वतर और कम्बल की स्तुति से प्रसन्न भगवान् शङ्कर द्वारा वर मांगने के लिये प्रोत्साहन—अश्वतर द्वारा कुवल्याश्व की मृत पत्नी मदालसा को मृत्यु के पूर्वरूप में ही पुनरूजीवन तथा 'इन्जन्मस्मरण की वर-याचना—भगवान् शङ्कर द्वारा अश्वतर की मनोरथ-पूर्ति—नागराज अश्वतर द्वारा अपने पुत्रों को कुवलयाश्व के पाताललोक में ले आने का आदेश—कुवलयाश्व का पाताललोक में आगमन—नागराज अश्वतर द्वारा कुवल्याश्व से समस्त वृत्तान्त सुनाने का आग्रह।

#### २४ वां अध्याय-

378-330

जड द्वारा पिता के प्रति कुवलयाश्व के आख्यान-कथन के सन्दर्भ में पाताललोक में ऋतध्वज कुवलयाश्व द्वारा नागराज अश्वतर के आतिथ्यस्वीकार का वर्णन—प्रत्युपकार की भावना से नागराज अश्वतर द्वारा
कुवलयाश्व को अपने अभीष्ट वर मांगने के लिये कहना—कुवलयाश्व द्वारा
मायाख्य में भी मदालसा के दर्शन की वर-याचना—नागराज अश्वतर
द्वारा कुवलयाश्व को माया-मदालसा का प्रदर्शन—माया-मदालसा को
वास्तविक मदालसा मानकर ऋतध्वज कुवलयाश्व का उसके प्रति
प्रेमोद्गार—प्रकाशन-नागराज द्वारा कुवलयाश्व के प्रति मदालसा के
पुनरुज्जीवन-विषयक वृत्त का वर्णन—मदालसा की प्राप्ति से प्रसन्न
राजकुमार कुवलयाश्व का अपने माता-पिता के दर्शनाथ, अपने राजनगर
में पदार्पण।

#### २५ वां अध्याय-

३३१-३३६

जड द्वारा अपने पिता से कुवलयाश्व के अग्रिम-वर्णन के प्रसङ्ग में, राज-भवन में रहते हुए राजकुमार कुवलयाश्व और मदालसा के पारस्परिक प्रेम-व्यवहार और सुख-विहार का चित्रण—राजकुमार ऋतध्वज का महाराज शत्रुजित् द्वारा राज्याभिषेक—मदालसा के पुत्र का जन्म तथा कुवलयाश्व द्वारा अपने पुत्र के 'विक्रान्त' नामकरण पर मदालसा का अट्टहास।

#### २६ वां अध्याय—

336-5.8

मदालसा द्वारा 'विकान्त' को अलौकिक ढंग की लोरंग गाने के द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश—मदालसा के द्वितीय पुत्र का जन्म और कुवल-याश्व द्वारा उसके 'सुबाहु' नामकरण पर मदालसा का पुनः अट्टहास—मदालसा के तृतीय पुत्र का जन्म और कुवलयाश्व द्वारा उसके 'शत्रुमदंन' नामकरण पर मदालसा का पुनः अट्टहास—मदालसा के चतुर्थ पुत्र का जन्म—कुवलयाश्व द्वारा पहले तीन पुत्रों के नामकरण पर मदालसा के हँसने के कारण के विषय में प्रश्न—उत्तर के सन्दर्भ में मदालसा द्वारा आत्मतत्त्व के अनाम-अरूप अस्तित्व का प्रतिपादन—कुवलयाश्व द्वारा चतुर्थ पुत्र के नामकरण के लिये मदालसा को आदेश-प्रदान—मदालसा द्वारा चतुर्थ पुत्र का 'अलर्क' (पागल कुत्ता) नामकरण—कुवलयाश्व द्वारा, राजवंश के अनुच्छेद की दृष्टि से, चतुर्थ पुत्र 'अलर्क' को गार्हस्थ्य-धर्म में दीक्षित करने तथा राज्यसंचालन में समर्थ बनाने का आदेश—मदालसा द्वारा अलर्क को कुवलयाश्व की इच्छा के अनुसार शिक्षा-प्रदान।

#### २७ वां अध्याय—

384-342

मदालसा का अपने पुत्र अलक के प्रति राजधर्मानुशासन—राजा का एकमात्र कर्तव्य राजधर्मानुसार प्रजा-रञ्जन—बाह्य शत्रुओं पर विजय के पहले कामादि अन्तःशत्रुओं के विजय पर विशेष ध्यान।

#### २८ वां अध्याय—

343-360

मदालसा द्वारा अलर्क को चारो वर्णों और चारो आश्रमों के अनिवार्य-रूप से पालनीय धर्म-कर्म का उपदेश—सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिये सामान्य धर्म का अनुशासन।

#### २९ वां अध्याय—

₹₹?-३७०

मदालसा द्वारा अलकं को गृहस्थाश्रमी के धर्म-कर्मों का उपदेश—ब्रह्मचर्य-वानप्रस्थ तथा संन्यास—तीनों आश्रमों के आधारभूत गृहस्थाश्रम का वैशिष्ट्य-निरूपण—धेनुरूप वेदत्रयी की मनसा-वाचा-कर्मणा उपासना से गृहस्थ के कल्याण का प्रतिपादन—गृहस्थ के द्वारा पञ्चयज्ञ के अनुष्ठान की अनिवायता का निरूपण—अतिथि-सेवा के माहात्म्य का वर्णन— बलिवैश्वदेव यज्ञ के अनुष्ठान पर विशेष ध्यान देने का अनुशासन।

#### ३० वां अध्याय—

305-305

मदालसा द्वारा अलर्क के प्रति नित्य, नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक धर्म-कर्म के अनुष्ठान की अनिवार्यता का प्रतिपादन—एकोद्दिष्ट प्रभृति श्राद्धकर्म के अनिवार्य रूप से सम्पादन का अनुशासन।

35-005

.३१ वां अध्याय-

मदालसा द्वारा अलेर्क के प्रति साप्तपौरुष सम्बन्ध का निरूपण—श्राद्ध-सम्पादन से पितृगण की तृप्ति का वर्णन—श्राद्धकाल तथा श्राद्धकर्म के अधिकारियों का निर्धारण-श्राद्धकर्म के अनुष्ठान की विधि का वर्णन ।

३२ वां अध्याय-

३८९-३९६

मदालसा द्वारा अलकं के प्रति पितृगण के श्राद्ध में देय विविध पदार्थों का परिगणन—पितृश्राद्ध में वर्ज्य व्यक्तियों तथा पदार्थों का प्रतिपादन—श्राद्ध में योगिजन के निमन्त्रण का माहात्म्य-वर्णन—श्राद्धसम्पादन द्वारा श्राद्धकर्ती के विविध फल-लाभ का निरूपण।

३३ वां अध्याय—

३९७-४०२

मदालसा द्वारा अलर्क के प्रति श्राद्धकर्म के लिये श्रेष्ठ विविध तिथियों और उन-तिथियों में श्राद्धकर्म के अनुष्ठान से प्राप्य फलों का प्रतिपादन ।

३४ वां अध्याय—

४०३-४२४

अपनी माता मदालसा से 'सदाचार' के विषय में अलर्क की जिज्ञासा— मदालसा द्वारा सदाचार के विशद निरूपण से अलर्क की जिज्ञासा का प्रशमन—सदाचार से तात्पयं धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषायं चतुष्टय की, उनके पारस्परिक विरोध-परिहारपूर्वक, साधना और सिद्धि—विविध श्राद्धकर्मों के विधान का वर्णन—राजा के उपयुक्त आवास-निर्माण का प्रतिपादन।

३५ वां अध्याय-

४२५-४३८

मदालसा द्वारा अलकें के प्रति भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ के विनिश्चय, अशुद्ध स्वर्णीद पदार्थों के शोधन-विधान, कितपय पदार्थों की सर्वदा शुद्धता, विविध कारणोंवश अपवित्रता के निराकरण के निमित्त उपवास, तीर्थ स्नान तथा प्रायिश्चत्तादि-विधान—दैनिक नित्यकर्म के नित्य अनुष्ठान, पितृश्राद्धोपरान्त कर्तंव्य कर्म तथा पुत्रजन्मादि वृद्धि-श्राद्ध के अनुष्ठान-प्रभृति गृहस्थाचरण से संबद्ध विषयों का वर्णन।

३६ वां अध्याय—

४३९-४४२

वृद्धावस्था के कारण ऋतध्वज कुवलयाश्व द्वारा अलर्क को राजिसहास-नासीन बनाने का वर्णन—मदालसा द्वारा अपने पुत्र महाराज अलर्क को अपने अंगुलीयक का प्रदान और सम्भाव्य संकट के समय अंगुलीयक के (अंगूठी) के अन्दर उत्कीर्ण शिक्षा-वचन के पठन तथा मनन-चिन्तन का अनुशासन—कुवलयाश्व तथा मदालसा का, राज-पाट छोड़कर, योगसाधना के लिये, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश तथा वन-गमन।

#### ३७ वां अध्याय—

४४३-४५२

जड द्वारा पिता के प्रित अनात्मतत्त्वों से आत्म-तत्त्व के विवेक-विश्लेषण के सन्दर्भ में प्रजारञ्जनपरायण महाराज अलकं की राज्यसुखमोग में आसिक का वर्णन—महाराज अलकं के अग्रज तपस्वी राजकुमार सुबाहु द्वारा अलकं को सन्मार्ग पर अग्रसर करने के उद्देश्य से काशिराज की सहायता लेना—काशिराज और सुबाहु का अलकं से राज्य छीनने के लिये सेना के साथ अलकं की राजधानी पर आक्रमण—अलकं की पराजय तथा दुर्दशा—संकटापन्न अलकं द्वारा अपनी माता मदालसा की अंगूठी में उत्कीर्ण शिक्षावचन का अवलोकन—अलकं का शान्तिलाभ के लिये श्री दत्तात्रेय मुनि का शरण-वरण तथा अपने दुखों का निवेदन—श्री दत्तात्रेय के सान्निध्यलाभ से अलकं का शरीर-मन-बुद्ध-सुख-दुःख इत्यादि से परे आत्मतत्त्व का ज्ञान।

#### ३८ वां अध्याय—

843-846

अवधूत कुलनायक दत्तात्रेय द्वारा आत्मज्ञान तथा आत्मज्ञान के लाभ का निरूपण—ममत्व-वृक्ष का साङ्गरूपक की विधा से विशद वर्णन तथा सत्संगपाषाण पर तेज किये गये विद्याकुठार से अहंकार-ममकार के वृक्ष का उच्छेदन—अलक का व्यक्ताव्यक विज्ञानपूर्वक आत्मज्ञानलाभ—शाश्वत सुखप्राप्ति के उपाय के निमित्त अलक द्वारा महर्षि दत्तात्रेय से निवेदन।

#### ३९ वां अध्याय—

849-800

महायोगेश्वर दत्तात्रेय द्वारा अलकं को शाश्वत सुखलाभ के निमित्त योग का उपदेश—शाश्वत सुख अथवा मोक्ष के लिये अहंता-ममता के परित्याग को अनिवार्यता और योग-साधना के लिये प्राणायामपूर्वक धारणा-ध्यान-समाधि का अनुशासन—योग-साधना में सम्भाव्य उपद्रवों का वर्णन—योग-साधना में शारीरिक उपद्रवों के प्रशमन के लिये विविध उपायों का प्रतिपादन — समुचित योग-साधना के सूचक कतिपय विशिष्ट शारीरिक चिह्नों का वर्णन।

#### ४० वां अध्याय —

899-863

योगीश्वर दत्तात्रेय द्वारा योग के साधक के मार्ग में सात्त्विक-राजस और तामस उपसर्गों अथवा विघ्नों का निरूपण—समस्त उपद्रवों के प्रशमन के निमित्त एकाग्रचित्त से योगाभ्यास में तत्परता तथा योगाग्नि से समस्त दोषों के दहन का प्रतिपादन—योगो को अन्तिम सिद्धि अर्थात् ब्रह्मात्में-क्यभाव की प्राप्ति का वर्णन ।

863-863

अलर्क द्वारा योगिराज दत्तात्रेय से ब्रह्ममार्ग के पथिक योगि-जन की चर्या के विषय में जिज्ञासा—दत्तात्रेय द्वारा योगिचर्या में मानापमान के परित्याग की अनिवार्यता तथा विविध कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निरूपण— ब्रह्ममयता की दशा की प्राप्ति के निमित्त समाधि का उपदेश—योगी की परमप्राप्ति का निरूपण।

४२ वां अध्याय—

४९३-४९८

योगिराज दत्तात्रेय द्वारा अलर्क के प्रति ओङ्कारोपासना के महायोग का विशद प्रतिपादन—ओङ्कारोपासना—योग से जन्म-जरा-मरणरूप संसार की निवृत्ति का निरूपण।

४३ वां अध्याय—

४९९-५१६

महाराज अलकं के प्रति योगेश्वर दत्तात्रेय द्वारा योगी के शरीरान्त-सूचक अरिष्टों का वर्णन—अरिष्ट दर्शन के बाद, योगी के लिये, अत्यधिक एकाग्रचित्त होकर, योगसाधना में तत्परता का प्रतिपादन—जड द्वारा अवधूत कुलनायक दत्तात्रेय और महाराज अलकं के वृत्तवर्णन तथा अलकं के पारमाथिक आत्मज्ञान द्वारा मदालसोपाख्यान का उपसंहार।

४४ वां अध्याय—

५१७-५२६

राज-पाट का परित्याग कर महाराज अलर्क के योगाभ्यास-निरत होने पर उसके अग्रज सुबाहु द्वारा काशिराज से अलर्क पर आक्रमण के उद्देश का प्रकाशन तथा काशिराज के उपकार के प्रति अपनी कृतज्ञता का निवेदन—काशिराज द्वारा सुबाहु से अपने आपको उपकृत करने के लिये प्रार्थना—सुबाहु द्वारा काशिराज को चतुर्थ पुरुषार्थ 'मोक्ष' का अनुशासन—कर्मनिष्ठ पिता के प्रति ब्रह्मनिष्ठ सुमित (पिता की दृष्टि में जड) द्वारा अवधूत योगश्वर दत्तात्रेय और महाराज अलर्क के वृत्तान्त के उपसंहार के साथ दत्तात्रेय-निर्दिष्ट योग का उपदेश—धर्मपक्षियों द्वारा पूर्व अध्यायों में विणत उपाख्यानों के उपसंहार के साथ जैमिनि मुनि से अन्य विषय के सम्बन्ध में जिज्ञासा के प्रति निवेदन।

४५ वां अध्याय—

470-487

जैमिनि मुनि द्वारा धर्मपिक्षयों के ब्रह्मज्ञान की प्रशंसा—धर्मपिक्षयों के प्रति जगत् की सृष्टि-स्थिति तथा संहति के संबन्ध में जैमिनि मुनि द्वारा अपनी जिज्ञासा का प्रकाशन—धर्मपिक्षयों द्वारा जैमिनि मुनि की जिज्ञासा की शान्ति के लिये महामुनि मार्कण्डेय और उनके शिष्य क्रौष्ट्रिक मुनि के आत्मानात्मिविवेक तथा आत्मज्ञान-विषयक परस्पर वार्तालाप का वर्णन और प्राकृत सर्ग-वर्णन के साथ अध्याय की समाप्ति।



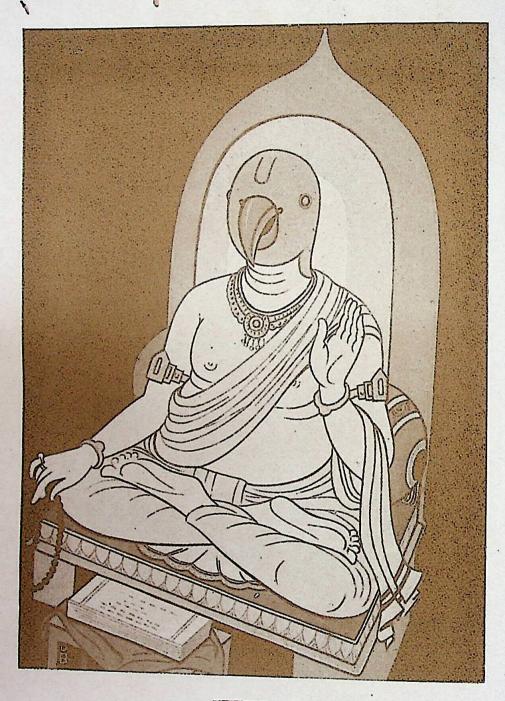

पुराणपुरुष

#### श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतं श्रीमार्कण्डेयपुराणम्

米米米

प्रथमोऽध्यायः

आरम्भमङ्गलम्

यद्योगिभिर्भवभयातिविनाशयोग्य-

मासाद्य वंदितमतीव विविक्तवित्तै:।

तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्म-

माविर्भवत्क्रमविलङ्कितभूर्भुवः स्वः ।।

पायात् स वः सकलकल्मषभेददक्षः

क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूर्तिः

**श्वासावधूतस**लिलोत्कणिकाकरालः

सिन्धुः प्रनृत्यिमव यस्य करोति सङ्गात् ।। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवों सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ।।

उनके (नारायण के अर्थात् भगवान् श्री विष्णु के) वे युगल चरण-कमल आप सब के अन्तर्ह् दय को शुद्ध करें, जिनकी वन्दना वीतराग योगी जन इसलिए किया करते हैं, क्योंकि संसार (जन्म-जरा-मरण) के भय से होने वाली पीड़ा के प्रशमन में वे ही समर्थ हैं और वे ही अपने तीन विक्रमणों (कदमों) में भूर्मुवः स्वः नामक तीनों लोकों को (वामनावतार रूप में) एक साथ ही नाप देते हैं।

वे (नारायण अथवा श्री विष्णु भगवान्) जो (अपने भक्तों) के समस्त पाप-संताप के प्रशमन की शक्ति रखते हैं और जो क्षीरसागर के भीतर शेषनाग के फणामण्डल (के पर्यंङ्क) पर विराजमान हैं तथा जिनके संसर्ग से, उनके श्वास-प्रश्वास के झंझावात के कारण हिलोरें लेनेवाली लहरोंवाला भयङ्कर रूपधारी (क्षीर) सागर ऐसा हो जाता है, मानों (आनन्द में) नृत्य कर रहा हो, आप सबकी सदा रक्षा करें।

नारायण तथा नरोत्तम नर एवं देवी सरस्वती की वन्दना करके पुराण का पाठ-पारायण करना चाहिए। तपः स्वाध्यायनिरतं मार्कण्डेयं महांमुनिम् । व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनिः पर्य्यपृच्छत ।।१। भगवन् भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना ।

पूर्णमस्तमलैः शुभ्रेर्नानाशास्त्रसमुच्चयैः ।।२।

जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितम् । पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम् ।।३।

त्रिदशानां यथा विष्णुर्द्धिपदां ब्राह्मणो यथा । भूषणानाञ्च सर्वेषां यथा चूडामणिर्वरः ।।४।

यथायुधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः । तथेह सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम् ।।५।

अत्रार्थश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते । परस्परानुबन्धाश्च सानुबन्धाश्च ते पृथक् ।।६।

महातेजस्वी व्यास-शिष्य जैमिनि ने तपश्चर्या और वेदानुशीलनमें लीन महामुनि मार्कण्डेय से पूछा ॥ १॥

भगवन् ! महात्मा महर्षि व्यास ने जिस महाभारत की रचना की है, वह विविध शास्त्रों के सारभूत अर्थों के संग्रह से—जो कि अत्यन्त शुद्ध और निर्दुष्ट है— भरा हुआ है ॥२॥

इसमें भारती को जातियों, सर्वशुद्ध प्रजाति तथा संस्कृतभाषा की शुद्धता है; सुन्दर दोषरहित शब्दों का गुम्फन है तथा पूर्व-पक्ष की स्थापना और परिनिष्ठित सिद्धान्त का समन्वय है ॥३॥

जैसे देवों में श्रीविष्णु भगवान् सर्वश्रेष्ठ हैं, मनुष्यो में ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, अलंकार-प्रसाधनों में चूडामणि सर्वश्रेष्ठ है ॥ ४॥

अस्त्र-शस्त्रों में वज्र सर्वश्रेष्ठ है और इन्द्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त शास्त्रों में महाभारत सर्वश्रेष्ठ है।। ५।।

इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थं परस्पर निर्विरोध एवं सुसंगत रूप से वर्णित हैं और पृथक्-पृथक् भी अपने-अपने आनुषिङ्गक सिद्धान्तीं के साथ प्रतिपादित हैं ॥६॥

धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदं परम् ।
कामशास्त्रमिदं चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम् ।।७।
चतुराश्रमधर्माणामाचारिस्थितिसाधनम् ।
प्रोक्तमेतन्महाभाग वेदव्यासेन धीमता ।।८।
तथा तात कृतं ह्येतद् व्यासेनोदारकर्मणा ।
यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधनिभिभूयते ।।९।
व्यासवाक्यजलौधेन कुतर्कतरुहारिणा ।
वेदशैलावतीर्णेन नीरजस्का मही कृता ।।१०।
कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम् ।
कथाविस्तीर्णसिललं काष्णं वेदमहाह्नदम् ।।११।
तदिदं भारताख्यानं बह्वथं श्रुतिविस्तरम् ।
तत्त्वतो ज्ञातुकामोऽहं भगवंस्त्वामुपस्थितः ।।१२।

यही सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, यही सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्र है, यही सर्वश्रेष्ठ कान्यशास्त्र है और यही सर्वोत्तम मोक्षशास्त्र भी है।। ७॥

आश्रम-चतुष्टय के सब धर्म-कर्म, जो कि लोक-जीवन में सदाचरण की व्यवस्था के साधन हैं, महाबुद्धिमान् महर्षि व्यास ने महाभारत के रूप में प्रतिपादित कर दिये हैं ॥८॥

पूज्यवर ! उदारचरित महर्षि व्यास ने इस महाभारत की ऐसी रचना की है कि यह सर्वसंग्राहक महाशास्त्र किसी प्रकार के बाह्य अथवा आभ्यन्तर विरोध से बाधित नहीं होता ॥ ९ ॥

वस्तुतः, वेदरूपी हिमालय से निकले, कुतकों के सघन वन को बहा ले जाने वाले, महर्षि व्यास के इस महाभारतरूपी अमृत-प्रवाह से समस्त भूलोक निष्कलुष बना दिया गया है ॥ १० ॥

यह महाभारत महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा निर्मित ज्ञान का एक ऐसा महाह्रद (महासरोवर) है, जिसमें मधुर शब्द-सन्दर्भ कलरव करनेवाले राजहंस समूह की भाँति प्रतीत होते हैं; (कुरु-पाण्डव-युद्ध-सम्बन्धी) महान् आख्यान खिले कमल सरीखे लगते हैं और विविध कथानकों का विस्तार जलराशि के विस्तार-सा दीखता है।। ११॥

भगवन् ! इसी वेदार्थोपबृंहक, बहुविध सारार्थगिभतं महाभारत के आख्यान के तात्त्विक ज्ञान की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैं आपके श्रीचरणों की शरण में आया हूँ ॥ १२ ॥ कस्मान्धानुषतां प्राप्तो निर्मुणोऽपि जनार्दनः ।

वासुदेवो जगत्सूति-स्थिति-संयमकारणम् ।।१३।

कस्माच्च पाण्डुपुत्त्राणामेका सा द्रुपदात्मजा ।

पश्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान् ।।१४।

भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः ।

तीर्थयात्राप्रसङ्गेन कस्माच्चक्रे हलायुधः ।।१५।

कथञ्च द्रौपदेयास्तेऽकृतदारा महारथाः ।

पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत् ।।१६।

एतत्सर्वं विस्तरशो ममाख्यानुमिहार्ह्स ।

भवन्तो 'मूढबुद्धोनामवबोधकराः सदा ।।१७।

इति तस्य वचः श्रुत्वा मार्कण्डेयो महामुनिः ।

दशाष्टदोषरहितो वक्तुं समुपचक्रमे ।।१८।

मार्कण्डेय उवाच

क्रियाकालोऽयमस्माकं सम्प्राप्तो मुनिसत्तम । विस्तरे चापि वक्तव्ये नेष कालः प्रशस्यते ।।१९।

स्वरूपतः निर्गुण भी जनादंन भगवान् कृष्ण ने, जो समस्त जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहृति के कारण हैं, क्योंकर मानव-शरीर धारण किया ? ॥ १३॥

क्योंकर महाराज द्रुपद की पुत्री कृष्णा पाँचों पाण्डवों की राजमहिषी बनी ? इसमें भी हमें महान संशय है ॥ १४॥

क्योंकर महाबली हलायुध बलराम ने ब्रह्महत्या के अपने पाप-रोग के निवारण के लिए तीर्थाटन की औषधि का सेवन किया ? ।। १५ ॥

क्योंकर पाँचों पाण्डवों द्वारा सुरक्षित सभी महारथी और महात्मा द्रौपदी-पुत्र, अविवाहित ही, अनाथों की भाँति मारे गये ?।। १६॥

ये ही सब ऐसे विषय हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रतिपादित करें, क्योंकि आप ही मूढ़बुद्धि लोगों के लिए एकमात्र ज्ञानदाता हैं।। १७ ।।

जैमिनि की इस प्रकार की बातें सुनकर अष्टादशदोष-रहित महामुनि मार्कण्डेय ने अपना कथन प्रारम्भ किया ॥ १८॥

मार्कण्डेय ने कहा-

मुनिवर ! अब तो हमारे नैष्ठिक कृत्य का समय हो गया है और आपके प्रश्नों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है — इसलिए इस कार्य के लिए यह समय ठीक नहीं है ॥ १९ ॥ ये तु वक्ष्यन्ति वक्ष्येऽद्य तानहं जैमिने तह ।
तथा च नष्टसन्देहं त्वां करिष्यन्ति पक्षिणः ।।२०।
पिङ्गाक्षश्च विबोधश्च सुपुत्त्रः सुमुखस्तथा ।
द्रोणपुत्राः खगश्चेष्ठास्तत्त्वज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः ।।२१।
वेदशास्त्रार्थविज्ञाने येषामन्याहता मितः ।
विन्ध्यकन्दरमध्यस्थास्तानुपास्य च पृच्छ च ।।२२।
एवमुक्तस्तदा तेन मार्कण्डयेन धीमता ।
प्रत्युवाचिषशार्द्लो विस्मयोत्फुल्ललोचनः ।।२३।

जैमिनिरुवाच

अत्यद्भुतिमदं ब्रह्मन् खगवागिव मानुषी।
यत् पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तदुर्लभम्।।२४।
तिर्य्यग्योन्यां यदि भवस्तेषां ज्ञानं कुतोऽभवत्।
कथञ्च द्रोणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतित्रणः।।२४।
कश्च द्रोणः प्रविख्यातो यस्य पुत्रचतुष्टयम्।
जातं गुणवतां तेषां धर्मज्ञानं महात्मनाम्।।२६।

मुनिवर जैमिनि ! जो इन सब विषयों का प्रतिपादन करेंगे, वे पक्षी हैं और उनके सम्बन्ध में मैं आपको बताऊँगा । वे पक्षी ही आपको इस विषय में निस्सन्दिग्ध ज्ञान करा देंगे ॥२०॥

ये पक्षी हैं—१. पिङ्गाक्ष, २. विबोध, ३. सुपुत्र, और ४. सुमुख । ये पक्षी द्रोणपुत्र हैं, असाधारण पक्षी हैं, तत्त्वज्ञानी हैं और शास्त्रमर्मज्ञ हैं ॥ २१ ॥

वेद-शास्त्रों के अर्थ-विज्ञान में जिन पक्षियों की बुद्धि अप्रतिहत है, वे ही ये पक्षी हैं और वे विन्ध्याचल की गुफाओं में रहते हैं। आप उन्हीं के पास जाँय और उनसे पूछें॥ २२॥

महामित मार्कण्डेयमुनि के द्वारा ऐसा कहने पर, महर्षि जैमिनि की आँखे आश्चर्य से फटो की फटी रह गयीं और वे बोल पड़े ॥२३॥ जैमिनि ने कहा—

भगवन् ! यह तो बड़ी विचित्र बात है कि (ये चारों) पक्षी होकर भी मनुष्य की बोली बोलते हैं और उन्हें ऐसा तत्त्वज्ञान प्राप्त है, जो (मनुष्य के लिए भी) अत्यन्त दुर्लभ है ॥२४॥

पक्षी की योनि में जब इन्होंने जन्म लिया है, तब इन्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया और ये पक्षी क्योंकर द्रोण-पुत्र कहे जाते हैं? ॥२५॥

और वह द्रोण कौन हैं, जिनके चार पुत्र हैं, जो ऐसे गुणी और महात्मा हैं कि उन्हें धर्म के मर्म का पता है ? ॥२६॥ मार्कण्डेय उवाच

श्रृणुष्वाविहितो सूत्वा यद्वृत्तं नन्दने पुरा ।

शक्तस्याप्सरसां चैव नारदस्य च सङ्गमे ।।२७।

नारदो नन्दनेऽपश्यत् पुंश्र्यलीगणमध्यगम् ।

शक्तं सुराधिराजानं तन्मुखासक्तलोचनम् ।।२८।

स तेर्नाषविरष्ठेन दृष्टमात्रः शचीपितः ।

समुत्तस्थौ स्वकं चास्मै ददावासनमादरात् ।।२९।

तं दृष्ट्वा बलवृत्रघ्नमुत्थितं त्रिदशाङ्गनाः ।

प्रणेमुस्ताश्च देविष विनयावनताः स्थिताः ।।३०।

ताभिरभ्यचितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ ।

यथाहं कृतसम्भाषः कथाश्चक्रे मनोरमाः ।।३१।

शक उवाच

ततः कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिम् । देह्याज्ञां नृत्यतामासां तव याभिमतेति वै ।।३२।

मार्कण्डेय ने कहा-

सावधान होकर सब बातें सुनिए—वे बातें जो पहले कभी नन्दनवन में देवराज इन्द्र और देवाङ्गनाएँ और नारद मुनि के एकत्र होने पर हुई थीं ॥२७॥

घटना ऐसे घटी कि एकबार नारदमुनि की दृष्टि नन्दन-वन में देवलोक की वाराङ्गनाओं के बीच बैठे और उन्हीं के मुखमण्डल पर टकटकी लगाये देवराज इन्द्र पर पड़ी ॥२८॥

अपने ऊपर नारदमुनि की दृष्टि पड़ते ही शचीपित देवराज इन्द्र उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दे दिया ॥२९॥

जैसे ही देवाङ्गनाओं ने बलासुर और वृत्रासुर के संहारक देवराज इन्द्र को (आसन छोड़कर) खड़े होते देखा, वैसे ही विनयावनत होकर वे भी खड़ी हो गयीं और देविष नारद को प्रणाम करने लगीं ॥३०॥

उन देवाङ्गनाओं के द्वारा नारद जी की यथाविधि पूजा अर्चना कर दिये जाने पर जब देवराज इन्द्र बैठ गये, तब देविष नारद और देवराज का परस्पर प्रेमालाप हुआ ॥३१॥

इस वार्तालाप के वीच देवराज इन्द्र ने महामुनि नारद से यह कहा—

महामुने ! नृत्य करनेवाली इन देवाङ्गनाओं में जिस पर भी आपका मन रमे, उसे नृत्य करने की आज्ञा दें ॥३२॥

HERE I STOR TO THE FOR SA

रम्भा वा कर्कशा वाथ उर्वश्यथ तिलोत्तमा ।

घृताचो मेनका वापि यत्र वा भवतो रुचिः ।।३३।

एतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठो वचो शक्तस्य नारदः ।

विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनताः स्थिताः ।।३४।

युष्माकिमह सर्वासां रूपौदार्यगुणाधिकम् ।

आत्मानं मन्यते या तु सा नृत्यतु ममाग्रतः ।।३४।

गुणरूपविहीनायाः सिद्धिनिटचस्य नास्ति व ।

चार्वधिष्ठानवन्नृत्यं नृत्यमन्यद्विडम्बनम् ।।३६।

तद्वाक्यसमकालं च एकैकास्ता नतास्ततः ।

अहं गुणाधिका न त्वं न त्वं चान्याब्रवीदिदम् ।।३७।

मार्कण्डेय उवाच

तासां संभ्रममालोक्य भगवान् पाकशासनः। पृच्छ्यतां मुनिरित्याह वक्ता यां वो गुणाधिकाम्।।३८।

वह देवाङ्गना चाहे रम्भा हो या कर्कशा हो, चाहे उर्वशी हो या तिलोत्तमा हो, चाहे घृताची हो या मेनका हो—जिसे भी आप चाहें (उसे आज्ञा दें) ॥३३॥

देवराज इन्द्र की ऐसी बात सुनकर द्विजराज नारद मुनि ने कुछ सोचा और उन देवाङ्गनाओं से, जो वहाँ विनयावनत खड़ी थीं, कहा ॥३४॥

मेरे समक्ष वह देवाङ्गना नृत्य करे जो रूपसम्पत्ति और गुणसम्पत्ति की दृष्टि से, अपने आपको, तुम सबमें सबसे बढ़ी-चढ़ी मानती हो ॥३५॥

क्योंकि जिसमें न सौन्दर्य हो और न नृत्याङ्गनोचित गुण हों, उसमें नाट्य-नैपुण्य नहीं हो सकता । नृत्य का अधिष्ठान अथवा आश्रय तो सुन्दररूप और मनोहर गुण हैं, बिना उसके जो भी नृत्य हो, वह नृत्य का स्वांग है ॥३६॥

## महामुनि मार्कण्डेय ने कहा—

नारदमुनि के ऐसा कहने के ही समय, वहाँ विनम्न खड़ी अप्सराओं में, प्रत्येक, एक दूसरे से 'मैं रूप और गुण में बड़ी हूँ, तू नहीं' इस प्रकार कहासुनी करने लगीं।।३७॥

अप्सराओं, में इस प्रकार की हलचल देखकर, देवराज इन्द्र बोल पड़े— नारदमुनि से पूछो, वे ही बता पावेंगे कि तुम सब में सर्वाधिक रूपवती और गुणवती कौन है ? ॥३८॥ शक्तच्छन्दानुयाताभिः पृष्टस्ताभिः संनारदः । प्रोवाच यत् तदा वाक्यं जैमिने तन्निबोध मे ।।३९। तपस्यन्तं नगेन्द्रस्थं या वः क्षोभयते बलात् । दुर्वाससं मुनिश्चेष्ठं तां वो मन्ये गुणाधिकांम् ।।४०।

मार्कण्डेय उवाच

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वा वेपितकन्धराः । अशक्यमेतदस्माकमिति ताश्चिक्तरे कथाः ।।४१। तत्राप्सरा वपुनिम मुनिक्षोभणगिवता । . प्रत्युवाचाद्य यास्यामि यत्रासौ संस्थितो मुनिः ।।४२। अद्य तं देहयन्तारं प्रयुक्तोन्द्रियवाजिनम् । स्मरशस्त्रगलद्रश्मिं करिष्यामि कुसारिथम् ।।४३। ब्रह्मा जनार्दनो वापि यदि वा नीललोहितः । तमप्यद्य करिष्यामि कामबाणक्षतान्तरम् ।।४४।

(देवराज) इन्द्र की इच्छा का अनुसरण करनेवाली उन अप्सराओं ने, हे जैमिनि मुनिराज ! जब नारद जी से पूछा तब नारद जी ने उनसे जो कहा उसे आप मुझसे जान लें॥३९॥

(नारद जी ने कहा) अरी अप्सराओं। तुम सबमें जो भी नगराज हिमालय के निवासी, तपश्चर्या में लीन महामुनि दुर्वासा को (अपने हाव-भाव से) बलात् काम-विह्वल कर दे, उसे ही मैं सबसे गुणवती मान लूँगा।।४०॥ मार्कण्डेय ने आगे कहा—

नारद जी की ऐसी बात सुनते ही, सभी अप्सराएँ (महर्षि दुर्वासा को कामातुर करने में अपनी-अपनी असमर्थता देख) अपनी-अपनी गदँनों में कंपकपी से भरी, सहसा बोल पड़ीं—'यह काम हम लोगों से नहीं हो सकता'।।४१॥

उन अप्सराओं में 'वपु' नाम की एक अप्सरा थी, जिसे यह घमण्ड था कि वह मुनि दुर्वासा को काम-विह्वल कर देगी और वह बोल पड़ी—'जहाँ भी वे मुनि रहते हों, आज मैं उनके पास जाऊँगी' ॥४२॥

आज मैं उन मुनिराज को, जो अपने आपको अपने शारीररूपी रथ का (चतुर) सारथी समझते हैं और उस रथ में जुते (दस) इन्द्रियरूपी घोड़ों की लगाम कस कर पकड़े हैं, ऐसा बना द्ंगी कि (मेरे द्वारा चलाये) कामबाणों से वह लगाम उनके हाथ से गिर पड़ेगी और उनका शरीर-रथ उनके बेकाबू हो जायेगा ॥४३॥

आज, ब्रह्मा या विष्णु या शिव-जो भी हो उसका हृदय मैं अपने कामबाण से विद्ध कर दूंगी ।।४४॥

9

इत्युक्तवा प्रजंगामाथ प्रालेयाद्वि वपुस्तदा ।
मुनेस्तपःप्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम् ।।४५।
सा पुंस्कोकिलमाधुर्या यत्रास्ते स महामुनिः ।
क्रोशमात्रं स्थिता तस्मादगायत वराप्सराः ।।४६।
तद्गीतध्वनिमाकण्यं मुनिर्विस्मितमानसः ।
जगाम तत्र यत्रास्ते सा बाला रुचिरानना ।।४७।
तां दृष्ट्वा चारुसर्वाङ्गीं मुनिः संस्तभ्य मानसम् ।
क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्षसमन्वितः ।।४८।
यस्माद्दुःखाजितस्येह तपसो विघ्नकारणात् ।
आगतासि मदोन्मत्ते मम दुःखाय खेचरि ।।५०।
तस्मात् सुपर्णगोत्रे त्वं मत्क्रोधकलुषीकृता ।
जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे यावद्वर्षाण षोडश ।।५१।

यह कह कर वह 'वपु' नाम की अप्सरा हिमालय पर जा पहुँची, जहाँ दुर्वासा मुनि के तप के प्रभाव से, जो भी आश्रय (तपोवन) थे, वे हिस्र पशुओं से निर्भय बन गये थे ॥४५॥

उस सुन्दर अप्सरा ने, जहाँ मुनि दुर्वासा थे, वहाँ से एक कोस दूर रुककर, सुमधुर कोकिलकण्ठ से गाना आरम्भ कर दिया ॥४६॥

उस (सुमधुर) गीत-गायन को ध्विन के कान में पड़ते ही महामुनि दुर्वासा अपने मन में विस्मित हो उठे और वहाँ जा पहुँचे, जहाँ वह मोहक मुखश्रीवाली तरुणी थी।।४७।।

उस सर्वाङ्गसुन्दरो को देखकर दुर्वासा मुनि ने अपने विचलित मन को अपने वश में किया और यह जानकर कि वह उन्हें कामाकुल करने आयी है, क्रोध और अमर्ष से भर उठे॥४८॥

इसके बाद महातपस्वी महर्षि दुर्वासा ने उससे यह कहा ॥४९॥

अपने सौन्दर्य-मद में मतवाली अरी अप्सरा ! बड़े दुःख से अजित मेरे तप में विघ्न डालकर मुझे दुःख देने के लिए तू यहाँ आयी है ॥५०॥

इसलिए, अरी दुष्टबुद्धिवाली ! तू मेरे क्रोध से कलुषित होकर, पक्षी-योनि में जन्म लेगी और सोलह साल तक ुंजसी योनि में रहेगी ॥५१॥

निजरूपं, परित्यज्य पक्षिणीरूपर्धारिणी।
चत्वारस्ते च तनया जनिष्यन्तेऽधमाप्सराः।।५२।
अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनर्दिवि।
वासमाप्स्यसि वक्तव्यं नोत्तरं ते कथञ्चन।।५३।
इति वचनमसह्यं कोपसंरक्तदृष्टिश्चलकलबलयां तां मानिनीं श्रावियत्वा।
तरलतरतरङ्गां गां परित्यज्य विप्रः
प्रथितगणगणौघां संप्रयाताः खगङ्गाम्।।५४।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वपुशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

तुझे अपना (देवाङ्गना) रूप छोड़कर, पक्षिणी (चिड़िया) का रूप धारण करना पड़ेगा और अरी नीच अप्सरा ! तेरे चार पुत्र होंगे (जो पक्षी होंगे) ॥५२॥

तुझे उन पुत्रों से कोई प्रसन्नता नहीं होगी और तू (कौरव-पाण्डव युद्ध में किसी योद्धा के) शस्त्र से मारी जायेगी, जिसके बाद तुझे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। तू मुझसे अब आगे कुछ न वोल ॥५३॥

क्रोध से लाल आँखे किये, द्विजराज दुर्वासा मुनि ने उस मानिनी (अप्सरा) को, जिसके हाथों के सुन्दर कंगन (शाप-भय से उसके कांप उठने के कारण) खनखना रहे थे बड़ा असह्य वचन सुना दिया और क्षणभंगुर सुखवाले भूलोक को छोड़ शाश्वत सुख-समृद्धि से पूर्णं स्वर्गङ्गा-क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर दिया ॥५४॥

TO ALL THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

## पर्यालोचन

- (क) मार्कण्डेय-पुराण भारतीय वाङ्मय के इतिहास में महाभारत के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक माहात्म्य के वर्णन से प्रारम्भ होता है। इसमें एक ओर महाभारत को 'कार्णवेद' तथा 'महाशास्त्र' माना गया है और दूसरी ओर इसे 'कलशब्द' और 'महाख्यान' की विशेषता से विभूषित कहा गया है। महाभारत के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्राचीन मान्यताएँ ध्विन-दर्शन के प्रतिष्ठापक आनन्दवर्धनाचार्य की महाभारत-समीक्षा में प्रतिफलित दिखायी देती हैं। काव्याचार्यों में सर्वप्रथम आनन्दवर्धनाचार्य ने ही महाभारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का आकलन किया है और महाभारत को 'काव्यच्छायान्वयी महाशास्त्र' के रूप में निरूपित करके यह विचार अभिव्यक्त किया है कि पौराणिक साहित्य में महाभारत एक अद्वितीय रचना है।
- (ख) मार्कण्डेयपुराण के रचियता की दृष्टि में महाभारत की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उसका 'जातिशुद्धिसमायुक्त' होना है। सरस्वतीकण्ठाभरण के रचयिता महाराज भोजराज ने २४ शब्दालङ्कार निरूपित किये हैं, जिनमें सबसे पहला शब्दा-लङ्कार 'जाति' है। भोजराज के समसामयिक भारत में भारती अथवा वाणी (भाषा) की 'संस्कृत' जाति सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती थी, जिसकी अपेक्षा 'प्राकृत' जाति स्वभावतः मधुर तो अवश्य थी; किन्तु उन संस्कारों से निखरी नहीं थी, जिनसे संस्कृत में निखार आया था। भोजराज के युग में कविगोष्ठियों में ऐसी भी कविताएँ पढ़ी-सुनी जाती थीं, जिनमें संस्कृत और प्राकृत अथवा संस्कृत और अपभ्रंश की शब्दावली प्रयुक्त होती थी, जिसके कारण भारती जाति में शुद्ध, मिश्र तथा संकीर्ण आदि भेद का विक्लेषण किया जाया करता था। इस प्रकार शुद्ध संस्कृतजाति, शुद्ध प्राकृतजाति, शुद्ध अपभ्रंशजाति आदि भेदों में काव्य-भाषा विभक्त की जाती थी। संस्कृतभाषा में शब्द-सौष्ठव और संस्कारयुक्त पद-योजना के कारण उसे सर्वाधिक शुद्ध भारतीजाति का महनीय पद प्राप्त था। भोजराज के सरस्वती-कण्ठाभरण के निम्नलिखित क्लोक में समकालीन भारत की भाषाओं में संस्कृत के अप्रतिम महत्त्व का स्पष्ट परिचय मिलता है और यह भी पता चल जाता है कि 'जाति' नामक शब्दाल ङ्कार की भोजराज की कल्पना ने तत्कालीन कविगोष्टियों में जन्म लिया होगा, जब संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची और मागधी आदि विविध भाषाओं को कविताएँ 'कविगोष्टी' की विशेषता हुआ करती थीं—

गिरः श्रव्याः प्रकृतमधुराः प्राकृतधुराः
सुभव्योऽपभ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम् ।
विदग्धानामीष्टे मगधमथुरावासिभणिती
निबद्धा यस्तेषां स इह कविराजो विजयते ॥

अर्थात् महाराष्ट्री प्रभृति प्राकृतभाषा की काव्यरचना स्वभावतः मधुर होती हैं, पैशाची की कविता में रस टपकता है, काव्य-समीक्षक सहृदयों की मागधी और शौरसेनी कविताओं से बड़ा लगाव होता है, किन्तु संस्कृतभाषा और कविता का क्या कहना! संस्कृतभाषा और संस्कृत कविता नहीं, वह तो देवलोक की भाषा और कविता है।

इन विविध भाषाओं में कविता करनेवाले बहुत किव हैं, किन्तु जो इन भाषाओं के साथ संस्कृतभाषा की भी काव्य-रचना में कुशल हो, वह तो 'कविराज' होता है और ऐसे लोग विरले ही होते हैं।

(ग) सम्भवतः महाभारत के 'जातिशुद्धि' नामक शब्दालङ्कार के सौन्दर्य से अपरिचित होने के कारण मार्कण्डेयपुराण के आङ्ग्लभाषानुवादकार पुराणवाङ्मयवेत्ता श्री पाजिटर ने 'जातिशुद्धिसमायुक्त' का अनुवाद Characterised by accuracy regarding the different Classes' किया है, जिससे यह अभिप्राय निकलता है कि महाभारत भिन्न-भिन्न ब्राह्मणादि जातियों के धर्म-कर्म के समुचित निरूपण की विशेषता रखनेवाला महाख्यान ग्रन्थ है; किन्तु इस दृष्टि से महाभारत को 'जातिशुद्धि-समायुक मानना संगत नहीं प्रतीत होता, क्यों कि महाभारत में चारों आश्रमों के आचार-व्यवहार का विशद विवेचन और विश्लेषण तो अवश्य है; किन्तु चारों वर्णों की वैदिक व्यवस्था को स्थानापन्न जातिव्यवस्था और उससे सम्बद्ध धर्म-कर्म का इसमें निरूपण नहीं है। मार्कण्डेयपुराण के हिन्दीभाषा के पुराने अनुवादों में महाभारत के लिए मार्कण्डेयपुराणकार द्वारा प्रयुक्त 'जातिशुद्धिसमायुक्त' विशेषण का अनुवाद ही छोड़ दिया गया है, जैसा कि श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित पं० श्री कन्हैयालाल मुरादाबादी के द्वारा हिन्दी में अनूदित मार्कण्डेयपुराण के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है। सनातनधर्म प्रेस, मुरादाबाद से प्रकाशित पं० श्री रामस्वरूप शर्मा के हिन्दी-अनुवाद में 'जातिशुद्धिसमायुक्त' के अनुवादरूप में 'जातिशुद्धियुक्त' शब्द रख दिया गया है। सन् १९४१ में श्यामकाशो प्रेस मथुरा से प्रकाशित श्री वृन्दावन दास के हिन्दी-अनुवाद में 'जातिशुद्धिसमायुक्त' का अनुवाद 'प्राचीनतायुक्त' किया गया है, जिसकी कोई सार्थंकता प्रतीत नहीं होती। श्री, भोजराज की दृष्टि में 'जातिशुद्धि' का जो अर्थ है, उसे मानने पर ही मार्कण्डेयपुराणकार द्वारा महाभारत के लिए प्रयुक्त 'जातिशुद्धिसमायुक्त' विशेषण का वास्तविक तात्पर्य और स्वारस्य स्पष्ट होता है। भोजराज के अनुसार 'जाति' २४ प्रकार के शब्दालङ्कारों में पहला शब्दालङ्कार है, जिसका उदाहरण भारत की भारती अथवा भारतीय भाषाओं की जातियों में संस्कृतभाषा है, जिसकी जाति प्राकृत, अपभ्रंश आदि की तुलना में अधिक शुद्ध है। संस्कृतभाषा स्वयं वाणी का एक अलङ्कार है और जब वह 'शुद्ध' होती है, तब तो उसका कहना हो क्या!

- (घ) मार्कंण्डेयपुराण के इस पहले अध्याय में महीं दुर्वासा के उस शाप की कहानी आती है, जिसके प्रभाव से उनकी तपस्या में विध्न डालनेवाली 'वपु' नाम की एक सुन्दरी देवाङ्गना को १६ वर्ष तक सुपणं जाति के पक्षी की योनि में जाना पड़ा। चार बच्चों की मां होने पर भी उनके लालन-पालन में उदासीन बनना पड़ा और बाणविद्ध होकर मरना किंवा मरणोपरान्त शाप की अविध की समाप्ति के बाद स्वगंलोक में पुनः देवाङ्गनायोनि में जन्म लेना पड़ा। ये महींष दुर्वासा इस पुराण के १६ वें अध्याय में महामुनि दत्तात्रेय के अनुज तथा घर-द्वार छोड़कर उन्मत्त वर्त के अनुष्ठान के लिए यत्र-तत्र-सर्वत्र विचरने वाले यायावर के रूप में वींणत हैं। 'उन्मत्तव्रत' कोई धर्मशास्त्रविहित वर्त नहीं, किन्तु उस वाममार्ग के अनुसरण का संकल्प है, जिस मार्ग पर चलनेवाले 'सर्वेश्वरी महामाया' शक्ति के उपासक होते हैं। यह जगज्जननी शक्ति क्या है? इसका विशद वर्णन इसी पुराण के ८१ से ९३ अध्याय तक के 'देवीमाहात्म्य' नामक तेरह अध्यायों का विषय है। इस प्रकार आरम्भ से अन्त तक मार्कण्डेयपुराण की एकवाक्यता अथवा कथा, कथापुरुष और उनकी चरित-चर्या की परस्पर सुसंबद्धता अक्षुण्ण दिखायी देती है।
- (ङ) महर्षि व्यास के शिष्य जैमिनि ने महाभारत में प्रतिपादित निम्निलिखित विषयों के सम्बन्ध में महामुनि मार्कण्डेय से जिज्ञासा को थी—
- (१) जनार्दन भगवान् वासुदेव, जो निर्गुण, निरञ्जन तथा जगत् की सृष्टि-स्थित और संहार के परम कारण हैं, क्यों कर मनुष्यरूप में अवतीर्ण हुए ?
  - (२) राज़ कुमारी द्रौपदी क्यों कर पञ्चपाण्डवों की धर्मपत्नी बनी?
- (३) बलराम ने कैसे तीर्थाटन से अपने द्वारा किये ब्रह्म-वध के पाप का प्रशमन-प्रक्षालन किया ?

(४) द्रौपदी के पुत्र क्योंकर अनाथों की भाँति मारे गये ? जैमिनि मुनि के इन प्रश्नों का समाधान महामुनि मार्कण्डेय ने स्वयं नहीं किया; अपितु विन्ध्याचल पर तपश्चर्या में लगे महाज्ञानी चार धर्म-पिक्षयों के माध्यम से करवाया। वस्तुतः मार्कण्डेयपुराण के शताधिक अध्यायों में पौराणिक शैली में इन्हीं प्रश्नों के समाधान किये गये हैं। ये प्रश्न जगत्, सृष्टि, पुनर्जन्म, कर्मविपाक, शाप-आशीर्वाद इत्यादि के अज्ञात रहस्यों के उद्घाटन से सम्बद्ध हैं। योगसिद्ध महात्मा जैसे अपने जन्म-जन्मान्तर की बातें जान लेते हैं, वैसे ही अन्य समस्त प्राणियों के जन्म-जन्मान्तर की वातें भी जान सकते हैं। कोई योगसिद्ध महात्मा किसी को शाप अथवा आशीर्वाद तभी देता है, जब वह उसके पूर्वजन्माजित पाप-पुण्य को जान लेता है। उसके शाप अथवा आशीर्वाद से अभिशप्त अथवा वर योग्य मनुष्य अपने पूर्वजन्मकृत पाप-पुण्य के फलभोग से अवगत हो जाता है, और अपने भविष्य की चिन्ता से मुक्त हो जाता है; क्योंकि वह जान जाता है कि पूर्वजन्माजित कर्मफल-भोग अनिवार्य है और बिना गुरुकृपा अथवा भगवदनुग्रह के जन्म-जरा-मरणरूप संसार सागर से पार होना असंभव है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'वपुशाप' नामक प्रथम अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

## मार्कण्डेय उवाच

अरिष्टनेमिपुत्रोऽसूद् गरुडो नाम पक्षिराट् ।
गरुडस्याभवत् पुत्रः सम्पातिरिति विश्रुतः ।।१।
तस्याप्यासीत् सुतः श्रूरः सुपाइवों वायुविक्रमः ।
सुपाइवेंतनयः कुन्तिः कुन्तिपुत्रः प्रलोलुपः ।।२।
तस्यापि तनयावास्तां कङ्कः कन्धर एव च ।।३।
कङ्कः कैलासशिखरे विद्युद्वपेति विश्रुतम् ।
ददर्शाम्बुजपत्राक्षं राक्षसं धनदानुगम् ।।४।
आपानासक्तममलस्रग्दामाम्बरधारिणम् ।
भार्यासहायमासीनं शिलापट्टेऽमले शुभे ।।४।
तद्दृष्टमात्रं कङ्कोन रक्षः क्रोधसमन्वितम् ।
प्रोवाच कस्मादायातस्त्विमतो ह्यण्डजाधम ।।६।

## मार्कण्डेय मुनि बोले—

अरिष्टनेमि का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गरुड था और जो पक्षिराज बना। उस गरुड का भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सम्पाति था और वह बड़ा विख्यात हुआ।। १।।

उस (सम्पाति) का भी सुपार्श्व नाम का एक शूर-वीर पुत्र हुआ, जो वायु के समान पराक्रमी था। सुपार्श्व का जो पुत्र हुआ उसका नाम कुन्ति था और कुन्ति का जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रलोलुप था॥ २॥

उस (प्रलोलुप) के भी कड्क और कन्धर नामवाले दो पुत्र हुए ॥ ३॥ कभी, कैलास पर्वत के शिखर पर कड्क ने कमलदल के समान नेत्रवाले, कुबेर के अनुचर, विद्युदूप नाम से विख्यात एक राक्षस को देखा ॥ ४॥

उस ने ऐसे राक्षस को देखा जो सुरापान में लगा था, स्वच्छ सुन्दर माला और वस्त्र धारण किये था तथा अपनी पत्नी के साथ एक सुन्दर शिलापट्ट पर बैठा था ॥ ५ ॥

कङ्क ने उस राक्षस को जैसे ही देखा, वैसे ही वह राक्षस क्रोध से तमतमा उठा और बोल पड़ा—अरे नीच अण्डज (पक्षी) यहाँ तू क्यों आया ? ॥ ६॥ स्त्रीसन्निकर्षे तिष्ठन्तं कस्मान्मामुपसर्पसि । नैष धर्मः सुबुद्धीनां मिथोनिष्पाद्यवस्तुषु ।।७।

कङ्क उवाच

साधारणोऽयं शैलेन्द्रो यथा तव तथा मम । अन्येषां चैव जन्तूनां ममता भवतोऽत्र का ।।८।

मार्कण्डेय उवाच

बुवाणिमत्थं खड्गेन कङ्कं चिच्छेद राक्षसः । क्षरत्क्षतजबीभत्सं विस्फुरन्तमचेतनम् ॥९। कङ्कं विनिहतं धुत्वा कन्धरः क्रोधमूच्छितः । विद्युद्रपवधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेश्वरः ॥१०। स गत्वा शैलशिखरं कङ्को यत्र हतः स्थितः । तस्य संकलनं चक्ने भ्रातुज्येष्ठस्य खेचरः । कोपामर्षविवृताक्षो नागेन्द्र इव निःश्वसन् ॥११।

अपनी पत्नी के साथ बैठे मेरे पास तू यहाँ कैसे आ पहुँचा ? बुद्धिमान् लोग ऐसा कभी नहीं किया करते कि स्त्रो-पुरुष के परस्पर प्रेम-प्रसङ्ग के बीच कूद पढें ।। ७॥

## कङ्क बोल पड़ा—

यह नगराज हिमालय सबका है—जैसे तुम्हारा है वैसे ही मेरा है और मेरा ही नहीं सभी जोव-जन्तुओं का है। तुम इस पर अपना अधिकार कैसे जमा रहे हो ? ॥ ८॥

## मार्कण्डेय मुनि ने कहा—

कंक के ऐसा कहते ही उस राक्षस ने तलवार से उसे दो टुकड़े कर दिया, जिससे उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग से खून की धार फूट पड़ी और वह बड़ा बीभत्स लगने लगा तथा छटपटाते-छटपटाते उसके प्राणपखेरू उड़ गये ॥ ९॥

पक्षिराज कन्धर ने जब सुना कि कङ्क मारा गया, तब वह क्रोध से तिलिमला उठा और उसने विद्युदूप को मार डालने का निश्चय कर लिया ।। १० ।।

वह पक्षिराज (कन्धर) क्रोध और अमर्ष से आँखे फाड़े महानाग के फुफुकार की भाँति जोर-जोर से साँस लेते, उस पर्वंत की चोटी पर जा पहुँचा, जहाँ कंक मरा पड़ा था और उसने अपने उस बड़े भाई (कंक) का श्राद्ध संस्कार कर अस्थि-संचय किया ॥ ११॥ जगामाथ स यत्रास्ते भ्रातृहा तस्य राक्षसः। पक्षवातेन महता चालयन् सूघरान् वरान् ।।१२। वेगात् पयोदजालानि विक्षिपन् क्षतजेक्षणः। क्षणात् क्षयितशत्रुः स पक्षाभ्यां क्रान्तभूघरः ।।१३। पानासक्तमति तत्र तं ददशं निशाचरम्। हेमपर्यङ्कमाश्रितम् ॥१४। आताम्रवक्त्रनयनं स्रग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्। केतकीगर्भपत्राभैर्दन्तैर्घोरतराननम् वामोरुमाश्रितां चास्य ददर्शायतलोचनाम्। पत्नीं मदनिकां नाम पुंस्कोकिलकलस्वनाम् ।।१६। ततो रोषपरीतात्मा कन्धरः कन्दरस्थितम्। तमुवाच सुदुष्टात्मन्नेहि युध्यस्व वे मया ।।१७। यस्माज्जेष्ठो मम भ्राता विश्वब्धो घातितस्त्वया । तस्मात्त्वां मदसंसक्तं नियष्ये यमसादनम् ।। १८।

उसके बाद अपने पंखों के झंझावात से बड़े-बड़े पहाड़ों को कंपाते हुए वह वहाँ चला गया, जहाँ उसके भाई को मारनेवाला वह राक्षस रहता था ॥ १२॥

क्रोध से लाल-लाल आँखे किये जब वह पिक्षराज उड़ा तो वेग से फड़फड़ाते अपने पंखों से उसने मेघमालाओं को क्षिन्न-भिन्न कर दिया, जितने शत्रु मिले, उन्हें नाश में मिला दिया और तब वह हिमालय की चोटी के ऊपर जा पहुँचा ॥ १३॥

वहाँ उसने मदिरापान में आसक्त ताम्रवर्ण से मुख और नेत्रवाले तथा स्वणं-

पर्यंङ्क पर आसीन उस राक्षस को देखा।। १४।।

उसने जिस राक्षस को देखा, वह अपने मस्तक को मालाओं से ढ़के था, हरिचन्दन का लेप लगाये था और उसका मुँह केवड़े के भीतरी पीले-पीले बड़े-बड़े पत्तों की भाँति दिखायी देनेवाले दाँतो से भयंकर लग रहा था ॥ १५॥

उसने वहाँ उसकी बांयीं जाँघ पर लेटी, बड़ी-बड़ी आँखों और कोयल की कूक-सी मीठी बोलीवाली मदिनका नाम की उसकी पत्नी को भी देखा ॥ १६॥

इसके बाद वह पक्षिराज कन्धर इतना कृद्ध हो गया कि उसने कंदरा में बैठे

उस राक्षस से ललकार कर कहा-अरे नीच ! आ और अब मुझसे लड़ ॥ १७॥

मेरे बड़े भाई को, जिसे तुम पर यह संदेह नहीं हुआ कि तुम उसे मार डालोगे, तुमने मार डाला है, इसके बदले में मैं मदिरापान में लगे तुझे भी यमलोक मेज दूँगा (मार डालूँगा)॥ १८॥

विश्वस्तघातिनां लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्। यास्यसे निरयान् सर्वांस्तांस्त्वमद्य मया हतः।।१९।

मार्कण्डेय उवाच

इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोक्तं स्त्रीसिन्नधौ तदा।
रक्षः क्रोधसमाविष्टं प्रत्यभाषत पिक्षणम्।।२०।
यदि ते निहतो भ्राता पौरुषं तद्धि दिश्वतम्।
त्वामप्यद्य हनिष्येऽहं खड्गेनानेन खेचर ।।२१।
तिष्ठ क्षणं नात्र जीवन् पतगाधम यास्यसि।
इत्युक्तवाञ्जनपुञ्जाभं विमलं खड्गमाददे।।२२।
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च।
बभूव युद्धमतुलं यथा गरुड-शक्तयोः।।२३।
ततः स राक्षसः क्रोधात् खड्गमाविष्य वेगवत्।
चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणाङ्गारवर्चसम्।।२४।

आज मेरे द्वारा मार दिये जाने पर तुझे उन लोकों में जाना होगा, जिनमें विश्वासघाती लोग जाते हैं, स्त्रीहत्या और बालवध करनेवाले लोग जाते हैं और इसी तरह बहुत से अन्य लोकों में भी जाना होगा, जो नरक कहलाते हैं ॥ १९॥

मार्कण्डेय मुनि बोले—

पक्षिराज (कन्धर) की ऐसी बात सुनकर और विशेषकर अपनी स्त्री के समीप रहते सुनकर, वह राक्षस क्रोधावेश में आ गया और उस पक्षी को उत्तर देने के लिये बोल पड़ा।। २०॥

अरे खेचर (पक्षी)! यदि तेरे भाई को मैंने मार डाला, तब तो तुझे यह मानना चाहिए कि मैंने अपना पराक्रम दिखाया। और आज मैं तुझे भी इसी तलवार से मार डालूँगा॥ २१॥

अरे नीच पक्षी ! एक क्षण ठहर, यहाँ से तू जिन्दा नहीं जा पायेगा—यह कहते हुए उस राक्षस ने अपनी अञ्जन-पुंज की आभावाली चमचमाती तलवार हाथ में लेली ॥ २२ ॥

उसके बाद पक्षिराज (कन्धर) और यक्षराज कुबेर के सैनिक सेवक (राक्षस विद्युद्रूप) में ऐसी घमासान लड़ाई छिड़ गयी, जैसी कभी गरुड और देवराज इन्द्र के बोच छिड़ी थी।। २३।।

तभी उस राक्षस ने क्रोध में आकर बुझते अंगार की भाँति कान्तिवाली अपनी तलवार को बड़ी तेजी से घुमाकर पिंसराज पर फेंका ॥ २४ ॥

पतगेन्द्रश्च तं खंड्गं किञ्चदुत्प्लुत्य भूतलात् । वक्त्रेण जग्राह तदा गरुडः पन्नगं यथा।।२५। वक्त्रपादतलैर्भङ्क्तवा चक्के क्षोभमथातुलम्। तस्मिन् भग्ने ततः खड्गे बाहुयुद्धमवर्तत ।।२६। पतगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः। हस्त-पाद-करेराशु शिरसा च वियोजितः।।२७। तस्मिन् विनिहते सा स्त्री खगं शरणमभ्यगात्। किञ्चित् सुंजातसंत्रासा प्राह भार्या भवामि ते ।। २८। तामादाय खगश्रेष्ठः स्वकं गृहमगात् पुनः । गत्वा स निष्कृति भ्रातुर्विद्युद्रपनिपातनात् ॥२९। कन्धरस्य च सा वेश्म प्राप्येच्छारूपधारिणी। सौपर्णं रूपमाददे ।।३०। मेनकातनया सुभू: तस्यां स जनयामास तार्क्षी नाम सुतां तदा । मुनिशापाग्निविष्लुष्टां वपुमप्सरसां वराम्। तस्या नाम तदा चक्के तार्क्षीमिति विहङ्गमः ।।३१।

उस तलवार को पक्षिराज (कन्धर) ने जमीन से कुछ ऊपर उछलकर, अपनी चोंच से ऐसे पकड़ लिया, जैसे ग्रुड साँप को पकड़ ले ॥ २५॥

इसके बाद उस पिक्षराज ने उस तलवार को अपनी चोंच में पकड़कर पैर के पंजों के नीचे दबाया और दो टुकड़े कर दिया, जिससे वह राक्षस क्षुब्ध हो उठा। तलवार के टूट जाने पर उन दोनों में बाहुयुद्ध प्रारम्भ हो गया।। २६।।

फिर तो उस पक्षिराज ने राक्षस के वक्षःस्थल पर आक्रमण कर दिया और झटपट उसके हाथ, पैर और सिर को धड़ से अलग कर दिया।। २७॥

उसके मारे जाने पर वह स्त्री (विद्युद्रूप राक्षस की पत्नी मदिनका) पक्षिराज की शरण में जा पहुँची और कुछ-कुछ डरी सहमी-सी वोल पड़ी — 'मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी'।। २८।

तब उस पक्षिराज (कन्धर) ने विद्युदूप के द्वारा मारे गये अपने भाई का पूरा बदला विद्युदूप को मार कर निकाला और उसकी स्त्री को साथ लिये वह अपने आवास पर पहुँच गया।। २९॥

जब वह सुन्दरी मेनका की पुत्रो मदिनका कन्धर के घर पहुँची, तब इच्छानुसार रूप बदलनेवालो उसने पक्षी के रूप में अपने को बदल दिया।। ३०॥

उस (राक्षसी) से कन्धर की एक पुत्री पैदा हुई, जो पहले वही वपु नाम सुन्दर देवाङ्गना थी, जिसे दुर्वासा मुनि की शापाग्नि ने भस्म कर दिया था। पिक्षराज ने अपनी उस पुत्री का नाम 'तार्क्षी' रख दिया॥ ३१॥

मन्दप।लसुताश्चासंश्चत्वारोऽमितबुद्धयः जरितारिप्रभृतयो द्रोणान्ता द्विजसत्तमाः ।।३२। तेषां जघन्यो धर्मात्मा वेदवेदाङ्गपारगः। उपयेमे स तां तार्क्षी कन्धरानुमते शुभाम् ।।३३। कस्यचित्त्वथ कालस्य तार्क्षी गर्भमवाप ह। सप्तपक्षाहिते गर्भे कुरुक्षेत्रं जगाम सा ।।३४। सुदारुणे। कुरु-पाण्डवयोर्युद्धे वर्त्तमाने भावित्वाच्चैव कार्यस्य रणमध्ये विवेश सा ।।३५। तत्रापश्यत् तदा युद्धं भगदत्तकिरीटिनोः । शरैरासीदाकाशं शलभैरिव ।।३६। निरन्तरं पार्थकोदण्डनिर्मुक्तमासन्नमतिवेगवत् तस्या भल्लमहिश्यामं त्वचं चिच्छेद जाठरोम् ।।३७। भिन्ने कोष्ठे शशाङ्काभं भूमावण्डचतुष्टयम् । आयुषः सावशेषत्वात् तूलराशाविवापतत् ।।३८।

मन्दपाल के चार लड़के थे और चारों बड़े वृद्धिमान् और ब्राह्मणोत्तम थे, जिनमें जरितारि सबसे बड़ा था और द्रोण सबसे छोटा ॥ ३२॥

सबसे छोटा जो द्रोण था, वह बड़ा धर्मात्मा और वेद-वेदाङ्ग में पारङ्गत था। उसने कन्धर की अनुमित से उसकी पुत्री कल्याणी ताक्षीं से विवाह किया।। ३३॥

कुछ समय बाद तार्क्षी ने गर्भ धारण किया और सातपक्ष (साढ़े तीन महोने) के गर्भ के साथ वह कुरुक्षेत्र चलो गयी॥ ३४॥

वहाँ, जहाँ कौरवों और पाण्डवों का भयङ्कर युद्ध छिड़ा था, वह भवितव्यता के वशीभूत हो, युद्ध के बीच घुस गयी ।। ३५ ।।

वहाँ उसने (कौरव-सेनापित ) भगदत्त और (पाण्डव-सेनापित ) अर्जुन का युद्ध देखा, जिसमें टिड्डियों के झुण्ड की भाँति बाणों की बौछार ने आकाश को ढ़क-सा दिया था।। ३६।।

इसी समय अर्जुन की घनुष से छूटे अतिवेगशाली कृष्ण-सर्प की भाँति स्याम-वर्ण एक वाण ने उस (तार्क्षी) के पेट की खाल फाड़ दी ॥ ३७॥

जव उसका पेट फट गया तब चाँद-से चमकते चार अण्डे, अपनी आयु के वचे रहने के कारण, जमीन पर नीचे ऐसे गिरे मानों रूई की ढेर पर गिरे हों॥ ३८॥

तत्पातसमकालं च सुप्रतोकाद्गजोत्तमात्।
पपात महती घण्टा बाणसंछिन्नबन्धना।।३९।
समं समन्तात् प्राप्ता तु निर्मिन्नधरणोतला।
छादयन्ती खगाण्डानि स्थितानि पिशितोपरि।।४०।
हते च तस्मिन् नृपतौ भगदत्ते नरेश्वरे।
बहुन्यहान्यभूद्युद्धं कुरुपाण्डवसैन्ययोः।।४१।
वृत्ते युद्धे धर्मपुत्रे गते शान्तनवान्तिकम्।
भीष्मस्य गदतोऽशेषान् श्रोतं धर्मान् महात्मनः।।४२।
घण्टागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डानि द्विजोत्तम।
आजगाम तमुद्देशं शमोको नाम संयमी।।४३।
स तत्र शब्दमश्रुणोच्चिचीकुचीति वाशताम्।
बाल्यादस्फुटवाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति।।४४।
अर्थाषः शिष्यसहितो घण्टामुत्पाद्य विस्मितः।
अमातृपितृपक्षाणि शिशुकानि ददर्श ह।।४५।

उन अण्डों के नीचे गिरने के ही समय (भगदत्त के) सुप्रतीक नामक गजराज का विशाल घण्टा, जिसकी जंजीर (अर्जुन के ही) बाण से कट गयी थी, नीचे गिर पड़ा ॥ ३९॥

गिरते ही उस घण्टे ने भूतल विदीण कर दिया और मांस की ढेर पर पड़े (तार्क्षी) के उन अण्डों को चारों ओर से ढ़ंक लिया ॥ ४०॥

वहाँ महाराज भगदत्त के मार दिये जाने के बाद ऐसा हुआ कि कौरव और पाण्डवों की सेनाएँ बहुत दिनों तक आपस में लड़ती-भिड़ती रहीं।। ४१॥

जब उनका युद्ध समाप्त हो गया, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर महात्मा शान्तनु-पुत्र भीष्म के पास पहुँचे; क्योंकि उन्हें उनके (भीष्म के) द्वारा किये जा रहे समस्त धर्म-कर्म-सम्बन्धी प्रवचन सुनना था॥ ४२॥

इसी समय शमोक नाम के एक ऋषि उस जगह पर आ पहुँचे, जहाँ घण्टा से ढ़के वे अण्डे पड़े थे ॥ ४३॥

वहाँ उन्होंने, उन पिक्ष-शावकों को, जो यद्यपि अध्यात्म-ज्ञानी थे; किन्तु बचपन के कारण साफ बोलने में असमर्थ थे, 'चीं-चीं' की ध्वनि सुनी ॥ ४४॥

इसके बाद शिष्यों के साथ उन ऋषि ने घण्टा ऊपर उठाया और मां-बाप के बिना अनाथ और अजातपक्ष उन पिक्ष-शावकों को देखा, जिससे वे आश्चर्यंचिकत हो गये॥ ४५॥ तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान् मुनिः ।

दृष्ट्वास विस्मयाविष्टः प्रोवाचानुगतान् द्विजान् ।।४६।
सम्यगुक्तं द्विजाग्यूण शुक्रणोशनसा स्वयम् ।
पलायनपरं दृष्ट्वा दैत्यसैन्यं सुरादितम् ।।४७।
न गन्तव्यं निवर्त्तध्वं कस्माद् व्रजथ कातराः ।
उत्सृज्य शौर्य्ययशसीः क्व गता न मरिष्यथ ।।४६।
नश्यतो युध्यतो वापि तावद्भवति जीवितम् ।
यावद्धातासृजत् पूर्वं न यावन्मनसेप्सितम् ।।४९।
एके स्त्रियन्ते स्वगृहे पलायन्तोऽपरे जनाः ।
भुञ्जन्तोऽन्नं तथैवापः पिबन्तो निधनं गताः ।।५०।
विलासिनस्तथैवान्ये कामयाना निरामयाः ।
अविक्षताङ्गाः शस्त्रैश्च प्रेतराजवशंगताः ।।५१।
अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतनृपानुगैः ।
योगाभ्यासे रताश्चान्ये नैव प्रापुरमृत्युताम् ।।५२।

विस्मय में पड़े भगवान् शमीक मुनि ने भूतल पर उस अवस्था में पड़े उन पक्षि-शावकों को देखा और अपने अनुयायो द्विजजनों से कहा ।। ४६॥

कभी द्विजश्रेष्ठ उशना शुक्राचार्यं ने देवसेना से परास्त होकर भाग रही दैत्य

सेना को देखकर, जो बात कही थी, वह बिलकुल ठीक थी।। ४७।।

( उन्होंने यह कहा था ) भागो नहीं, लौटो, शूरता और कीर्ति को तिलांजिल देकर कायरों की भाँति क्योंकर भाग रहे हो ? क्या भागकर जहाँ कहीं भी जाओगे, वहाँ मरोगे नहीं ? ॥ ४८ ॥

चाहे कोई भागे या लड़े, वह तबतक जीवित रहेगा, जबतक की आयु उसके

लिए विधाता ने बनायी है। अपने चाहने से ही कोई नहीं जीता।। ४९।।

कुछ लोग तो अपने घर में रहते ही मरते हैं, दूसरे भागते हुए भी मर जाते हैं। कुछ लोग अन्न-भोजन करते मरते हैं और कुछ पानी पीते मरते हैं।। ५०॥

इसी प्रकार कुछ लोग, जो भोग-विलास में लगे हैं, प्रेम-प्रसङ्ग में लीन हैं, सर्वथा नीरोग हैं और अस्त्र-शस्त्र के प्रहार से बचे हैं, वे भी प्रेतराज के वश में आने के लिए विवश हो जाते हैं॥ ५१॥

ऐसे लोग भी, जो तपश्चर्या में लगे हैं, यमराज के अनुचरों द्वारा मृत्युलोक में पहुँचा दिये जाते हैं। इसी भाँति जो योगाभ्यास में लगे हैं, वे भी अमर नहीं हो पाते॥ ५२॥

शम्बराय पुरा क्षिप्तं वज्रं कुलिशपाणिना ।
हृदयेऽभिहतस्तेन तथापि न मृतोऽसुरः ।।१३।
तेनैव खलु वज्रेण तेनैवेन्द्रेण दानवाः ।
प्राप्ते काले हता देत्यास्तत्क्षणान्निधनं गताः ।।१४।
विदित्वेवं न सन्त्रासः कर्त्तव्यो विनिवर्त्तते ।
ततो निवृत्तास्ते देत्यास्त्यक्त्वा मरणजं भयम् ।।१४।
इति शुक्रवचः सत्यं कृतमेभिः खगोत्तमः ।
ये युद्धेऽपि न सम्प्राप्ताः पश्चत्वमितमानुषे ।।१६।
क्वाण्डानां पतनं विप्राः क्व घण्टापतनं समम् ।
क्व च मांस-वसा-रक्तेर्भूमेरास्तरणिक्तयाः ।।१७।
केऽप्येते सर्वथा विप्रा नेते सामान्यपिक्षणः ।
देवानुकूलता लोके महाभाग्यप्रदिशनी ।।१६।
एवमुक्त्वा स तान् वीक्ष्य पुनर्वचनमञ्जवीत् ।
निवर्त्तताश्चमं यात गृहोत्वा पिक्षबालकान् ।।१९।

एकबार की बात है कि इन्द्र ने (असुरराज) शम्बर के हृदय पर अपने वज्र से प्रहार किया; किन्तु तब भी वह असुर नहीं मरा॥ ५३॥

किन्तु; उसीं इन्द्र ने, उसी वज्र को जब दानवों पर चलाया, तब सभी दैत्य-दानव तत्काल मारे गये; क्योंकि उनका काल आ पहुँचा था ॥ ५४॥

इन बातों को सोचो-समझो, डरो नहीं, लौट आओ। यह सुनते ही वे दैत्य-दानव मौत का डर छोड़कर लौट पड़े।। ५५॥

इन पक्षियों ने शुक्र के वचन की मत्यता सिद्ध कर दी है; क्योंकि (कौरव-पाण्डवों के) अमानुषिक भीषण संग्राम में भी ये मरने से बच गये हैं॥ ५६॥

विप्रगण ! यह तो सोचो कि कहाँ तो अण्डों का गिरना, कहाँ उन्हीं के साथ उन पर घण्टा का गिरना और कहाँ मांस, मज्जा और रक्त से संग्राम-भूमि का भर जाना ! ॥ ५७ ॥

ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं हैं, ये अलौकिक ज्ञानीवित्र हैं। दैव का अनुकूल होना महाभाग्य का प्रदर्शन है।। ५८॥

ऐसा कहकर शमीक ऋषि ने उन पक्षियों को देखा और शिष्यों से कहा— इन पक्ष-शावकों को लेकर आश्रम में लौट जाओ ॥ ५९॥

मार्जाराखुभयं यत्र नैषामण्डजजन्मनाम् ।

श्येनतो नकुलाद्वापि स्थाप्यन्तां तत्र पक्षिणः ।।६०।
दिजाः किं वातियत्नेन मार्यन्ते कर्मभिः स्वकैः ।
रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथैते पक्षिबालकाः ।।६१।
तथापि यत्नः कर्तव्यो नरैः सर्वेषु कर्मसु ।
कुर्वन् पुरुषकारन्तु वाच्यतां याति नो सताम् ।।६२।
इति मुनिवरचोदितास्ततस्ते

मुनितनयाः परिगृह्य पक्षिणस्तान्। तरुविटपसमाश्रितालिसङ्गं

ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं स्वम् ॥६३। स चापि वन्यं मनसाभिकामितं प्रगृह्य मूलं कुसुमं फलं कुशान् । चकार चक्रायुध-रुद्र-वेधसां सुरेन्द्र-वैवस्वत-जातवेदसाम् ॥६४।

इन पक्षि-शावकों को ले जाकर वहाँ रखो, जहाँ इन्हें न बिल्ली का डर हो और न चूहों का, न बाज का डर हो और न नेवलों का ॥ ६०॥

अथवा विप्रगण ! इन सब आयास-प्रयासों से क्या लाभ ! सभी जीव-जन्तु अपने कर्मों से मारे जाते हैं और अपने कर्मों से ही बचाये जाते हैं, जैसे कि ये पक्षिशावक, जो अपने कर्मों से ही बचे हैं ॥ ६१॥

किन्तु; तब भी मनुष्य को (भाग्य पर ही सब कुछ न छोड़कर) अपने-अपने कर्त्तव्यपालन में प्रयत्नशील होना ही चाहिए; क्योंकि सज्जन लोग पौरुष करनेवाले की निन्दा नहीं करते (अपितु प्रशंसा करते हैं)।। ६२।।

मुनिवर शमीक ने जब अपने शिष्यों से ऐसा कहा, तब वे मुनिकुमार पिक्ष-शावकों को लेकर तपश्चर्या के लिये उपयुक्त अपने रमणीय आश्रम में गये, जहाँ वृक्षों की डालियाँ (गुंजार करते ) भौरों से भरी थीं ॥ ६३ ॥

और तब विप्रवर शमीक मुनि ने अपने मनोनुकूल वन के वृक्ष, मूल और फल-फूल से श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, और अग्नि की वैदिकविधि से अर्ची-पूजा की ॥ ६४ ॥ अपाम्पतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणोः

समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमाः।

घातुर्विधातुस्त्वथ वैश्वदेविकाः

श्रुतिप्रयुक्ता विविधास्तु सित्क्रयाः ।।६५।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चटकोत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

साथं ही साथ उन्होंने वरुण, बृहस्पति, कुबेर, पवन, धाता, विधाता तथा समस्त देववृन्द का भी वेदविधान के अनुसार विविध प्रकार से अर्चन-पूजन सम्पन्न किया ॥ ६५ ॥

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय को कथावस्तु में एक विचित्र मनोरञ्जकता है। इसमें महीं दुर्वासा से अभिशप्त 'वपु' नामकी देवाङ्गना की कारुणिक कथा है, जो इस प्रकार की है—मेनका की पुत्री 'वपु' दुर्वासा के शाप के कारण सुपर्ण जाति के पक्षी की योनि में जन्म लेती है और बड़ी होकर गरुड़ के वंशज कन्धर नाम के नर-सुपर्ण पक्षी के साथ सहवास से गर्भ धारण करती है। भाग्य की प्रेरणा से वही गर्भिणी मादा-सुपर्ण पक्षी बनी 'वपु' कुरुक्षेत्र के ऊपर से आकाश में उड़ती है। कुरुक्षेत्र में कौरव सेनापित भगदत्त और पाण्डव सेनापित अर्जुन के बीच घमासान लड़ाई छिड़ी है। अकस्मात् अर्जुन के एक बाण से पेट में घायल होकर वह मर जाती है और उसके फटे पेट से चार अण्डे नीचे पथरीली जमीन पर ऐसे गिर पड़ते हैं, मानों रूई की ढेर पर गिरे हों। जिस समय चारों अण्डे नीचे गिरते हैं, उसी समय, उसी स्थान पर अर्जुन के ही एक बाण से कटा भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज का घण्टा गिर पड़ता है और चारों अंग्डों को ढ़क लेता है। कुछ ही समय बाद ये चारों अण्डे फूटते हैं और उनसे निकले चार सुपर्ण पक्षी के बच्चे घण्टे के भीतर ही 'चीं-चीं' करते पड़े रहते हैं। इन बच्चों के भाग्य से, उसी स्थान पर, अपने शिष्यगण के साथ ऋषि शमीक आ पहुँचते हैं और घण्टे के भीतर से निकलती चिड़ियों की 'चीं-चीं' की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। स्वभावतः दयार्द्रहृदय ऋषि अपने शिष्यों द्वारा घण्टा उठवाकर उन चारों पक्षिशावकों को अपने आश्रम में ले आते हैं और बड़े प्रेम से उनका पालन-पोषण करते हैं। ऋषि श्मीक इस आकस्मिक घटना पर विचार करते इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दैव के अनुकूल होने पर प्राणी महाभाग्यशाली होता है; क्योंकि इस जन्म के ये पक्षी के बच्चे साधारण पक्षी नहीं; किन्तु पूर्वजन्म के असाधारण प्राणी प्रतीत होते हैं।

(ख) इस कहानी का जो मूल उद्देश्य-सूत्र है, वह इस अध्याय के नीचे लिखे क्लोकार्घ (क्लोक संख्या-५७) में स्पष्ट दिखायी देता है।

'दैवानुकूलता लोके महाभाग्यप्रदर्शिनी'। अर्थात् दैव के अनुकूल रहने पर प्राणिमात्र भाग्यशाली हो जाता है।

> ॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'चटकोत्पत्ति' नामक द्वितीय अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

# तृतीयोऽध्यायः व्यक्तिकार्याः

## मार्कण्डेय उवाच

अहन्यहिन विप्रेन्द्र स तेषां मुनिसत्तमः।
चकाराहारपयसा तथा गुप्त्या च पोषणम्।।१।
मासमात्रेण जग्मुस्ते भानोः स्यन्दनवर्त्मिन।
कौतूहलविलोलाक्षेर्दृष्टा मुनिकुमारकः।।२।
दृष्ट्वा महीं सनगरां साम्भोनिधिसरिद्वराम्।
रथचक्रप्रमाणां ते पुनराश्रममागताः।।३।
श्रमक्लान्तान्तरात्मानो महात्मानो वियोनिजाः।
ज्ञानञ्च प्रकटीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः।।४।
ऋषेः शिष्यानुकम्पार्थं वदतो धम्मनिरचयम्।
कृत्वा प्रदक्षिणं सर्वे चरणावभ्यवादयन्।।५।

#### मार्कण्डेय मुनि बोले--

हे विप्रवर ! उन मुनिवर शमीक ने प्रतिदिन भोजन, जल और (अपने) संरक्षण के द्वारा उन पक्षि-शावकों का पालन-पोषण किया ॥ १॥

एक महोने में हो वे पक्षि-शावक सूर्यंदेव के रथमार्ग ( आकाश ) पर उड़ने लगे; जिन्हें कौतुकवश आँखे फाड़े मुनिकुमार देखा करते थे ॥ २॥

जब उन पक्षि-शावकों ने नगरों से भरी, समुद्रों से घिरी, निदयोंवाली और रथ के पहिये के समान गोल पृथिवी का परिभ्रमण कर लिया, तब वे आश्रम में लौट आये॥ ३॥

वस्तुतः महात्मा भी ( शापवश ) तिर्यग्योनि में जन्म लेनेवाले वे पिक्ष-शावक परिभ्रमण के परिश्रम से बहुत थक गये थे; किन्तु उनका माहात्म्य-प्रभाव ऐसा था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया ।। ४ ।।

ऋषि शमीक, शिष्यों पर अनुकम्पावश, जब धर्म-कर्म का प्रवचन द्वारा निर्णय कर रहे थे, तब उन पक्षि-शावकों ने उनकी प्रदक्षिणा को और उनके चरणों की वन्दना की ॥ ५॥ अच्छे मरणाद्घोरान्मोक्षिताः स्मस्त्वया मुने ।
आवास-भक्ष्य-पयसां त्वं नो दाता पिता गुरुः ।।६।
गर्भस्थानां मृता साता पित्रा नैवापि पालिताः ।
त्वया नो जीवितं दत्तं शिशवो येन रिक्षताः ।।७।
क्षितावक्षततेजास्त्वं कृमीणामिव शुष्यताम् ।
गजघण्टां समुत्पाटच कृतवान् दुःखरेचनम् ।।६।
कथं वर्द्धेयुरबलाः खस्थान् द्रक्ष्याम्यहं कदा ।
कदा भूमेर्द्रुमं प्राप्तान् द्रक्ष्ये वृक्षान्तरं गतान् ।।९।
कदा मे सहजा कान्तिः षांशुना नाशमेष्यति ।
एषां पक्षानिलोत्थेन मत्समीपविचारिणाम् ।।१०।
इति चिन्तयता तात भवता प्रतिपालिताः ।
ते साम्प्रतं प्रवृद्धाः स्मः प्रबुद्धाः करवाम किम् ।।११।
इत्यृषिवंचनं तेषां श्रुत्वा संस्कारवत् स्फुटम् ।
शिष्यः परिवृतः सर्वेः सह पुत्रेण श्रुङ्गिणा ।।१२।

उन्होंने उनसे कहा—मुनिवर ! आपने हमें भयङ्कर मृत्यु से मुक्त किया है, आपने ही हमें आवास, भोजन और जल सब कुछ दिया है, आप ही हमारे पिता भी हैं और गुरु भी हैं ॥ ६॥

जब हम लोग माँ के पेट में ही थे, तब हमारी माँ मर गयी, पिता ने भी हमारा पालन-पोषण नहीं किया। आपने हमें जीवन-दान दिया है, जिससे हम बालक बचे हुए हैं॥ ७॥

इस पृथिवी पर आपका माहात्म्य-तेज अप्रतिहत है। आपने हो हाथी का घण्टा उठाकर कीड़ों की भाँति भूख-प्यास से सूखते हमारे कब्टों का निवारण किया है॥ ८॥

ये अबल पक्षि-शावक कैसे बढ़ेंगे, कब मैं इन्हें भला-चंगा देखूँगा; कब इन्हें जमीन से उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकते देखूँगा; कब मेरे समीप विचरते इनके पंखों की हवा से उड़ाई घूल से मेरी स्वाभाविक देह-कान्ति धूसरित होगी ? यह सब चिन्ताएँ लिये, हे पितृचरण ! आपने हमें पाला-पोसा है । अब हम बड़े हो गये हैं और हमें ज्ञान भी हो गया है । आज्ञा दें, हम क्या करें ? ॥ ९-१२ ॥

उन पक्षि-शावकों की ऐसी स्पष्ट शुद्ध वाणी सुनकर, शिष्यमण्डल के बीच अपने पुत्र शृङ्की ऋषि के साथ बैठे महामुनि शमीक बड़े आश्चर्यचिकत हुए और उनका कौतूहलपरो ं सूत्वा रोमाञ्चपटसंवृतः। उवाच तत्त्वतो बूत प्रवृत्तेः कारणं गिरः।।१३। कस्य शापादियं प्राप्ता भविद्भिविक्रिया परा। रूपस्य वचसश्चेव तन्मे वक्तुमिहाईथ।।१४।

पक्षिण ऊचुः

विपुल्स्वानिति ख्यातः प्रागासीन्मुनिसत्तमः । पुत्रद्वयं जज्ञे सुकृषस्तुम्बुरुस्तथा ।।१५। सुकृषस्य वयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः । तस्यर्षे विनयाचारभक्तिनम्राः सदैव हि ।।१६। तपश्चरणसक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य यथाभिमतमस्माभिस्तदा तस्योपपादितम् ।।१७। समित्पुष्पादिकं सर्वं यच्चेवाभ्यवहारिकम् । एवं तत्राथ वसतां तस्यास्माकञ्च कानने ।।१८। आजगाम महावर्ष्मा भग्नपक्षो जरान्वितः। आतास्रनेत्रः स्रस्तात्मा पक्षी भूत्वा सुरेश्वरः ।।१९। सत्य-शौच-क्षमाचारमतीवोदारमानसम् जिज्ञासुस्तमृषिश्रेष्ठमस्मच्छापभवाय च ॥२०।

सारा शरीर मानो ( आनन्द जिनत ) रोमांच के वस्त्र से ढ़क गया और उन्होंने उन (पक्षि-शावकों) से पूछा—ठीक-ठीक बताओ, तुम्हें यह मानव-वाणी कैसे मिली?॥१२-१३॥

और तुम लोग यह भी बताओ कि किसके शाप से तुममें रूप और वाणी का ऐसा परिवर्तन हो गयां? ॥ १४॥

पक्षियों ने कहा—

विपुलस्वान् नामके एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उनके दो पुत्र हुए—पहला सुकृषं और दूसरा तुम्बुरु ॥ १५ ॥

हम चारों यतिराज सुकृष के ही पुत्र हैं और सदा विनम्रतापूर्वक व्यवहार और भक्तिभाव से उन्हीं की सेवा-शुश्रूषा में लगे रहे हैं ॥ १६॥

तपश्चरण में लोन तथा इन्द्रियजयो उन मुनि की इच्छा के अनुसार हमने सिमधा, पुष्प और भोज्यपदार्थ सब कुछ उन्हें समिपत किया। इस प्रकार जब हम वहाँ रहते रहे, तब एकबार हमारे (आश्रम) कानन में विशालदेहधारी, दूटे पंख वाले, वृद्धावस्थाग्रस्त, ताम्रवर्ण के नेत्र दिखाते, शिथिल शरीर पक्षी के रूप में देवराज इन्द्र पधारे।। १७–१९।।

उनके आने का उद्देश्य सत्य, वाङ्मनः शुद्धि और क्षमा से सुशोभित आचार वाले, उदार हृदय ऋषि शमीक की परीक्षा लेना था और वही हमलोगों पर शाप का भी कारण बन गया॥ २०॥ पक्ष्युवाच

द्विजेन्द्र मां क्षुधाविष्टं परित्रातुमिहार्हसि ।

भक्षणार्थी महाभाग गतिर्भव ममातुला ॥२१।

विन्ध्यस्य शिखरे तिष्ठन् पत्रिपत्रेरितेन वै ।

पतितोऽस्मि महाभाग श्वसनेनातिरंहसा ॥२२।

सोऽहं मोहसमाविष्टो भूमौ सप्ताहमस्मृतिः ।

स्थितस्तत्राष्टमेनाह्ना चेतनां प्राप्तवानहम् ॥२३।

प्राप्तचेताः क्षुधाविष्टो भवन्तं शरणं गतः ।

भक्ष्यार्थी विगतानन्दो दूयमानेन चेतसा ॥२४।

तत् कुष्ण्वामलमते मत्त्राणायाचलां मितम् ।

प्रयच्छ भक्ष्यं विप्रषे प्राणयात्राक्षमं मम ॥२५।

स एवमुक्तः प्रोवाच तिमन्द्रं पक्षिक्षिणम् ।

प्राणसन्धारणार्थाय दास्ये भक्ष्यं तवेष्सितम् ॥२६।

पूज्य विप्रवर ! मैं बुभुक्षित हूँ, आप मेरी प्राणरक्षा करें । मैं भोजन की याचना करता हूँ । आप ही हमारे एकमात्र उद्धारक हैं ।। २१ ॥

मैं विध्याचल के शिखर पर रहनेवाला हूँ, जहाँ से उड़ान भरनेवाले पक्षियों के पंखों की वेगयुक्त वायु से मैं नीचे गिर पड़ा ॥ २२ ॥

गिरने के कारण मैं सप्ताह भर बेसुध जमीन पर पड़ा रहा । आठवें दिन मेरो चेतना लौटी ॥ २३ ॥

चेतना के लौट आने पर, क्षुधा से पीड़ित मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ा दु:खित हूँ, मेरा मन बड़ा खिन्न है और मेरी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है। बस मुझे भोजन की अभिलाषा है॥ २४॥

हे निर्मलहृदय मुनिवर! मेरी रक्षा करने का आप दृढ़ निश्चय करें। हे विप्रवर ऋषिराज! मुझे कुछ खाने को दें, जिससे मेरे प्राण बच जाँय॥ २५॥

ऐसा कहे जाने पर ऋषिवर (शमीक ) ने पक्षी का रूप धारण किये इन्द्र से कहा कि प्राण रक्षा के लिए तुम जो भी भोजन चाहो, मैं दूँगा ॥ २६॥

पक्षी (रूप में इन्द्र) ने कहा-

इत्युक्त्वा पुनरंप्येनमपृच्छत् स द्विजोत्तमः। आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया। स चाह नरमांसेन तृष्तिर्भवति मे परा।।२७।

#### ऋषिरुवाच

कौमारं ते व्यतिक्रान्तमतीतं यौवनश्च ते।
वयसः परिणामस्ते वर्त्तते नूनमण्डज ।।२८।
यस्मिन् नराणां सर्वेषामशेषेच्छा निवर्त्तते ।
स कस्माद् वृद्धभावेऽपि सुनृशंसात्मको भवान् ।।२९।
क्व मानुषस्य पिशितं क्व वयश्चरमं तव।
सर्वथा दुष्टभावानां प्रशमो नोपपद्यते ।।३०।
अथवा कि मयतेन प्रोक्तेनास्ति प्रयोजनम् ।
प्रतिश्रुत्य सदा देयमिति नो भावितं मनः ।।३१।
इत्युक्त्वा तं स विप्रेन्द्रस्तथेति कृतनिश्चयः।
शीष्ट्रमस्मान् समाह्य गुणतोऽनुप्रशस्य च ।।३२।

ऐसा कहकर द्विजवर ( शमीक ) ने फिर (पक्षी बने) इन्द्र से पूछा कि तुम्हारे लिये मैं किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करूँ। ( यह सुनकर ) उस ( पिक्षरूपधारी इन्द्र) ने यह कहा कि नरमाँस मिलने से मैं पूर्णरूप से संतृप्त हो जाऊँगा।। २७॥ ऋषि (शमीक) बोले—

अरे अण्डज ! तुम्हारी कुमारावस्था समाप्त हो चुकी, युवावस्था भी समाप्त है, अब तुम बुढ़ापे की अवस्था में हो ॥ २८॥

और बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य की सभी इच्छाएँ उससे दूर हो जाती हैं। फिर वृद्ध होने पर भी ऐसा क्यों है कि तुम इतने क्रूर हृदय हो ?।। २९॥

कहाँ तो मनुष्य का माँस और कहाँ तुम्हारी अन्तिम अवस्था, इससे तो यही सिद्ध होता है कि दुष्टात्मा लोगों में कभी भी प्रशमभावना नहीं हो पाती ॥ ३०॥

अथवा, मेरा यह सब कहना निष्प्रयोजन है। जब मैंने वचन दे दिया, तब तो मुझे तुम्हें (भोजन) देना हो है, जैसा कि मैंने मन में निश्चय किया है।। ३१।।

उस (पक्षिरूपी इन्द्र) से ऐसा कहकर और नर-माँस देने का निश्चय करके विप्रवर (शमीक) ने अविलम्ब हम लोगों को पुकारा और हमारे गुणों की प्रशंसा की ॥ ३२॥

जवाच क्षुब्धहृदयो मुनिर्वाक्यं सुनिष्ठुरम्।
विनयावनतान् सर्वान् भक्तियुक्तान् कृताञ्जलीन् ।।३३।
कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठा ऋणेर्युक्ता मया सह।
जातं श्रेष्ठमपत्यं वो यूयं मम यथा द्विजाः ।।३४।
गुरुः पूज्यो यदि मतो भवतां परमः पिता।
ततः कुरुत मे वाक्यं निर्व्यलीकेन चेतसा।।३५।
तद्वाक्यसमकालश्च प्रोक्तमस्माभिरादृतैः।
यद्वक्ष्यति भवांस्तद्वै कृतमेवावधार्यताम्।।३६।

ऋषिरुवाच

मामेष शरणं प्राप्तो विहगः क्षुत्तृषान्वितः । युष्मन्मासेन येनास्य क्षणं तृष्तिभवेत वै ।।३७। तृष्णाक्षयञ्च रक्तेन तथा शीघ्नं विघीयताम् । ततो वयं प्रव्यथिताः प्रकम्पोद्भूतसाध्वसाः । कष्टं कष्टमिति प्रोच्य नैतत् कुर्मेति चाबुवन् ।।३८।

उसके बाद क्षुब्धहृदय मुनि ( शमीक ) ने हम लोगों को, जो विनम्रतापूर्वक, भक्तिभाव में भरे हाथ जोड़े बैठे थे, बड़ा कठोर वचन कहा ॥ ३३॥

( उन्होंने यह कहा ) अरे श्रेष्ठ पक्षिगण ! तुम सब आत्मज्ञानी होकर पूर्ण-मनोरथ हो चुके हो; किन्तु जैसे मुझ पर ( अतिथि ) ऋण है, वैसे ही तुम पर भी है; क्योंकि तुम्ही मेरे पुत्र हो, तुम लोग भले ही पक्षी हो; किन्तु वस्तुतः विप्र हो ॥ ३४॥

यदि तुम अपने गुरु को, जो तुम्हारा एकमात्र पिता है, पूज्य मानते हो, तो निष्कलुष हृदय से, मैं जैसा कहता हूँ, वैसा करो।। ३५॥

जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वैसे ही गुरु के प्रति श्रद्धालु हम लोगों के मुँह से निकल पड़ा कि आपका जो भी आदेश होगा, उसके विषय में आप यही सोचें कि उसका पालन हो गया ॥ ३६॥

ऋषि (शमीक) ने कहा—

भूख और प्यास से विलखता यह पक्षी मेरी शरण आया है। तुम लोगों के माँस से इसकी, क्षणभर के लिए तृप्ति हो जाती (तो अच्छा होता)॥ ३७॥

और तुम लोगों के रक्त से इसकी प्यास बुझ जाय, इसके लिए भी तुम लोग अविलम्ब तैयारी करो। यह सुनकर हम लोग बड़े दु:खित हुए और हमारा शरीर कांप उठा, जिससे हमारे भीतर का भय बाहर निकल पड़ा और हम कह उठे—'ओह! यह काम हमसे नहीं हो सकता'॥ ३८॥

कथं परशरीरस्य हेतोर्देहं स्वकं बुधः।
विनाशयेद् घातयेद्वा यथा ह्यात्मा तथा सुतः।।३९।
पितृ-देव-मनुष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि वे।
तान्यपाकुष्ते पुत्रो न शरीरप्रदः सुतः।।४०।
तस्माग्नेतत् करिष्यामो नो चोणं यत् पुरातनेः।
जीवन् भद्राण्यवाप्नोति जीवन् पुण्यं करोति च।।४१।
मृतस्य देहनाशश्च धर्माद्युपरितस्तथा।
आत्मानं सर्वतो रक्ष्यमाहुर्धमंविदो जनाः।।४२।
इत्थं श्रुत्वा वचोऽस्माकं मुनिःक्रोधादिव ज्वलन्।
प्रोवाच पुनरप्यस्मान् निदंहन्निव लोचनैः।।४३।
प्रतिज्ञातं वचो मह्यं यस्मान्नैतत् करिष्यथ।
तस्मान्मच्छापनिदंग्धास्तियंग्योनौ प्रयास्यथ।।४४।
एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विहङ्गभथाश्रवीत्।
अन्त्येष्टिमात्मनःकृत्वा शास्त्रतश्चौद्ध्वंदेहिकम्।।४५।

कोई भी समझदार-क्यों कर दूसरे की देह के लिए अपनी देह नष्ट करे अथवा नष्ट करावे । आत्मा (अपने ) में और पुत्र (आत्मज) में भेद कहाँ ? पितृऋण, देवऋण और मनुष्यऋण, जो भी ऋण कहे गये हैं, उन सबको पुत्र ही चुकाता है, पुत्र का काम (दूसरे की जान बचाने के लिए) अपनी जान देना नहीं है ॥ ३९-४०॥

इसलिए यह काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि पुरखों ने भी ऐसा नहीं किया। जीवित रहते हुए ही लोग अपनी कल्याण-कामना पूरी करते हैं और जीवित रहते हुए ही पुण्यकार्य में भी प्रवृत्त होते हैं॥ ४१॥

और यदि कोई मर जाय तो उसका शरीर तो नष्ट होता ही है, उसका धर्म-कर्म भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए धर्म-ज्ञानियों का कहना है कि सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए।। ४२॥

हम लोगों की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि शमीक क्रोध से जल-भुन गये और अपनी आँखों से हमें मानों जलाते हुए बोले ॥ ४३॥

तुम लोगों ने मुझे वचन देकर भी उसके अनुसार कार्य नहीं किया, इसीलिए मेरी शापाग्नि में जलकर तुम पक्षियोनि में जन्म लोगे॥ ४४॥

हम लोगों से ऐसा कहकर उन्होंने उस पक्षी (रूपधारी इन्द्र) से कहा—मुझे अपना अन्त्येष्टि-संस्कार और शास्त्रीयविधि से और्ध्वदेहिक (श्राद्धादि) कर लेने दो॥ ४५॥ भक्षयस्व सुविश्रब्धो मामत्र द्विजसत्तम ।
आहारीकृतमेतत् ते मया देहिमिहात्मनः ।।४६।
एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते ।
यावत् पतगजात्यप्र्य स्वसत्यपरिपालनम् ।।४७।
न यज्ञैदेक्षिणावद्भिस्तत् पुण्यं प्राप्यते महत् ।
कर्मणान्येन वा विप्रैर्यत् सत्यपरिपालनात् ।।४६।
इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा सोऽन्तिवस्मयिनर्भरः ।
प्रत्युवाच मुनि शक्षः पक्षिरूपधरस्तदा ।।४९।
योगमास्थाय विप्रेन्द्र त्यजेदं स्वं कलेवरम् ।
जोवज्जन्तुं हि विज्ञेन्द्र न भक्षामि कदाचन ।।५०।
तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा योगयुक्तोऽभवन्मुनिः ।
तं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा शक्कोऽप्याह स्वदेहभृत् ।।५१।
भो भो विप्रेन्द्र बुध्यस्व बुद्ध्या बोध्यं बुधात्मक ।
जिज्ञासार्थं मयाऽयं ते अपराधः कृतोऽनघ ।।५२।

इसके बाद पक्षिराज ! निश्चिन्त होकर तुम यहीं मुझे खा लेना । मैंने अपना ही शरीर तुम्हारे लिए भक्ष्य बना दिया है ॥ ४६॥

हे पक्षिजाति के अग्रणी! ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जिसे कहा गया है, वह अपने सत्यवचन का परिपालन ही है।। ४७॥

सत्य के परिपालन से जो महान् पुण्य होता है, वह दक्षिणावाले यज्ञों से नहीं होता और न दूसरे कर्मों से होता है।। ४८॥

ऋषि के इस वचन को सुनकर पक्षिरूपधारी इन्द्र, जिनका अन्तर्ह् दय विस्मय से भर गया था, बोल उठे॥ ४९॥

हे.विप्रवर ! अपने योगबल से आप अपना यह शरीर छोड़ दें, क्योंकि जीवित जन्तु को मैं कभी नहीं खाता ॥५०॥

उनके इस वचन को सुनकर मुनि (शमीक) योग-युक्त हो गये और उनका (शरीर त्याग का) निश्चय जानकर इन्द्र ने अपना वास्तविक शरीर धारण किया और कहा ॥ ५१ ॥

हे विप्रवर ! आप अपनी वृद्धि से जो जानना है, वह जान लीजिए । आप महाबुद्धिमान् हैं, आप पवित्र हैं, आपकी परीक्षा लेने के ही लिए मैंने आपका अपराध किया है ॥ ५२॥

तत् क्षमस्वाऽमलमते का चेच्छा क्रियतां तव। पालनात् सत्यवाक्यस्य प्रीतिर्मे परमा त्वयि ।।५३। अद्यप्रभृति ते ज्ञानमैन्द्रं प्रादुर्भविष्यति । तपस्यथ तथा धर्मे न ते विद्नो भविद्यति ।। ४४। इत्युक्तवा तु गते शक्ने पिता कोपसमन्वितः। शिरसास्माभिरिदमुक्तो महामुनिः ॥५५। बिभ्यतां मरणात् तात त्वमस्माकं महामते। क्षन्तुमर्हसि दीनानां जीवितप्रियता हि नः ।।५६। त्वगस्थिमांससङ्घाते पूयशोणितपूरिते। कर्तव्या न रतिर्यत्र तत्रास्माकिमयं रतिः।।५७। श्र्यतां च महाभाग यथा लोको विमुह्यति । कामक्रोधादिभिर्देषिरवशः प्रबलारिभिः ।।५८। प्रज्ञाप्राकारसंयुक्तमस्थिस्थूणं परं चर्मभित्तिमहारोधं मांसशोणितलेपनम् ।।५९। नवद्वारं महायामं सर्वतः स्नायुवेष्टितम्। पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः ।।६०। न्पश्च

हे निर्मल हृदय मुनिवर! आप मुझे क्षमा कर दें और कहें कि आपकी क्या इच्छा है ? जिसे मैं पूरी करूँ। सत्यवचन के पालन के कारण मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ ॥५३॥ आज से आपमें ऐन्द्र अथवा परमैश्वर्ययुक्त ज्ञान प्रादुर्भूत होगा और आपके तपश्चरण तथा धर्मकर्म में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा ॥ ५४॥

यह कह कर जब इन्द्र चले गये, तब हम लोगों ने, क्रोध से भरे अपने पितृचरण महामुनि (शमीक) से सिर झुकाकर निवेदन किया ॥ ५५॥

हे पितृचरण ! हम मृत्यु से भयभीत हो गये थे, हमें जीवन से मोह हो गया था, हम दोनों को आप क्षमा-दान दें॥ ५६॥

चमड़े, हड्डी और मांस से बने, पीब और खून से भरे, जिस शरीर के लिए मोह नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम में मोह हो गया ॥ ५७॥

हे पितृपरमेश्वर ! आप जानते ही हैं कि यह सारा संसार काम, क्रोध आदि दोषों से, जो प्रबल शत्रु हैं, कितना विवश है और कितना मोह ग्रस्त है ॥ ५८॥

यह शरीर एक बड़ा दुर्ग है - प्रज्ञा के प्राकार से घिरा, अस्थिसमूह के स्तम्भ से सुदृढ़, चर्मभित्ति से सभी ओर से आवृत, मांस और रक्त के वज्रलेप (प्लास्टर) से सर्वतः लिप्त, नवद्वारों से सुशोभित, महान् आयाम वाला, स्नायु से परिवेष्टित इसी (दुर्ग) में वह राजा निवास करता है, जिसे पुरुष कहा जाता है, जो कि चैतन्यमय है ॥५९-६०॥

मन्त्रिणौ तस्य बुद्धिश्च मनश्चैव विरोधिनौ । तावुभावितरेतरम् ।।६१। वैरनाशाय नुपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्विषः । कामः क्रोघस्तथा लोभो मोहश्चान्यस्तथा रिपुः।।६२। यदा तु स नृपस्तानि द्वाराण्यावृत्य तिष्ठति । सुस्थबलश्चैव निरातङ्कश्च जायते ।।६३। सदा भवति शत्रुभिर्नाभिभूयते ।।६४। जातानुरागो यदा तु सर्वद्वाराणि विवृतानि स मुञ्चति । रागो नाम तदा शत्रनेत्रादिद्वारमुच्छति ।।६५। महायामः पञ्चद्वारप्रवेशनः। सर्वव्यापी तस्यानुमार्गं विशति तद्वै घोरं रिपुत्रयम् ।।६६। प्रविश्याथ स वै तत्र द्वारैरिन्द्रियसंज्ञकैः। रागः संश्लेषमायाति मनसा च सहेतरैः ।।६७।

इसके दो मन्त्री हैं—बुद्धि और मन । ये परस्पर विरोधी हैं और अपने आपसी झगड़ों का निपटारा करने में निरन्तर लगे रहते हैं ॥ ६१ ॥

इस राजा के चार परम शत्रु हैं, जो उसका नाश चाहते हैं। ये शत्रु हैं — काम, क्रोध, लोभ और मोह।। ६२।।

जब वह राजा (चेतन पुरुष) इन्द्रियरूपी दरवाजों को बन्द करके (अपने देह-दुर्ग में) अवस्थित होता है, तब वह बलवान् और साथ ही साथ निरातङ्क बन जाता है।। ६३॥

साथ ही साथ, जब उस राजा (चेतन पुरुष) के प्रजाजन (इन्द्रियगण) उसके स्नेह से उसके वशवर्ती बन जाते हैं, तब (काम-क्रोधादिरूप) शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ॥ ६४॥

और जब वह (शरीर-दुर्ग के) दरवाजों को खुला छोड़ देता है, तब राग नाम का शत्रु उसके नेत्र आदि द्वारों पर पहुँच जाता है।। ६५।।

यह राग नाम का शत्रु सर्वव्यापक है, बहुत प्रबल है और पाँचों द्वारों से शरीर-दुर्ग में प्रवेश करने में समर्थ है। उसी के पीछे तीन और भयङ्कर शत्रु भी (जिन्हें क्रोध, लोभ और मोह कहते हैं) उसमें प्रवेश पा जाते हैं।। ६६॥

इन्द्रियरूपी द्वारों से प्रविष्ट हुआ पुरुष का राग नामक शत्रु उसके मन के साथ अन्य तीनों (क्रोध, लोभ और मोहरूप) शत्रुओं से मिल जाता है ॥ ६७॥

इन्द्रियाणि मनश्चैव वशे कृत्वा दुरासदः ।

द्वाराणि च वशे कृत्वा प्राकारं नाशयत्यथ ।।६८।

मनस्तस्याश्रितं दृष्ट्वा बुद्धिनंश्यति तत्क्षणात् ।

अमात्यरहितस्तत्र पौरवर्गोज्झितस्तथा ।। ६९।

रिपुभिर्लब्धविवरः स नृपो नाशमृच्छिति ।

एवं रागस्तथा मोहो लोभः क्रोधस्तथैव च ।।७०।

प्रवर्तन्ते दुरात्मानो मनुष्यस्मृतिनाशकाः ।

रागात्तु क्रोधः प्रभवित क्रोधाल्लोभोऽभिजायते ।।७१।

लोभाद्भवित सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविश्रमः ।

स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यित।। ७२।

एवं प्रणष्टबुद्धीनां रागलोभानुर्वातनाम् ।

जीविते च सलोभानां प्रसादं कृष्ठ सत्तम ।।७३।

वह दुष्प्रधर्ष्य शत्रु 'राग' इन्द्रियों और मन को अपने वश में कर लेता है और सभी द्वारों पर आधिपत्य जमाकर (दुर्ग) प्राकार को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ॥ ६८॥

मन को राग के वशीभूत देखकर बुद्धि भी तत्काल नष्ट हो जाती है और (पुरुष-रूपी) राजा बिना अमात्य के रह जाता है तथा उसके ( इन्द्रिय ) सभी पौर-वर्ग भी उसे छोड़ देते हैं ॥ ६९ ॥

जब ये शत्रु (शरीरदुर्ग में) प्रविष्ट हो जाते हैं, तब राजा (पुरुष) भी नष्ट हो जाता है। ऐसे हैं ये शत्रु—राग, मोह, लोभ और क्रोध ॥ ७०॥

ये चारों दुष्ट (शत्रु) पुरुष के स्मृति-भ्रंश के कारण हैं—राग से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से लोभ ॥ ७१ ॥

लोभ से संमोह पैदा होता है और संमोह से स्मृतिभ्रंश । स्मृतिभ्रंश होने से बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धिनाश से सर्वनाश ॥ ७२॥

इसलिए हे महात्मन् ! हम पर, जिनकी बुद्धि विनष्ट हो गयी है, जिससे हम राग और लोभ के दास बन गये हैं और अपनी प्राणरक्षा के लोभ में पड़ गये हैं, कृपा कीजिये ॥ ७३ ॥

योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत् तथा।

न तामसीं गिंत कष्टां व्रजेम मुनिसत्तम।।७४।

यन्मयोक्तं न तिन्मथ्या भविष्यति कदाचन।

न मे वागनृतं प्राह यावदद्येति पुत्रकाः।।७४।

दैवमत्र परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम्।

अकार्यं कारितो येन बलादहमचिन्तितम्।।७६।

यस्माच्च युष्माभिरहं प्रणिपत्य प्रसादितः।

तस्मात् तिर्य्यक्त्वमापन्नाः परं ज्ञानमवाप्त्यथ।।७७।

ज्ञानर्दाशतमार्गाश्च निर्द्धतक्लेशकल्मषाः । मत्प्रसादादसन्दिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥७८।

एवं शप्ताः स्म भगवन् पित्रा दैववशात् पुरा । ततः कालेन महता योन्यन्तरमुपागताः ॥७९।

जो शाप आपने हमें दिया है, वह शाप प्रभावहीन हो जाय, जिससे हम दुःखद तामसी गति पाने से बच जाँय ॥ ७४॥

मेरे बच्चों ! मेरे मुँह से जो बात निकल चुकी है, वह कभी मिथ्या नहीं होगी। आजतक मेरी वाणी से असत्य (कभी भी) नहीं निकला है ॥ ७५॥

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दैव (भाग्य) ही समर्थ है और पौरुष व्यर्थ है। देव से प्रेरित होने से ही मुझ से ऐसा अचिन्तित अकार्य हो गया है।। ७६।।

अब जैसा कि तुम लोगों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी की योनि में पहुँच जाने पर भी तुम लोग परमज्ञान को प्राप्त कर लोगे॥ ७७॥

ज्ञान के द्वारा तुम्हारा मार्ग आलोकित होगा, सभी क्लेश-कालुष्य दूर हो जायेंगे और मेरे कृपा-प्रसाद से तुम लोग निश्चिन्त होकर सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच जाओंगे॥ ७८॥

भगवन् ! इस प्रकार पहले दुर्दैववश पिता ने हमें शाप दिया था, जिससे बहुत समय के बाद हम लोगों ने (मानव-योनि छोड़कर) दूसरी (पक्षी) योनि में जन्म लिया ॥ ७९॥ जाताश्च रणमध्ये वै भवता परिपालिताः। वयमित्थं द्विजश्चेष्ठ खगत्वं समुपागताः। नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टेन बाध्यते।।८०।

### मार्कण्डेय उवाच

इति तेषां वचः श्रुत्वा शमीको भगवान् मुनिः ।
प्रत्युवाच महाभागः समीपस्थायिनो द्विजान् ।। दश ।
पूर्वमेव मया प्रोक्तं भवतां सिन्नधाविदम् ।
सामान्यपक्षिणो नैते केऽप्येते द्विजसत्तमाः ।
ये युद्धेऽपि न सम्प्राप्ताः पश्चत्वमितमानुषे ।। दश ।
ततः प्रीतिमता तेन तेऽनुज्ञाता महात्मना ।
जग्मुः शिखरिणां श्रेष्ठं विन्ध्यं द्वुमलतायुतम् ।। दश ।
यावदद्य स्थितास्तस्मिन्नचले धर्मपक्षिणः ।
तपःस्वाध्यायनिरताः समाधौ कृतनिश्चयाः ।। दश ।

उसके बाद (कौरव-पाण्डव) युद्ध के बीच जन्म लेनेवाले हम लोगों का प्राण-रक्षण और पालन-पोषण आपने किया। हे विप्रवर! शापवश ही हम पक्षी के रूप में बदल गये थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो दैव (दुर्भाग्य) द्वारा दुःखी न बनाया जाय।। ८०॥

### मार्कण्डेय मुनि ने कहा-

उन (पक्षियों) की ऐसी बात सुनकर परमैश्वर्यवान् भगवान् शमीक मुनि ने समस्त समीपवर्ती द्विजगण को सम्बोधित कर कहा ॥ ८१॥

मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही कहा था कि ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं हैं, ये परमज्ञानी द्विज हैं, जो कि अमानुषिक (कौरव-पाण्डव) युद्ध में भी मरने से बच गये।। ८२॥

इसके बाद प्रसन्न हृदय महात्मा मुनि शमीक की आज्ञा पाकर वे पक्षी पर्वतों में श्रेष्ठ, वृक्षों और लताओं से भरे विध्याचल पर्वत पर चले गये ॥ ८३॥ °

वे धर्मपक्षी (धर्मरूपधारी पक्षी) आजतक उसी विध्यपर्वत पर निवास कर् रहे हैं और तपश्चरण तथा स्वाध्यायाध्ययन में लगे हैं और समाधि-सिद्धि के लिये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं ॥ ८४॥ इति मुनिवरलब्धसिक्तयास्ते मुनितनया विहगत्वमभ्युपेताः। गिरिवरगहनेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति विन्ध्यपृष्ठे ।। द ४।

॥ इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे विन्ध्यप्राप्तिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

इस प्रकार मुनिवर शमीक के द्वारा सम्मानित वे पक्षि-रूपधारी मुनिकुमार (विन्ध्यपर्वत पर) अति पवित्र जलवाले विन्ध्य-वन में समाहितचित्त होकर विराजमान हैं॥ ८५॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में उन्हीं चारों पिक्षशावकों के पूर्वजन्म के वृत्त का वर्णन है, जो इस प्रकार का है—ऋषि शमीक ने उन चारों पिक्षशावकों का बड़े प्रेम से लालन-पालन किया और वे आकाश में ऊँचे उड़ने में समर्थ हो गये। उन पिक्षशावकों ने अपनी उड़ानों में समस्त भूलोक का दृश्य देख लिया और उनमें पूर्वजन्म के पुण्य-प्रताप से आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। जब भी ऋषि शमीक धर्मोपदेश करते, वे पिक्षशावक उनको परिक्रमा करके उनके चरणों के पास बैठ कर मनुष्य की वाणी में उन्हें अपना पिता और गुरु कहते और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकाशित करते। ऋषि शमीक, उनके पुत्र श्रृङ्गी ऋषि और अन्य शिष्यगण उन पिक्षशावकों की मनुष्य-वाणी सुनकर आश्चर्य-चिकत हो जाते। ऋषि शमीक ने उन पिक्षशों से उनमें उत्पन्न आत्मज्ञान और उनके कण्ठ से निकलनेवाली मनुष्यवाणी के रहस्य की जिज्ञासा की।

उन पिक्षयों को अपने पूर्वंजन्म की स्मृति थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी यह कहानी कही—विपुलस्वान् नामके एक मुनि थे, जिनके सुकुष और तुम्बुरु नाम के दो पुत्र थे। सुकृष बड़े थे। हम चारों उन्हों के पुत्र थे। जब हम लोग बड़े हुए तब हम लोग बड़े भिक्त-भाव से अपने पिता को सेवा में लगे रहे और उनके शास्त्र-विहित धर्म-कर्म में उनकी सर्वविध सहायता करते रहे। दैवदुर्विपाकवश एक समय एक बूढ़े बहुत बड़े पक्षी के रूप में, हम लोगों के आश्रम पर, इन्द्र पधारे और उन्होंने हेम लोगों के पिता की तपश्चर्या की परीक्षा लेने के लिये नरमांस भोजन की याचना की। हमारे पिता ने उनकी क्षुधा-तृप्ति के लिये हम लोगों को आत्म-बिलदान करने की आज्ञा दी। हमलोग इस पर बड़े भयभीत हुए और आत्म-बिलदान के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे पिता ने जीवित ही अवस्था में अपनी अन्त्येष्टि तथा और्घ्वंदिहक किया कर ली और वृद्धपक्षी के रूप में उपस्थित इन्द्र भगवान् के आगे अपने शरीर को समर्पित कर के उन्हें नरमांस भक्षण के लिये निमन्त्रित किया। योगयुक्त हमारे पिता की परीक्षा से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अपने वृद्धपक्षी के रूप का परित्याग किया और उनसे क्षमा-याचना की। हमारे पिता के सत्य-पालन से प्रसन्न इन्द्र ने उन्हें ऐन्द्र-ज्ञान का वरदान दिया और विविध तपश्चरण के लिये प्रोत्साहित किया।

हमारे पिता हम चारों के व्यवहार पर कृद्ध थे और उन्होंने हमें पिक्ष-योनि में अग्निम जन्म लेने का शाप दे दिया। हम लोगों के बहुत अनुत्य-विनय करने पर उन्होंने अपना शाप तो नहीं लौटाया; किन्तु यह आशोर्वाद दिया कि पिक्ष-योनि में भी हमलोग परम- ज्ञानी होंगे और अपने आत्मज्ञान की मिहमा से समस्त क्लेश-कल्मष से मुक्त होकर परमिद्ध हो जायेंगे। हमारे पिता का वही शाप था, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वजन्म के मुनिकुमार होकर भी अब हम पिक्षशावक के रूप में हैं और उन्हों के आशोर्वाद से हममें आत्मज्ञान की ज्योति भी प्रज्विलत है और मनुष्य की वाणी भी आविर्भूत हो गयी है। पिक्षशावकों की यह आत्मकथा सुनकर ऋषि शमीक ने उन्हें विन्ध्यपर्वत पर तपश्चरण के लिये भेज दिया। इस प्रकार शमीक ऋषि की यह बात कि ये पिक्षशावक साधारण पक्षी नहीं; अपितु धर्मपक्षी हैं—सब पर प्रमाणित हो गयी।

(ख) इस अध्याय के १० वें क्लोक के भाव-सौन्दर्य पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि महामुनि मार्कण्डेय की नाम-मुद्रा से मुद्रित पुराण का रचियता महाकिव कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल से परिचित रहा होगा; क्योंकि इस क्लोक में शब्दहरण तथा अर्थहरण-दोनों हैं; किन्तु इनके द्वारा काव्य-दोष की कोई संभावना नहीं; अपितु विषयान्तरवर्णन में कालिदास के शब्द और अर्थ के हरण अथवा आहरण से काव्यशोभा की ही सृष्टि हुई है।

देखिये वात्सल्यभाव का अभिव्यञ्जक उपर्युक्त क्लोक-

कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नाशमेष्यति । एषां पक्षानिलोत्थेन मत्समीपविचारिणाम् ॥

और इसके साथ अभिज्ञानशाकुन्तल की निम्नलिखित क्लोक-सूक्ति (७१९७) पर भी दृष्टिपात कीजिये—

> आलक्ष्यदन्तमुकुलानिमित्तहासै-रव्यक्तवणैरमणीयवचःप्रवृत्तीन् । अङ्काश्रयप्रणियनस्तनयान् वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥

(ग) इस अध्याय के ५७वें क्लोक से ७३वें क्लोक तक धर्म-पक्षियों की ज्ञान-गिमत उक्ति में पूर्वजन्म की अनिवार्य मान्यता, शाप अथवा आशीर्वाद के मूल कारण के रूप में पूर्वजन्माजित पाप-कर्म अथवा पुण्य-कर्म की परिनिष्ठित धारणा, काम-क्रोध-लोभ और मोह की शक्तिसे आत्मतत्त्व के ज्ञान की दुष्करता और नवद्वार मानव शरीर में आत्मज्ञान की ज्योति के उद्भव की, ईश्वरानुग्रह अथवा गुरु-कृपा से, अवश्यंभाविता आदि अध्यात्म विषम सूक्ष्म रूप से संकेतिक किये गये हैं।

> ।। श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'विन्ध्यप्राप्ति' नामक द्वितीय अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ।।

# चतुर्थोऽध्यायः

#### मार्कण्डेय उवाच-

एवं ते द्रोणतनयाः पक्षिणो ज्ञानिनोऽभवन् ।
वसन्ति ह्यचले विन्ध्ये तानुपास्य च पृच्छ च ।।१।
इत्यृषेर्वचनं भ्रुत्वा मार्कण्डेयस्य जेमिनिः ।
जगाम विन्ध्यशिखरं यत्र ते धर्मपक्षिणः ।।२।
तन्नगासन्नभूतश्च शुभाव पठतां ध्वनिम् ।
श्रुत्वा च विस्मयाविष्टश्चिन्तयामास जैमिनिः ।।३।
स्थानसौष्ठवसम्पन्नं जितश्वासमविश्रमम् ।
विस्पष्टमपदोषश्च पठचते द्विजसत्तमैः ।।४।
वियोनिमपि सम्प्राप्तानेतान् मुनिकुमारकान् ।
चित्रमेतदहं मन्ये न जहाति सरस्वती ।।६।
वस्यक्त्वा गच्छित तत्सर्वं न जहाति सरस्वती ।।६।

मार्कण्डेय महामुनि बोले-

इस प्रकार ये द्रोणपुत्र पक्षी ज्ञानी हो गये । अब वे हो विध्यपर्वंत पर निवास कर रहे हैं । उन्हीं के पास जाइये और उनसे पूछिये ॥ १॥

महर्षि मार्कण्डेय की यह बात सुनकर जैमिनि मुनि विध्यशिखर पर पहुँचे, जहाँ वे धर्मपक्षी निवास करते थे ॥ २ ॥

उस पर्वत के समीप पहुँचते ही उन्होंने उन (धर्मपक्षियों) की वेदपाठ की ध्विन सुनी और सुनने के बाद विस्मय के वशीभूत हो सोचने लगे ॥ ३॥

ये अलौकिक पक्षी ऐसा (वेद) पाठ कर रहे हैं, जो कण्ठादि स्थानों से उच्चरित वर्णों के सौष्ठव से सुशोभित है, प्राण के संयम से नियन्त्रित है, अनायास उच्चारण से सुन्दर है, अत्यन्त स्पष्ट है और पाठदोषों से सर्वथा रहित है।। ४।।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इन मुनिकुमारों को, जो दूसरी (पक्षी) योनि में जन्मे हैं, सरस्वती ने नहीं छोड़ा है ॥ ५ ॥

बन्धु-बान्धव, मित्रवर्ग तथा अन्य गृहवर्ती जीवन-यापन के साधन—ये सब इन्हें छोड़कर चले गये हैं; किन्तु सरस्वती ने इन्हें नहीं छोड़ा है ॥ ६ ॥ इति सिन्नत्यन्तेव विवेश गिरिकन्दरम्।
प्रविश्य च ददर्शासौ शिलापट्टगतान् द्विजान् ।।७।
पठतस्तान् समालोक्य मुखदोषविवर्जितान्।
सोऽथ शोकेन हर्षण सर्वानेवाभ्यभाषत ।।६।
स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रे हठा जैमिनि मां निबोधत ।
व्यासशिष्यमनुप्राप्तं भवतां दर्शनोत्सुकम् ।। ९।
मन्युर्न खलु कर्तव्यो यत् पित्रातीव मन्युना ।
शप्ताः खगत्वमापन्नाः सर्वथा दिष्टमेव तत् ।।१०।
स्फीतद्रव्ये कुले केचिज्जाताः किल मनस्विनः ।
द्रव्यनाशे द्विजेन्द्रास्ते शबरेण सुसान्त्विताः ।।११।
दत्त्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे ।
पातियत्वा च पात्यन्ते त एव तपसः क्षयात् ।।१२।
एतद्दृष्टं सुबहुशो विपरीतं तथा मया ।
भावाभावसमुच्छेदंरजस्नं व्याकुलं जगत् ।।१३।

यह सब सोचते हुए जैमिनि विध्याचल की गुफा में प्रविष्ट हुए और प्रवेश करके उन्होंने शिलाप्टू पर बैठे उन (धर्म) पक्षियों को देखा ॥ ७ ॥

पाठदोष से सर्वथा रहित वेद-पाठ करते हुए उन्हें देखकर शोक और हर्ष के

भाव से अभिभूत हुए उन्होंने उन सब से कहा ॥ ८॥

हे श्रेष्ठ द्विजगण ! (धर्मपक्षिगण) ! आपका कल्याण हो । मुझे जैमिनि समिझए महर्षि व्यास का शिष्य, जो आप लोगों के दर्शन के लिये उत्सुकता लिये यहाँ आया है ॥ ९॥

आप लोगों के पिता ने क्रोधावेश में आकर आपको शाप दिया है और आप सब पक्षी बन गये हैं—इस बात का आप दुःख न मानें, यह सब तो दैव का किया कराया है ॥ १०॥

धन-सम्पदा से परिपूर्ण कुल में जन्म लिये कुछ मनस्वी विप्रवरों को, जब उनकी धन-सम्पत्ति नष्ट हो गयी, तो एक शबर ने सान्त्वना दी ॥ ११ ॥

जो दान देनेवाले हैं, वे कभी याचक हो जाते हैं, जो मारनेवाले हैं, वे कभी मारे जाते हैं और जो दूसरों को गिरानेवाले हैं, वे कभी स्वयं गिर पड़ते हैं। यह सब तो तप के क्षय का परिणाम है।। १२।।

यह सब उल्ट-फेर मैं बहुत देख चुका हूँ । यह सारा संसार भाव, अभाव और नाश से निरन्तर व्याकुल रहा करता है ॥ १३ ॥ इति सिन्नत्य मनसा न शोकं कर्तुमर्ह्थ । ज्ञानस्य फलमेतावच्छोकहर्षेरघृष्यता ।।१४। ततस्ते जैमिनि सर्वे पाद्यार्घ्याम्यामपूजयन् । अनामयन्त्र पप्रच्छुः प्रणिपत्य महामुनिम् ।।१४। अथोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम् । सुखोपविष्टं विश्रान्तं पक्षानिलहतक्लमम् ।।१६।

## पक्षिण ऊचु:---

अद्य नः सफलं जन्म जीवितश्व सुजीवितम् । यत् पश्यामः सुरैर्वन्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम् ।।१७। पितृकोपाग्निरुद्भूतो यो नो देहेषु वर्तते । सोऽद्य शान्ति गतो वित्र युष्मद्दर्शनवारिणा ।।१८। कच्चित् ते कुशलं ब्रह्मन्नाश्रमे मृगपक्षिषु । वृक्षेष्वथ लता-गुल्म-त्वक्सार-तृणजातिषु ।।१९।

अपने मन में यह सब सोचकर आप लोग शोकाकुल न हों; क्योंकि ज्ञान का जो फल है वह शोक और हर्ष—दोनों पर विजय पाना है ॥ १४॥

इसके बाद उन (धर्मंपक्षियों) ने पाद्य और अर्घ्यं से जैमिनि मुनि की पूजा की और प्रणाम करके उन महामुनि से उनका कुशल मंगल पूछा ॥ १५॥

उन सभी पक्षियों ने व्यासिशाष्य, तपोनिधि जैमिनि मुनि से, जो सुखपूर्वक आसन पर बैठ विश्राम कर चुके थे और जिनकी थकावट उनके पंखों की हवा से दूर हो गयी थी, यह कहा ॥ १६॥

### (धर्म-) पक्षी बोले-

आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा जीवन सचमुच जीवन हो गया; क्योंकि हम देवताओं के वन्दनीय आपके युगल चरणकमल का दर्शन कर रहे हैं ॥ १७॥

हे विप्रवर ! हमारे शरीर में हमारे पिता के क्रोध की जो आग लगी थी, वह आपके दर्शनरूपी जल से बुझ गयी है ॥ १८॥

भगवन् ! आप कुशल से तो हैं ? आपके आश्रम के मृग और पक्षी और पौधे, लता और गुल्म, त्वक्सार (वंशवृक्ष) और (कुशादि) विविध जाति की वनस्पतियाँ सब कुशल से तो हैं ? ॥ १९ ॥ अथवा नैतदुक्तं हि सम्यगस्माभिरादृतैः । भवता सङ्गमो येषां तेषामकुशलं कुतः ।।२०। प्रसादश्व कुरुष्वात्र ब्रूह्यागमनकारणम् । देवानामिव संसर्गो भवतोऽभ्युदयो महान् । केनास्मद्भाग्यगुरुणा आनीतो दृष्टिगोचरम् ।।२१।

### जैमिनिरुवाच--

श्रूयतां द्विजशार्दूलाः कारणं येन कन्दरम् । विन्ध्यस्येहागतो रम्यं रेवावारिकणोक्षितम् । सन्देहान् भारते शास्त्रे तान् प्रष्टुं गतवानहम् ।।२२। मार्कण्डेयं महात्मानं पूर्वं भृगुकुलोद्वहम् । तमहं पृष्टवान् प्राप्य सन्देहान् भारतं प्रति ।।२३। स च पृष्टो मया प्राह सन्ति विन्ध्ये महाचले । द्रोणपुत्रा महात्मानस्ते वक्ष्यन्त्यर्थवस्तरम् ।।२४।

अथवा आपके द्वारा सम्मानित हम लोगों ने आपकी जो कुशल पूछी, वह ठीक नहीं किया; क्योंकि आपके संसर्ग और आपकी सिन्निधि में जो हो उसका अकुशल कैसे हो सकता है ? ॥ २० ॥

आप कृपा करें, अपने आगमन का कारण बतावें, आपका संसर्ग तो देवताओं का संसर्ग है, जो कि एक महान् अभ्युदय है । हमारे किस महासौभाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ ? (कृपया बतायें) ॥ २१ ॥

#### जैमिनि बोले—

हे (विप्रवर) पिक्षिशिरोमणि ! आपलोग वह कारण सुनें, जिससे मैं रेवानदी (नर्मदा) के जलकण से शीतल विन्ध्याचल की इस रमणीय गुफा में आया हूँ। बात यह है कि महाभारत शास्त्र के सम्बन्ध में कुछ संदेह थे, जिनके निराकरण के लिए मैं पहले (एक जगह) गया था॥ २२॥

मैं भृगुवंशी महात्मा मार्कण्डेयमुनि के पास गया था। उनसे मिलकर मैंने महाभारत विषयक अपने सन्देहों से उन्हें अवगत कराया॥ २३॥

मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विशाल विन्ध्यपर्वत पर द्रोण के पुत्र रहते हैं, जो बड़े महात्मा हैं और जो इस विषय का विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे ॥ २४॥ तद्वावयचोदितश्चेममागतोऽहं महागिरिम्। तच्छृणुध्वमशेषेण श्रुत्वा व्याख्यातुमर्ह्थ।।२५।

## पक्षिण ऊचु:---

विषये सित वक्ष्यामो निर्विशङ्कः शृणुष्व तत् ।
कथं तन्न विष्यामो यवस्मव्बुद्धिगोचरम् ।।२६।
चतुष्वंपि हि वेदेषु धर्मशास्त्रेषु चैव हि ।
समस्तेषु तथाङ्गेषु यच्चान्यद्वेदसम्मितम् ।।२७।
एतेषु गोचरोऽस्माकं बुद्धेर्बाह्मणसत्तम ।
प्रतिज्ञान्तु समारोढुं तथापि नहि शक्नुमः ।।२६।
तस्माद्वदस्व विश्वब्धं सन्दिग्धं यद्धि भारते ।
वक्ष्यामस्तव धर्मज्ञ न चेन्मोहो भविष्यति ।।२९।

## जैमिनिरुवाच-

सिन्दिग्धानीह वस्तूनि भारतं प्रति यानि मे । श्रुणुष्वमसलास्तानि श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हथ ।।३०।

उन्हीं के कहने के अनुसार मैं इस महान् पर्वत पर आया हूँ । इसलिये आप मेरी सब बातें सुन लें और सुनने के बाद उनका विशद समाधान कर दें ॥ २५ ॥

पक्षियों ने कहा-

जो विषय होंगे उनका हम विवेचन करेंगे, आप शङ्काओं से रहित होकर सुनें। भला उस विषय को हम क्यों नहीं बतायेंगे, जो हमारा बुद्धिगम्य है ? ॥ २६॥

हे विप्रवर ! वेद-चतुष्टय, धर्मशास्त्र, समस्त वेदाङ्ग तथा अन्य वेदानुमोदित विषय—यह सब हमारे बुद्धिगम्य हैं; किन्तु तब भी (आपकी शङ्काओं का हम समाधान कर देंगे इस बात की) हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे ॥ २७-२८॥

इसिलिये आप निश्चिन्त होकर कहें कि महाभारत में आपको कहाँ सन्देह है ? आप धर्मज्ञ हैं। यदि हममें बुद्धिमोह न हो जाय तो हम आपके समक्ष सब कुछ कहेंगे॥ २९॥

जैमिनि ने कहा-

हे विमलबुद्धिशाली (धर्मपक्षिगण) ! महाभारत में मुझे जो भी विषय सन्दिग्ध प्रतीत होते हैं, उन्हें आप सुनें और तब उनका समाधान कर दें ॥ ३०॥ कस्मान्मानुषतां प्राप्तो निर्गुणोऽपि जनार्दनः । वासुदेवोऽखिलाधारः सर्वकारणकारणम् ।।३१। कस्मान्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्रुपदात्मजा । पश्चानां महिषो कृष्णा सुमहानत्र संशयः ।।३२। भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवो महाबलः । तीर्थयात्राप्रसङ्गेन कस्मान्चक्रे हलायुधः ।।३३। कथं च द्रौपदेयास्तेऽकृतदारा महारथाः । पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत् ।।३४। एतत् सर्वं कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतं प्रति । कृतार्थोऽहं सुखं येन गन्छेयं निजमाश्रमम् ।।३४।

पक्षिण ऊचु:--

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । पुरुषायाप्रमेयाय शाश्वतायाव्ययाय च ।।३६। चतुर्व्यहात्मने तस्मै त्रिगुणायागुणाय च । वरिष्ठाय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च ।।३७।

कैसे समस्त जगत् के आधार, समस्त कारणों के कारण, निर्गुण, जनार्दन, वासुदेव मनुष्य योनि में जन्म लिये ? ॥ ३१॥ (१ला संदेह)।

मैं बड़े संशय में हूँ कि एक ही द्रौपदी कृष्णा पाँच पाण्डवों की धर्मंपत्नी कैसे बनी ? ॥ ३२ ॥ (२रा संदेह) ।

कैसे महाबली हलायुध बलदेव ने तीर्थयात्रा के द्वारा अपने ब्रह्महत्या के पाप-रोग का उपचार किया ? ॥ ३३ ॥ (३रा संदेह)।

कैसे द्रौपदी के पुत्र जो पाण्डवों द्वारा सुरक्षित महात्मा थे और महारथी थे, अविवाहित ही, अनाथों की भाँति मारे गये ? ॥ ३४ ॥ (४था संदेह)।

ये सब महाभारत में मेरे लिये संदिग्ध प्रसंग हैं, जिनके विषय में आप मुझे बतावें, जिससे मैं कृतार्थ होकर प्रसन्नतापूर्वंक अपने आश्रम पर लौट जाऊँ ॥ ३५॥ पक्षी बोले—

हम पहले देवाधिदेव, सर्वंसामर्थ्यंशाली, पुराणपुरुष, अप्रमेय, शाश्वत, अक्षय, चतुर्व्यूहात्मक, त्रिगुण होने पर भी निर्गुण, सर्वंश्रेष्ठ, सर्वंगरिष्ठ, सर्वश्रद्धास्पद भगवान् विष्णु को जिनसे अधिक अणु और कुछ नहीं और न जिनसे अधिक और कुछ महान्

यस्मावणुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम् । येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना ॥३८।

आविर्भाव-तिरोभाव-वृष्टावृष्ट-विलक्षणम् । वदन्ति यत् सृष्टमिदं तथैवान्ते च संहृतम्।।३९।

ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना। ऋक्सामान्युद्गिरन् वक्त्रेर्यः पुनाति जगत्त्रयम्।।४०।

प्रणिपत्य तथेशानमेकबाणविनिर्जितैः । यस्यासुरगणेर्यज्ञा विलुप्यन्ते न यज्विनाम् ।।४१।

प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्याद्भुतकर्मणः । येन भारतमुद्दिश्य धर्माद्याः प्रकटोकृताः ॥४२।

आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वर्दाशिभः। अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥४३।

स देवो भगवान् सर्वं व्याप्य नारायणो विभुः । चतुर्द्धा संस्थितो ब्रह्मन् सगुणो निर्गुणस्तथा ।।४४।

जिस अजन्मा, जगत्कारण से यह समस्त विश्व व्याप्त और जिन्हें ज्ञानीजन आविर्भाव और तिरोभाव तथा दृष्ट और अदृष्ट आदि रूपों से विलक्षण तथा इस जगत् की उत्पत्ति और संहृति का निदान कहते हैं, नमन करते हैं। तदनन्तर उस आदि देव ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, जो अपने मुख से ऋचा और साम का उद्गान कर तीनों लोकों को पिवत्र कर देते हैं। तत्पश्चात् उस महेश्वर को नमस्कार करते हैं, जिनके एक बाण से पराभूत असुरगण याज्ञिकों के यज्ञ विध्वंस में असमर्थ हो जाते हैं और अन्त में आपके समक्ष महाभारत के प्रणयनरूप अद्भुत कमें के करनेवाले उन महर्षि व्यास के समस्त सिद्धान्त का निरूपण करते हैं, जिन्होंने महाभारत के द्वारा धर्मादि समस्त पुरुषार्थों का प्रतिपादन किया है।। ३६-४२।।

तत्त्वदर्शी मुनियों ने जल को 'नार' कहा है, यह 'नार' जिसका पहले 'अयन' अथवा स्थान था; उसे 'नारायण' कहा जाता है ॥ ४३॥

विप्रवर ! यही भगवान् नारायण जो सर्वंत्र व्याप्त होकर भी अपने पूर्ण वैभव में विराजमान हैं, चार प्रकार से अवस्थित हैं । ये सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं ॥४४॥ मा॰ पु॰-७

एका मूर्तिरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधाः । ज्वालामालोपरुद्धाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ।।४५। दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा । वासुदेवाभिघानाऽसौ निर्ममत्वेन दश्यते ।।४६। रूपवर्णादयस्तस्या न भावाः कल्पनामयाः । अस्त्येव सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठैकरूपिणी ॥ ४७। द्वितीया पृथिवीं मूद्घ्नी शेषाख्या घारयत्यधः । तामसी सा समाख्याता तिर्यक्तवं समुपाश्रिता ।।४८। कर्म कुरुते प्रजापालनतत्परा । सत्त्वोद्रिक्ता तु सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी ।।४९। चतुर्थी जलमध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा। रजस्तस्या गुणः सर्गं सा करोति सदैव हि ।।५०।

इनको एक मूर्ति जो अवाङ्मनसगोचर है और अपने विशुद्ध विमल स्वरूप में सुशोभित है, ज्ञानीजन के द्वारा ही दृश्य है। वह मूर्ति ज्योति की ज्वालामाला से सर्वतः आलिङ्गित है और योगिजनों की प्राप्ति की पराकाष्ठा है।। ४५।।

वह गुणातीत मूर्ति अतिदूर भी है और अतिसमीप भी है। उस मूर्ति को ही 'वासुदेव' कहते हैं और अहंता-ममता से रहित होने पर ही उसका दर्शन संभव है ॥ ४६॥

उस मूर्ति के कल्पनाप्रसूतरूप, वर्ण आदि कुछ भी नहीं है; किन्तु उसका अस्तित्व अप्रतिषेध्य है; क्योंकि वही विशुद्ध सर्वविश्वाधिष्ठानरूप मूर्ति है ॥ ४७ ॥

उनकी दूसरी मूर्ति, जिसका नाम 'शेष' है, वह पृथिवी को नीचे से धारण किये हुए है। वह मूर्ति तमोगुणमयी है, क्योंकि वह तिर्यंग्योनि (सर्पयोनि ) में प्रकट हुई है। ४८॥

उनकी तीसरी जो मूर्ति है, वह कर्म में सतत प्रवृत्त है और समस्त जगत् के जीव-जन्तुओं के पालन में तत्पर रहती है। वह सत्त्वगुणात्मिका है और धर्म-संस्थापन का कारण है ॥ ४९॥

उनको चौथी मूर्ति (समुद्र के) जल के बीच शेषनागरूपी पर्यञ्क पर विराजमान है। वह रजोगुणमयी है; क्योंकि वह निरन्तर सृष्टि-कर्म में प्रवृत्त रहती है।। ५०॥

या तृतीया हरेर्मूतिः प्रजापालनतत्परा। सातु धर्मव्यवस्थानं करोति नियतं भुवि।।५१।

प्रोद्धूतानसुरान् हन्ति धर्मविच्छित्तिकारिणः । पाति देवान् सतक्चान्यान् धर्मरक्षापरायणान् ।।५२।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजत्यसौ ॥५३।

भूत्वा पुरा वराहेण तुण्डेनापो निरस्य च । एकया दंष्ट्रयोत्खाता नलिनीव वसुन्धरा ॥५४।

कृत्वा नृसिंहरूपञ्च हिरण्यकशिपुर्हतः। विप्रचित्तिमुखाश्चान्ये दानवा विनिपातिताः ॥५५।

वामनादींस्तथैवान्यान् न संख्यातुमिहोत्सहे । अवताराश्च तस्येह माथुरः साम्प्रतं त्वयम् ।।५६।

श्रीभगवान विष्णु की जो तीसरी मूर्ति है, वह प्रजापालन में तत्पर रहती है और वही इस भूतल पर सदा धर्मव्यवस्था करती है।। ५१॥

वही मूर्ति धर्म-कर्म में विघ्नबाधा डालनेवाले प्रबल दैत्यदानवों का नाश करती है और वही धर्मरक्षापरायण देवों का पालन भी करती है ॥ ५२ ॥

हे जैमिनि मुनिवर ! जब-जब धर्म पर संकट आता है और अधर्म का अभ्युदय होता है, तब-तब वही मूर्ति अवतीण होती है ॥ ५३॥

पहले वही मूर्ति वराहरूप में अवतीण हुई थी और उसी ने अपने थूथुन से समुद्र का जल हटाया था और अपनी एक दाढ़ से कमिलनी की भाँति (समुद्र में डूबी) वसुन्धरा को ऊपर निकाला था॥ ५४॥

उस मूर्ति ने नृसिंहरूप घारण कर हिरण्यकिशपु का वध किया था और विप्र-चित्ति प्रमुख दानवदल का संहार किया था ॥ ५५ ॥

उस मूर्ति के वामन तथा अन्य अवतारों को गणना करना असम्भव है। वहीं मूर्ति अब 'माथुर' (मथुरा के कृष्ण के) रूप में अवतीर्ण हुई है।। ५६॥

इति सा सात्त्विकी मूर्त्तिरवतारान् करोति वै ।
प्रद्युम्नेति च सा ख्याता रक्षाकर्मण्यवस्थिता ।।५७।
देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तिर्यग्योनौ च संस्थिता ।
गृह्णाति तत्स्वभावं च वासुदेवेच्छ्या सदा ।।५०।
इत्येतत् ते समाख्यातं कृतकृत्योऽपि यत्प्रभुः ।
मानुषत्वं गतो विष्णुः श्रृणुष्वास्योत्तरं पुनः ।।५९।
॥ इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे चतुर्व्यूहावतारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

इस प्रकार सत्त्वगुणमयी यही मूर्ति अवतार लिया करती है और इसी को 'प्रद्युम्न' कहा जाता है, जो विश्व ब्रह्माण्ड को रक्षा के कर्म में लगी रहती है ॥ ५७॥

वासुदेव की ही इच्छा से यही 'प्रद्युम्न' मूर्ति देवरूप में, मानवरूप में और तिर्यग्रूप में भी अवस्थित होकर उनके विविध स्वभाववाली बन जाती है ॥ ५८ ॥

इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि जो भगवान् श्रीविष्णु अवाप्तसमस्तकाम हैं, वे ही मनुष्यरूप में अवतीर्ण होते रहे हैं। अब इसके आगे की बात भी आप लोग सुनें॥ ५९॥

### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में विन्ध्यशिखर पर तपश्चरण तथा स्वाध्यायाध्ययन में लगे धर्मपक्षियों के समीप महाभारत के सम्बन्ध में संशय-निवारणार्थ जैमिनि मुनि के आगमन, धर्मपिक्षयों द्वारा जैमिनि मुनि के स्वागत-सत्कार, प्रथम अध्याय में दिये संशय-चतुष्टय से सम्बद्ध चार प्रश्न और सर्वप्रथम प्रश्न अर्थात् भगवान् वासुदेव के मानव-रूप में अवतरण के प्रयोजन का प्रश्न, इन सभी विषयों का प्रतिपादन है। भगवान् वासुदेव के मानवरूप में अवतरित होने का जो प्रयोजन यहाँ निर्दिष्ट है, वह श्रीमद्भगवद्गीता में निरूपित प्रयोजन का ही अनुमोदन-समर्थन है।
- (ख) ऋग्वेद के 'एकं सत्' रूप परतत्त्व का ही इस पुराण में नारायण नाम से संकीतंन है। यही एक सिन्वदानन्दात्मक तत्त्वरूप नारायण सर्वत्र व्याप्त है। इसी की एक भावनाभाव्य मूर्ति 'वासुदेव' कही जाती है, जो कि अवाङ्मनसगोचर और स्वयंज्योतिःस्वरूप है। इस सत्त्वगुणात्मक मूर्ति से भिन्न दूसरी तमोगुणात्मक मूर्ति का नाम शेषनाग है, जिसमें पृथिवी के धारण करने की शक्ति संचित है। इस मूर्ति से भिन्न तीसरी भावनागम्य मूर्ति सत्त्वगुणात्मक है, जिसका कार्य धर्म-प्रतिष्ठा और अधर्म नाश है और जिसे "प्रद्युम्न" कहते हैं। सत्त्वगुणात्मक मूर्ति ही भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न मत्स्य-कूर्म-वाराह-नृसिंह प्रभृति अवतारों के रूप में अपनी शक्ति का प्रकाशन करती है। महाभारत के युग में मथुरा के कृष्ण इसी सत्त्वमयो मूर्ति को सम्पूणं शक्तियों से समृद्ध अवतार हैं। चौथी मूर्ति में रजोगुण की शक्ति का आधिक्य है और वहो शेषशायी विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका कार्य जगत् की सृष्टि है। इस प्रकार यहाँ भगवान के पर, विभव और व्यहरूपों का स्पष्ट निरूपण है, जो कि सभी आस्तिक-दशैंनों के प्रवर्तक और प्रतिष्ठापक आचार्यों के लिए मान्य है।

।। श्री मार्कण्डेय पुराण के 'चतुर्व्यूहावतार' नामक चतुर्थ अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ।। projection writing in class about nach, mer volleren bei zeit an ar entre bis gestellt in der 1953 **推动的人员工作工作的基础工作的工作的** 

## पञ्चमोऽध्यायः

पक्षिण ऊचु:---

त्वष्टृपुत्रे हते पूर्वं ब्रह्मिन्द्रस्य तेजसः । ब्रह्महत्याभिमूतस्य परा हानिरजायत ।।१। तद्धमं प्रविवेशाथ शाक्रतेजोऽपचारतः । निस्तेजाश्र्याभवच्छक्रो धर्मे तेजिस निगंते ।।२। ततः पुत्रं हतं श्रुत्वा त्वष्टा क्रुद्धः प्रजापितः । अवलुञ्च्य जटामेकामिवं वचनमब्रवीत् ।।३। अद्य पश्यन्तु मे वीर्यं त्रयो लोकाः सदेवताः । स च पश्यतु दुर्बुद्धिक्रंह्महा पाकशासनः ।।४। स्वकर्माभिरतो येन मत्सुतो विनिपातितः । इत्युक्त्वा कोपरक्ताक्षो जटामग्रौ जुहाव ताम् ।।४।

#### पक्षी बोले :--

भगवन् ! पहले की बात है, जब कि त्वष्टा के पुत्र ( इन्द्र द्वारा ) मारे गये, तब ब्रह्महत्या के पाप से अभिभूत देवराज इन्द्र का तेज क्षीण हो गया ॥ १॥

ब्रह्मवधरूपी महापाप के कारण इन्द्र का तेज धर्म में प्रविष्ट हो गया और जब उनका तेज धर्म में चला गया, तब इन्द्र निस्तेज हो गये ॥२॥

उसके बाद पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा प्रजापित क्रुद्ध हो गये और अपनी जटा से एक बाल नोचकर वचन बोले॥ ३॥

आज देवलोक और त्रैलोक्य के प्राणी मेरा तपोबल देख लें और ब्रह्म-हत्या का पापी वह दुष्ट बुद्धि इन्द्र भी उसे देख ले॥ ४॥

जिसने धर्म-कर्म में लगे मेरे पुत्र को मार दिया है, वह इन्द्र.... ऐसा कहकर क्रोध से लाल-लाल आँखे किये उन्होंने (त्वष्टा प्रजापित ने ) अपनी जटा के उस एक बाल की आहुति अग्नि में दे दी ॥ ५॥ ततो वृत्रः समुत्तस्थौ ज्वालामाली महासुरः । महाकायो महादंष्ट्रो भिन्नाञ्जनचयप्रभः ।।६। त्वष्ट्रतेजोपबृहितः । इन्द्रशत्रुरमेयात्मा अहन्यहनि सोऽवर्द्धदिषुपातं महाबलः ।।७। वधाय चात्मनो दृष्ट्वा वृत्रं शक्नो महासुरम् । त्रेषयामास सप्तर्षीन् सन्धिमिच्छन् भयातुरः ।।८। वृत्रेण संख्यञ्चक्रुस्ततस्तस्य समयांस्तथा । सर्वभूतिहते रताः ॥९। ऋषयः प्रीतमनसः समयस्थितिमुल्लङ्घा यदा शक्नेण घातितः। वुत्रो हत्याभिभूतस्य तदा बलमशीर्यंत ।।१०। तच्छक्रदेहविभ्रष्टं बलं मारुतमाविशत्। सर्वव्यापिनमव्यक्तं बलस्यैवाधिदैवतम् ।। ११।

बाल की आहुति देते ही महासुर वृत्र उठकर खड़ा हो गया। ज्वाला-माला से जाज्वल्यमान, महाकाय, विकराल दाँतोंवाला और बीच से खण्डित अञ्चनसंघात के समान कृष्णवर्ण ॥ ६॥

वह महाबली इन्द्रशत्रु वृत्र जिसका तेज त्वष्टा प्रजापित के तेज के अन्तः प्रवेश से बहुत बढ़ा हुआ था, प्रतिदिन इतना बढ़ने लगा, जितना किसी धनुर्धारी के दैनिक अभ्यास में क्रमशः दूर से दूर लक्ष्य का वेधक इषुपात अर्थात् बाणपतन ॥ ७॥

भयातुर इन्द्र ने, यह जानकर कि उसी के वध के लिए असुरराज वृत्र का जन्म हुआ है, उससे सन्धि करने की इच्छा से, उसके पास सप्तर्षिओं को भेजा ॥ ८॥

वे ऋषिगण उदार हृदय थे और सर्वभूतिहत में लगे थे। उन्होंने वृत्र के साथ इन्द्र की मित्रता करा दी और साथ ही सिन्ध की शर्त भी निर्धारित कर दी॥९॥

सिन्ध की संविदा का उल्लङ्घन कर जब इन्द्र ने वृत्र को मार डाला, तब वृत्रवध के पाप से अभिभूत उनका बल नष्ट हो गया ॥ १०॥

इन्द्र के शरीर से निकला हुआ बल पवन में प्रविष्ट हो गया, जो कि सर्वव्यापक है, अदृश्य है और बल का देवता है ॥ ११ ॥ अहल्याञ्च यदा शको गौतमं रूपमास्थितः। धर्षयामास देवेन्द्रस्तदा रूपमहीयत ॥१२।

अङ्गप्रत्यङ्गलावण्यं यदतीव मनोरमम् । विहाय दुष्टं देवेन्द्रं नासत्यावगमत् ततः ॥१३।

धर्मेण तेजसा त्यक्तं बलहीनमरूपिणम् । ज्ञात्वा सुरेशं दैतेयास्तज्जये चक्रुरुद्यमम् ॥१४।

राज्ञामुद्रिक्तवीर्याणां देवेन्द्रं विजिगीषवः। कुलेष्वतिबला दैत्या अजायन्त महामुने।।१५।

कस्यचित्त्वथ कालस्य घरणी भारपीडिता। जगाम मेरुशिखरं सदी यत्र दिवौकसाम्।।१६।

तेषां सा कथयामास सूरिभारावपीडिता।

दनुजात्मजदैत्योत्थं खेदकारणमात्मनः ।।१७।

और जब देवराज इन्द्र ने गौतम मुनि का रूप धारण कर अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट किया, तब उनका रूप-सौन्दर्य नष्ट हो गया।। १२।।

देवराज इन्द्र के अतिमनोहर अङ्ग-प्रत्यङ्ग का जो लावण्य था, वह उन्हें छोड़कर अश्विनीकुमारों के शरीर में प्रविष्ट हो गया ।। १३ ।।

जब दैत्यों ने देखा कि धर्म और तेज ने इन्द्र का संग छोड़ दिया है और वे निर्बल और कुरूप हो गये हैं, तब वे उनको पराजित करने में प्रयत्नशील हो गये॥१४॥

तब हे महामुनि ! देवराज इन्द्र पर विजय पाने की इच्छावाले महाबली दैत्य-दानवों ने शक्तिशाली राजाओं के कुलों में जन्म लिया ॥ १५ ॥

कुछ समय बोतने के बाद जब पृथिवी उनके (अत्याचार) भार से पीड़ित हुई, तब वह मेरु पर्वत के शिखर पर पहुँची, जहाँ देवताओं का सभा-भवन था॥ १६॥

उन दैत्यदानवों के अत्याचार के अतिभार से पीड़ित पृथिवी ने देवताओं के समक्ष अपने कष्टों का कारण दैत्यदानवों का अत्याचार बताया ॥ १७॥ मा॰ पु॰-८

एते भवद्भिरसुरा निहताः पृथुलौजसः। ते सर्वे मानुषे लोके जाता गेहेषु सूभृताम्।।१८। अक्षौहिण्यो हि बहुलास्तद्भारात्तां व्रजाम्यधः। तथा कुरुध्वं त्रिदशा यथा शान्तिर्भवेन्मम्।।१९।

# पक्षिण ऊचुः—

तेजोभागैस्ततो देवा अवतेर्धादवो महीम् ।
प्रजानामुपकारार्थं सूभारहरणाय च ।।२०।
यदिन्द्रदेहजं तेजस्तन्मुमोच स्वयं वृषः ।
कुन्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥२१।
बलं मुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत ।
शक्तवीर्यार्द्धतश्चैव जज्ञे पार्थो धनञ्जयः ।।२२।
उत्पन्नौ यमजौ माद्रचां शक्तरूपौ महाद्युती ।
पञ्चधा भगवानित्थमवतीर्णः शतक्रतुः ।।२३।

## पक्षियों ने आगे कहा :--

(उसने कहा कि) आप देवों ने जिन महातेजस्वी असुरों का संहार किया है, वे सभी अब मनुष्य लोक में राजाओं के कुलों में उत्पन्न हो गये हैं ॥ १८॥

दैत्य-दानवों की बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेनाएँ हैं, जिनके भार से पीडित मैं नीचे धँसी जा रही हूँ । हे देवगण ! आप ऐसा करें, जिसमें मुझे शान्ति मिल्र सकें ॥ १९ ॥

उसके बाद देवगण अपने-अपने तेज के अंशों के साथ देवलोक से मर्त्यलोक में इसलिए अवतीर्ण हुए, जिसमें प्रजाजन का कल्याण हो और पृथिवी का भार हुटे ॥ २०॥

स्वयं धर्मं ने (अपने में प्रविष्ट) इन्द्रशरीर के तेज को छोड़ा, जिससे कुन्ती के गर्म से महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ ॥ २१॥

वायुदेव ने अपने बल को छोड़ा, जिससे भीम का जन्म हुआ और देवराज इन्द्र के वीर्यांश से पृथा के गर्भ से धनक्षय (अर्जुन) का जन्म हुआ ॥ २२ ॥

और यम के द्वारा छोड़े गये तेज से माद्री के गर्भ से इन्द्र के समान सुन्दर शरीरघारी महातेजस्वी नकुल और सहदेव पैदा हुए। इस प्रकार भगवान् देवराज इन्द्र पाँच रूपों में अवतीर्ण हुए।। २३।। तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात् ।।२४।
शक्तस्यैकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कस्यचित् ।
योगीश्वराः शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि ।।२४।
पश्चानामेकपत्नीत्विमित्येतत् कथितं तव ।
श्रूयतां बलदेवोऽपि यथा यातः सरस्वतीम् ।।२६।
॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे इन्द्रविक्रियानाम पञ्चमोऽध्यायः ॥

और उनकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी (इन्द्राणी) के रूप में कृष्णा उत्पन्न हुई, जो अग्नि-पुत्री थी।। २४॥

यह कृष्णा केवल इन्द्र भगवान् की पत्नी है और किसी की नहीं। योगीश्वरों में योगशक्ति रहती है, जिससे वे अनेक शरीर धारण कर सकते हैं॥ २५॥

इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि द्रौपदी पाँच पाण्डवों की एक पत्नी कैसे बनी। अब आप यह सुनें कि बलदेव कैसे सरस्वतो के समीप पहुँचे।। २६॥

#### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय को शापाध्याय कह सकते हैं, क्यों कि इसमें तपश्चरण में लगे अपने पुत्र त्रिशिरा के वध से कृद्ध त्वष्टा प्रजापित द्वारा ब्रह्मघाती इन्द्र को शाप देने का वृत्त विणत है और शापशक्ति से उत्पादित वृत्रासुर की कथा भी दी गयी है, जिसे इन्द्र ने अपने पराक्रम के बदले धोखे से मारा था। गौतम का रूप धारण कर इन्द्र ने उनकी धमंपत्नी सती अहल्या के साथ जो दुराचार किया था, उसका भी यहाँ संक्षिप्त प्रतिपादन है और गौतम के शाप से इन्द्र के दिव्य तेज के नाश का भी वर्णन है। अभिश्रप्त होने के कारण शक्तिहीन इन्द्र के दैत्य-दानवों द्वारा पराजित होने और सुदर्शन चक्रधारी भगवान् कृष्ण द्वारा दैत्य-दानवों के संहार करने दैत्यों के महाभारतकालीन राजगण और उनके असंख्य सैनिकों के रूप में पुनर्जन्म धारण करने और उनके संहार के लिए कुन्ती के गर्भ से साक्षात् धर्म युधिष्ठिर के रूप में, वायुदेव के भीम के रूप में, इन्द्रतेज के अर्जुन के रूप में और माद्री के गर्भ से अश्वनीकुमारों के नकुल और सहदेव के रूप में अवतार लेने का वर्णन है। एक शब्द में यह सब भगवान् के विभव-रूप का प्रतिपादन है।
- (ख) द्रौपदी को यहाँ इन्द्राणी के अंशावताररूप में प्रतिपादित कर पञ्चधा विभक्त इन्द्र की एक पत्नी निर्दिष्ट किया गया है। पाँचों पाण्डव वस्तुत: पञ्चधा विभक्त इन्द्र तेज से ही जन्म लेते हैं, इसलिये वे इन्द्र के ही अंशावतार हैं। एक इन्द्र ही, अपने योगबल से पाँच भिन्न-भिन्न शरीर धारण कर पाँच पाण्डवों के रूप में अवतार लेकर इन्द्राणी के रूप में अवतीणं द्रौपदी के पित बनते हैं। इस प्रकार इन्द्र-रूप पाँच पाण्डवों के लिए इन्द्राणी-रूपिणी द्रौपदी के पित होने में भगवान् की ही लीला का दर्शन करना उचित है। महाभारत भगवान् की लीलाओं का ही महान् शास्त्र-काव्य है और इसलिए इसमें संशय का कोई स्थान नहीं।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'इन्द्रविक्रिया' नामक पञ्चम अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# षष्ठोऽध्यायः

पक्षिण ऊचुः—

रामः पार्थे परां प्रीति ज्ञात्वा कृष्णस्य लाङ्गली ।
चिन्तयामास बहुधा कि कृतं सुकृतं भवेत् ।।१।
कृष्णेन हि विना नाहं यास्ये दुर्योधनान्तिकम् ।
पाण्डवान् वा समाश्रित्य कथं दुर्योधनं नृपम् ।।२।
जामातरं तथा शिष्यं घातियष्ये नरेश्वरम् ।
तस्मान्न पार्थं यास्यामि नापि दुर्योधनं नृपम् ।।३।
तीर्थेष्वाप्लावियष्यामि तावदात्मानमात्मना ।
कुष्णां पाण्डवानां च यावदन्ताय कल्पते ।।४।
इत्यामन्त्र्य हृषोकेशं पार्थ-दुर्योधनाविप ।
जगाम द्वारकां शौरिः स्वसैन्यपरिवारितः ।।४।
गत्वा द्वारवतीं रामो हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ।
श्वो गन्तव्येषु तीर्थेषु पपौ पानं हलायुधः ।।६।

पक्षी बोले-

हलायुघ बलराम, यह जानकर कि कृष्ण अर्जुन के बड़े प्रेमी हैं, बार-बार सोच विचार में पड़ने लगे कि क्या किया जाय, जिससे सब कुछ ठीक हो ॥ १॥

बिना कृष्ण के मैं दुर्योधन के पास नहीं जा सकता और यदि पाण्डवों के पास जाता हूँ तो महाराज दुर्योधन को, जो मेरा जामाता है और शिष्य भी है, कैसे मार सकूंगा ? इसलिये न तो मैं अर्जुन के पास जाऊँगा और न दुर्योधन के पास ॥ २-३॥

इसलिए मैं तबतक अपने आपको तोर्थजल से आप्लावित करता रहूँगा, जब-तक कौरव-पाण्डवों का (युद्ध में ) अन्त न हो जाय ॥ ४॥

इस प्रकार कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन—तीनों से बातचीत करके शूरपुत्र बलराम अपनी सेनाओं को साथ लिये द्वारकापुरी के लिए चल पड़े ॥ ५ ॥

हृष्ट-पुष्ट जनसमूह से भरी द्वारकापुरी में पहुँचकर हलायुध बलराम ने तोर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के पहले, मदिरापान किया ।। ६ ॥

जगामाथ रैवतोद्यानमृद्धिमत्। समदां रेवतीमप्सरोपमाम् ।।७। हस्ते गृहीत्वा स्त्रीकदम्बकमध्यस्थो ययौ मत्तः पदा स्खलन् । ददर्श च वनं वीरो रमणीयमनुत्तमम्।।८। सर्वर्त्तुफलपुष्पाढचं शाखामृगगणाकुलम् । पद्मवनोपेतं सपल्वलमहावनम् ।।९। पुण्यं स श्रुण्वन् प्रीतिजननान् बहून् मदकलान् शुभान् । श्रोत्ररम्यान् सुमधुरान् शब्दान् खगमुखेरितान् ।।१०। सर्वर्त्तुफलभाराढ्यान् सर्वर्त्तुकुसुमोज्ज्वलान् । पादपांस्तत्र विहगैरनुनादितान् ।।११। अवश्यत् आम्रानाम्रातकान् भव्यान् नारिकेलान् सतिन्दुकान् । आविल्वकांस्तथा जोरान् दाङिमान् बीजपूरकान् ।।१२। पनसान् लकुचान् मोचान् नीपांश्चातिमनोहरान् । पारावतांश्च कङ्कोलान् निलनानम्लवेतसान् ।।१३। भल्लातकानामलकांस्तिन्दुकांश्च महाफलान्। हरोतक-विभीतकान् ।।१४। इङ्गुदान् करमदाश्च

और मदिरा पीने के बाद, मदिरापान से मत्त देवाङ्गना सरीखी अपनी पत्नी रेवती को साथ लेकर सुन्दर रैवतक पर्वत-उद्यान में चले गये॥ ७॥

रमिणयों के झुंड के बीच, मदोन्मत्त वीर बलराम, लड़खड़ाते पैरों से उद्यान में पहुँचे और उन्होंने अतिरमणीय वन का दर्शन किया ॥ ८॥

वह वन एक महावन था —सभी ऋतुओं के फल-फूलों से समृद्ध, वानर समूह से आकीर्ण, अतिपवित्र, कमलों से सुशोभित और जलकुण्डों से पूर्ण ॥ ९॥

उन्होंने आनन्ददायक, श्रोत्रसुखद, सुमघुर, माङ्गलिक हर्षोल्लास से पूर्ण, पक्षियों के नानाविध शब्द सुने ॥ १० ॥

और सभी ऋतुओं के फलों से समृद्ध, सभी ऋतु ओं के फूलों से सुरम्य तथा पक्षियों के कलरव से अनुनादित वृक्षों को देखा ॥ ११ ॥

उन वृक्षों में आम, आमड़ा, कामरंग, नारियल, तेंदू, छोटे बेल, चीना, अनार, विजीरा नीवू, कटहल, लकुच, केला, सुन्दर कदम्ब, अमरूद, अशोक, स्थलकमल, अम्लवेतस, भिलाबा, आंवला, बड़े-बड़े फलवाले तिन्दुक, बादाम, करौंदा, हरीतक, बहेड़ा और नाना प्रकार के अनेक वृक्ष थे, जिन पर बलराम की दृष्टि गयी॥ १२-१४॥

एतानन्यांश्च स तरून् ददर्श यदुनन्दनः। तथैवाशोक-पुन्नाग-केतको-बकुलानथ चम्पकान् सप्तपर्णाश्च काणकारान् समालतीन् । पारिजातान् कोविदारान् मन्दारान् बदरांस्तथा ।।१६। पाटलान् पुष्पितान् रम्यान् देवदारुद्रुमांस्तथा । सालांस्तालांस्तमालांश्च किंशुकान् वञ्जुलान् वरान्।।१७। चकोरैः शातपत्रैश्च भृङ्गराजैस्तथा शुकैः। कोकिलेः कलविङ्केश्च हारीतैर्जीवजीवकैः।।१८। प्रियपुत्रेश्चातकैश्च तथान्यैविविधैः श्रोत्ररम्यं सुमघुरं कूजिद्भश्चाप्यधिष्ठितम् ।।१९। सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि कुमुदेः पुण्डरीकेश्च तथा नीलोत्पलेः शुभैः।।२०। कह्नारैः कमलैश्चापि आचितानि समन्ततः। कादम्बैश्चक्रवाकेश्च तथैव जलकुक्कुटेः ।।२१। कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कूर्मैर्मद्गुभिरेव च। एभिश्रान्येश्च कीर्णानि समन्ताज्जलचारिभिः ॥२२। क्रमेणेत्थं वनं शौरिर्वीक्षमाणो मनोरमम्। स्त्रीभिर्लतागृहमनुत्तमम् ।।२३। जगामानुगतः

इसो प्रकार उन्होंने विकसित अशोक, पुन्नाग, केवड़ा, मौलिश्री (मौलिसरी), चम्पा, सप्तपण, कनेर, चमेली, मन्दार, बेर, पाटल, फूलों से भरे सुन्दर देवदार, साल, ताड़, तमाल, पलाश और सुन्दर वंजुल—इन सब पर दृष्टिपात किया ॥ १५-१७॥

वह महावन चकोर, शातपत्र, भ्रमर, शुक, कोकिल, कर्लावक (गौरैया) हारीत, जीवंजीवक, प्रियपुत्र, चातक तथा अन्य अनेक श्रुतिसुखद, सुमधुर ध्विन वाले पक्षियों से अनुनादित था ॥ १८-१९॥

इस महावन में बड़े रमणीय जलाशय थे —िजनका जल बड़ा निर्मल था। ये सभी कुमुद, पुण्डरीक, नीलोत्पल, कह्लार और कमल प्रभृति के चारों ओर खिले फूलों से भरे थे और साथ ही कदम्ब, चक्रवाक, जलकुक्कुट, कारण्डव, प्लव, हंस, कूर्म, मद्गु और इसी भाँति नाना प्रकार के जलचारी पक्षियों से पूणें थे।। २०-२२।।

इस प्रकार शूरपुत्र बलराम उस मनोरम वन को क्रमशः देखते हुए, सुन्दरियों के साथ, एक अनुपम लताकुंज में पहुँचे ॥ २३ ॥

ददर्श द्विजांस्तत्र वेदवेदाङ्गपारगान्। कौशिकान् भार्गवांश्चैव भारद्वाजान् सगौतमान् ।।२४। विविधेषु च सम्भूतान् वंशेषु द्विजसत्तमान्। कथाश्रवणबद्धोत्कानुपविष्टान् महत्सु कृष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेषु च वृषीषु च। सूतश्च तेषां मध्यस्थं कथयानं कथाः शुभाः ।।२६। पौराणिकीः सुरर्षीणामाद्यानां चरिताश्रयाः। दृष्ट्वा रामं द्विजाः सर्वे मधुपानारुणेक्षणम् ।।२७। मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थुस्त्वरान्विताः । हलधरमृते तं सूतवंशजम् ।।२८। ततः क्रोधसमाविष्टो हली सूतं महाबलः। निजघान विवृत्ताक्षः क्षोभिताशेषदानवः ॥२९। अध्यास्यति पदं ब्राह्मं तस्मिन् सूते निपातिते । निष्क्रान्तास्ते द्विजाः सर्वे वनात् कृष्णाजिनाम्बराः ।।३०। मन्यमानो हलायुधः। अवध्तं तथात्मानं चिन्तयामास सुमहन्मया पापिमदं कृतम् ।।३१।

वहाँ उन्होंने वेद-वेदाङ्ग में पारंगत द्विजगणों को देखा, जिनमें कुशिकवंश, भृगुवंश, भरद्वाजवंश और गौतमवंश के लोग अधिक थे।। २४।।

इसी भाँति उन्होंने विविध द्विजकुलों में उत्पन्न द्विजवरों को देखा जो कि पुराणकथा-श्रवण के लिए उत्कण्ठित थे, कृष्णमृगचर्म के आसनों, कुशों और कुशासनों पर विराजमान थे। उन्होंने सूत को भी देखा, जो उनके बीच बैठे मांगलिक कथाएँ सुना रहे थे।। २५-२६॥

सूत जो कथाएँ सुना रहे थे, उनमें प्राचीन देविषयों के चरित से सम्बद्ध कथाएँ थीं। इसी समय वहाँ बैठे द्विजगण ने बलराम को देखा, जिनकी आँखे मिदरापान से लाल हो रहीं थीं। देखते ही उन्हें मदोन्मत्त समझ कर, वे द्विजगण अविलम्ब उठकर खड़े हो गये और सूत को छोड़कर हलधर बलराम की पूजा करने लगे।। २७-२८॥

इसके बाद क्रोधाविष्ट महाबलशाली दैत्यदानववर्ग के विध्वंसक हलधर बलराम ने आँखें तरेर कर सूत का वध कर दिया ॥ २९ ॥

ब्रह्मासन पर ही विराजमान सूत के मार दिये जाने पर कृष्णचर्म धारण किये सभी द्विजगण उस वन से बाहर चले गये ॥ ३०॥

( उनके चले जाने से ) बलराम अपने आपको निरादृत समझ कर सोचने लगे कि उन्होंने सूत को मारकर एक महापाप का कर्म किया है ॥ ३१॥

ब्राह्मं स्थानं गतो ह्येष यत् सूतो विनिपातितः । तथा हीमे द्विजाः सर्वे मामवेक्ष्य विनिर्गताः ॥३२। शरोरस्य च मे गन्धो लोहस्येवासुखावहः। आत्मानश्वावगच्छामि ब्रह्मघ्नमिव कुत्सितम् ।।३३। विगमर्षं तथा मद्यमतिमानमभीरुताम्। यैराविष्टेन सुमहन्मया पापमिदं कृतम् ॥३४। तत्क्षयार्थं चरिष्यामि व्रतं द्वादशवार्षिकम्। स्वकर्मख्यापनं कुर्वन् प्रायश्चित्तमनुत्तमम् ।।३५। अथ येयं समारब्धा तीर्थयात्रा मयाधूना । एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्वतीम् ॥३६। अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिलोमां सरस्वतीम्। पाण्डवेयकथाश्रयम् ।।३७। ततः परं शृणुष्वेमं इतिश्री मार्कण्डेयपुराणे बलदेवब्रह्महत्यानाम षष्ठोऽघ्यायः।

(उन्होंने सोचा कि) ब्रह्मासन पर आसीन सूत को जो उन्होंने मार डाला, उससे सभी द्विजगण उन्हें देखते ही बाहर निकल गये ॥ ३२॥

<sup>(</sup>उन्होंने यह भी सोचा कि) उनके शरीर से जो गन्ध निकल रही है, वह लोहे की गन्ध-सी बड़ी बुरी गन्ध है। उन्हें यह भी ध्यान आया कि ब्रह्मघाती की भाँति वे महापापी हैं॥ ३३॥

<sup>(</sup>वे मन ही मन कहने लगे) धिक्कार है क्रोध को, धिक्कार है मदिरापान को, धिक्कार है अभिमान को और धिक्कार है ऐसे निडरपन को, जिनसे मानों आविष्ट होकर मैंने ऐसा महापाप कर डाला।। ३४॥

<sup>(</sup> उन्होंने निश्चय कर लिया कि ) अपने महापाप के प्रक्षय के लिए उन्हें अपने कुकृत्य की उद्घोषणा करते हुएं बारह वर्ष का व्रत करना पड़ेगा और बहुत बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ॥ ३५॥

<sup>(</sup> उन्होंने सोचा कि ) जो तीर्थंयात्रा उन्होंने प्रारम्भ कर दी है, उसी के प्रसंग से वे प्रतिलोमा ( उल्टी बहनेवाली ) सरस्वती की भी यात्रा करेंगे ॥ ३६॥

इस प्रकार बलराम ने प्रतिलोमा सरस्वती के लिए प्रस्थान कर दिया। अब इसके बाद पाण्डवपुत्रों से सम्बद्ध जो कथा है, उसे भी आप सुन लें॥ ३७॥

## पर्यालोचन

- (क) यह अध्याय ब्रह्महत्या के स्वकृत पाप के प्रायश्चित्त के निमित्त बलराम की तीर्थयात्रा के वर्णन का अध्याय है। बलराम ने अपनी तीर्थयात्रा का प्रारम्भ कृष्ण के पाण्डव-प्रेम और अपने जांमाता दुर्योधन के प्रति अपने कत्तंव्य के द्वन्द्व से खिन्न होकर किया और कुरु-पाण्डव-युद्ध के अन्त तक तीर्थों में ही विचरण करने के निश्चय पर दृढ़ होकर हस्तिनापुर छोड़ा और द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका में अपनी प्रियपत्नी रेवती के साथ तीर्थयात्रा के शुभारम्भ करने के पहले उन्होंने सपत्नीक छककर मदिरापान किया । मदोन्मत्त होकर वे रैवतक पर्वत के महावन में पहुँचे और वहाँ एक लतामण्डप में प्रविष्ट हुए, जहाँ कौशिक, भागव, भारद्वाज और गौतम प्रभृति वंशों के द्विजगण के बीच बैठे सूत धर्मकथा कह रहे थे। मद्यपान से लाल-लाल उनकी आँखे देखकर सूत को छोड़ सभी द्विजगण भयभीत हो उठ खड़े हुए और उनकी अर्चा-पुजा करने लगे। सूत को अपने सामने बैठे हुए देख वे अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और उन्हें मार डाला। उनके ऐसे उद्धत कृत्य से समस्त द्विज-परिषद् खिन्न होकर वहाँ से उठ गयी। तत्क्षण उन्हें यह दुःखद अनुभव हुआ कि अपने आपको 'अवघूत' (अघोर या औघड़) मानकर उन्होंने सूत का जो वध कर दिया, वह एक महापाप कर्म हुआ। उन्होंने मद्यपान, अवघूत सिद्धि के अभिमान, निर्भयता के अहंकार, क्रोध के आवेश और अपने आपको धिक्कारा और प्रतीपवाहिनी सरस्वती के किनारे-किनारे चलते हए बारह वर्ष की तीर्थयात्रा प्रारम्भ कर दी।
- (ख) इस अध्याय के ३१ वें क्लोक में 'अवधूत' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शक्तिसाधक अपने आपको अवधूत मानते थे, क्योंकि उनके आचरण अलौकिक होते थे। मदिरापान शक्तिसाधना में निषिद्ध नहीं था। सिद्ध अवधूत संसार से विरक्त रहते थे और इसीलिए अपने आत्मबल पर आश्वस्त होकर निर्भय बने रहते थे।

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'बलदेव ब्रह्महत्या' नामक छठें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# सप्तमोऽध्यायः

# धर्मपक्षिण ऊचु:---

हरिश्चन्द्रेति राजिषरासीत् त्रेतायुगे पुरा।
धर्मात्मा पृथिवीपालः प्रोल्लसत्कीित्तरुत्तमः ॥१।
न दुभिक्षं न च व्याधिनिकालमरणं नृणाम्।
नाधर्मरुचयः पौरास्तिस्मन् शासित पाथिवे ॥२।
बभूवुर्न तथोन्मत्ता धन-वीर्य्य-तपोमवेः।
नाजायन्त स्त्रियश्चैव काश्चिवप्राप्तयौवनाः ॥३।
स कदाचिन्महाबाहुररण्येऽनुसरन् मृगम्।
शुश्राव शब्दमसकृत् त्रायस्वेति च योषिताम् ॥४।
स विहाय मृगं राजा मा भैषीरित्यभाषत।
मिय शासित दुर्मेधाः कोऽयमन्यायवृत्तिमान् ॥५।

### धर्मपक्षियों ने कहा :---

पहले कभी त्रेतायुग में हरिश्चन्द्र नाम के एक रार्जीव थे, जो बड़े धर्मात्मा थे और जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ था।। १॥

जब वे राजा शासन करते थे, तब उनके राज्य में प्रजाजन में न कहीं कोई भुखमरी थी, न कहीं कोई बोमारी थी और न कहीं कोई अकाल मृत्यु से मरता था। साथ ही साथ जितने पौरजन (नागरिक) थे, उनमें अधर्म की कोई प्रवृत्ति भी नहीं थी।। २।।

लोग न धर्ममद से उन्मत्त होते थे, न बलमद से और न तपोमद से । (इतना ही नहीं) कोई भी स्त्रो ऐसा नहीं पैदा होती थी, जो पूर्णयौवन (का सुख) न भोगती हो ॥ ३॥

एक बार जंगल में एक हिरण का पीछा करते, उन महाबली महाराज हरिश्चन्द्र को नारी-कण्ठ से निकला 'बचाओ-बचाओ' का शब्द रह-रह कर सुनाई दिया ॥ ४॥

राजा मृग का पीछा करना छोड़कर 'डरो मत, डरो मत' कहने लगे और बोलने लगे कि मेरे राजा रहते कौन ऐसा दुष्टात्मा है, जो किसी पर अत्याचार करने को उतारू है ! ॥ ५ ॥ तत्क्रिन्दितानुसारी च सर्वारम्भविघातकृत्।
एतिस्मन्नतरे रौद्रो विघ्नराट् समचिन्तयत्।।६।
विश्वामित्रोऽयमतुलं तप आस्थाय वीर्य्यवान्।
प्रागिसद्धाभवादीनां विद्याः साध्यति व्रती।।७।
साध्यमानाः क्षमामौनिचत्तसंयिमनाऽमुना।
ता वे भयात्तीः क्रन्दिन्त कथं कार्यमिदं मया।।६।
तेजस्वी कौशिकभेष्ठो वयमस्य सुदुर्बलाः।
क्रोशन्त्येतास्तथा भीता दुष्पारं प्रतिभाति मे ।।९।
अथवायं नृपः प्राप्तो मा भैरिति वदन् मुहुः।
इममेव प्रविश्याशु साधिष्ठिये यथेप्सितम्।।१०।
इति संचिन्त्य रौद्रेण विघ्नराजेन वै ततः।
तेनाविष्टो नृपः कोपादिदं वचनमन्नवीत्।।११।

महाशक्तिशाली विश्वामित्र घोर तपस्या के व्रत-पालन में लगे हैं और पहले जिन शाङ्करी आदि विद्याओं की सिद्धि नहीं कर चुके थे, उनकी सिद्धि कर रहे हैं ॥ ७ ॥

क्षमा, मौन और चित्त संयम में सिद्ध इनके द्वारा जिन विद्याओं की सिद्धि की जा रही है, वे विद्याएँ भयभीत होकर रो रही हैं। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय ॥ ८॥

कौशिक विश्वामित्र तेजस्वी हैं और उनके आगे हम बलहीन हैं। इधर ये विद्याएँ डर के मारे रो रही हैं। मुझे तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कर सकना असम्भव-सा लगता है॥ ९॥

अथवा ऐसा करूँ कि बार-बार 'डरो मत, डरो मत' बोलता यह राजा (हरिश्चन्द्र) उधर ही जा रहा है, तो इसी के शरीर में प्रविष्ट होकर, क्यों न अपना कार्य सिद्ध कर लूँ ॥ १०॥

यह सोचकर वे भयङ्कर विघ्नराज राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गये और तब राजा क्रोध में आग-बबूला हो गये और बोलने लगे ॥ ११ ॥

जब वह राजा नारी-ऋन्दन का अनुसरण कर रहा था, इसी बीच सभी कार्यों में विघ्न डालनेवाले भयङ्कर विघ्नराज ने सोचा ॥ ६॥

कोऽयं बध्नाति वस्त्रान्ते पावकं पापकृत्तरः ।
बलोष्णतेजसा दीप्ते मिय पत्यावुपस्थिते ।।१२।
सोऽद्य मत्कार्मुकाक्षेप-विदीपितदिगन्तरैः ।
शरैविभिन्नसर्व्वाङ्गो दीर्घनिद्रां प्रवेक्ष्यति ।।१३।
विश्वामित्रस्ततः कृद्धः श्रुत्वा तन्तृपतेर्वचः ।
कृद्धे चिषवरे तस्मिन् नेशुविद्याः क्षणेन ताः ।।१४।
स चापि राजा तं दृष्ट्वा विश्वामित्रं तपोनिधिम् ।
भोतः प्रावेपतात्यर्थं सहसाश्वत्थपण्वत् ।।१५।
स दुरात्मिन्निति यदा मुनिस्तिष्ठेति चान्नवीत् ।
ततः स राजा विनयात् प्रणिपत्याम्यभाषत ।।१६।
भगवन्नेष धम्मों मे नापराधो मम प्रभो ।
न क्रोद्धुमहंसि मुने निजधर्मरतस्य मे ।।१७।
दातव्यं रक्षितव्यं च धर्मज्ञेन महोक्षिता ।
चापं चोद्यम्य योद्धव्यं धर्मशास्त्रानुसारतः ।।१८।

जब बल के उग्र तेज से तपा मैं राजा यहाँ उपस्थित हूँ, तो कौन ऐसा अत्याचारी पापी है, जो अपने कपड़े की छोर में आग बाँघ रहा है (अपनी मौत बुला रहा है) ॥ १२॥

आज वह अपने शरीर को मेरे उन बाणों से विद्ध और छिन्न-भिन्न देखेगा, जो मेरे धनुष से छूटकर दिग्दिगन्त में आग लगा देंगे, जिससे वह चिर-निद्रा में सो जायेगा॥ १३॥

राजा की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र बड़े क्रुद्ध हुए और जैसे हो वे क्रुद्ध हुए, वैसे ही उनकी सभी विद्याएँ नष्ट हो गयीं ।। १४ ॥

राजा भी तपोनिधि विश्वामित्र को देखते हो भयभीत हो गये और पीपल के पत्ते की भाँति काँपने लगे।। १५।।

मुनि विश्वामित्र ने जब 'अरे दुष्ट ! ठहर' कहा तो राजा नम्रता के साथ सिर झुकाये उनसे कहने लगे ॥ १६ ॥

भगवन् ! मेरा यह धर्म है, मुझ से कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं अपने धर्मपालन में लगा हूँ। मुझ पर क्रोध न करें॥ १७॥

धर्मज्ञ राजा का यह धर्म है कि उसे दान देना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और धर्मशास्त्र के अनुसार धनुर्धर होकर युद्ध करना चाहिए॥ १८॥

### विश्वामित्र उवाच-

दातव्यं कस्य के रक्ष्याः कैर्योद्धव्यं च ते नृप । क्षिप्रमेतत् समाचक्ष्व यद्यधर्मभयं तव ॥१९।

## हरिश्चन्द्र उवाच-

दातव्यं विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृशवृत्तयः। रक्ष्या भीताः सदा युद्धं कर्त्तव्यं परिपन्थिभिः।।२०।

### विश्वामित्र उवाच-

यदि राजा भवान् सम्यग्राजधर्ममवेक्षते । निर्वेष्टुकामो विप्रोऽहं दीयतामिष्टदक्षिणा ॥२१॥ पक्षिण ऊचुः—

एतद्राजा वचः श्रुत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना।
पुनर्जातमिवात्मानं मेने प्राह च कौशिकम्।।२२।
उच्यतां भगवन् यत्ते दातव्यमविशङ्कितम्।
दत्तमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात् सुदुर्लभम्।।२३।

#### विश्वामित्र बोले —

राजन् ! किसे दान देना चाहिए ? किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए ? यदि तुम अधर्म से डरते हो तो अविलम्ब इनके उत्तर दो ॥१९॥ हरिक्चन्द्र ने कहा—

जो विप्रवर हों और जिनकी कष्ट-जीविका हो, उन्हें दान देना चाहिए । जो (किसी के अन्याय-अत्याचार) से भयभीत हों, उनकी रक्षा करनी चाहिए और जो शत्रु हों उनसे युद्ध करना चाहिए ॥ २०॥

### विश्वामित्र बोले-

यदि तुम राजा हो और तुम्हें राजधमं का ध्यान है तो मेरी अमीष्ट दक्षिणा दो; क्योंकि मैं विप्र हूँ, यज्ञानुष्ठान करना चाहता हूँ और दक्षिणा का अधिकारी हूँ॥ २१॥

## पक्षियों ने आगे कहा—

जब राजा (हरिश्चन्द्र ) ने यह बात सुनी तो वे मन में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यह सोचा कि वे मर कर जिन्दा हुए और विश्वामित्र मुनि से वे बोले॥ २२॥

भगवन् ! आपको क्या दक्षिणा देनी है ? निश्शङ्क होकर कहें । आप समझें कि आपको दक्षिणा मिल गयी है, चाहे वह कितनी भी दुर्लभ हो ॥ २३ ॥ हिरण्यं वा सुवर्णं वा पुत्रः पत्नी कलेवरम् । प्राणा राज्यं पुरं लक्ष्मीर्यदिभिष्रेतमात्मनः ।।२४। विश्वामित्र उवाच—

राजन् प्रतिगृहीतोऽयं यस्ते दत्तः प्रतिग्रहः।
प्रयच्छं प्रथमं तावद् दक्षिणां राजसूयिकीम्।।२५।
राजोवाच—

ब्रह्मंस्तामि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम् । व्रियतां द्विजशार्दूल यस्तवेष्टः प्रतिग्रहः ॥२६। विश्वामित्र उवाच—

ससागरां धरामेतां सभूभृद्ग्रामपत्तनाम् ।
राज्यं च सकलं वीर रथाश्व-गजसङ्कुलम् ।।२७।
कोष्ठागारं च कोषं च यच्चान्यिद्वद्यते तव ।
विना भार्यां च पुत्रं च शरीरं च तवानघं।।२८।
धर्मं च सर्वधर्मज्ञ यो यान्तमनुगच्छिति ।
बहुना वा किमुक्तेन सर्वमेतत् प्रदीयताम् ।।२९।

मेरा जो कुछ भी है —स्वर्ण, स्वर्णमुद्रा, पुत्र, पत्नी, शरीर, प्राण, राज्य, नगर, धन-सम्पत्ति वह सब, यदि आप चाहें तो आप के लिए समर्पित है।। २४।। विश्वामित्र बोले—

राजन् ! तुमने जो दान दिया, वह सब मैंने स्वीकार कर लिया । अब मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा चाहिए ॥ २५ ॥

## राजा (हरिश्चन्द्र) ने कहा-

हे भगवन् ! हे द्विजवर ! वह दक्षिणा भी मैं आपको दूँगा । आप कहें—क्या दक्षिणा आपको देनी है ? ॥ २६ ॥

#### विश्वामित्र बोले-

सर्वधर्मंज्ञ राजन् ! समुद्र से चर्तुिंदक् घिरी पर्वत, ग्राम और नगर से समृद्ध यह समस्त पृथिवी, रथ, घोड़े और हाथियों से समृद्ध सम्पूर्ण राज्य, कोष्ठागार, राजकोश, तुम्हारे स्वामित्व की अन्य समस्त वस्तुएँ, तुम्हारी पत्नी और पुत्र को छोड़कर तुम्हारा शरीर और अधिक क्या कहूँ, वह धर्म जो अन्त में साथ जाता है, वह सब दक्षिणा में मुझे चाहिए। मुझे यह सब दे दो ॥ २७-२९॥

पक्षिण ऊचुः---

प्रहृष्टेनैव मनसा सोऽविकारमुखो नृपः। तस्यर्षेर्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह कृताञ्जलिः।।३०।

विश्वामित्र उवाच---

सर्वस्वं यदि मे दत्तं राज्यमुर्व्वी बलं धनम् । प्रभुत्वं कस्य राजर्षे राज्यस्थे तापसे मयि ।।३१।

हरिश्चन्द्र उवाच--

यस्मिन्नपि मया काले ब्रह्मन् दत्ता वसुन्धरा। तस्मिन्नपि भवान् स्वामी किमुताद्य महीपतिः।।३२।

विश्वामित्र उवाच---

यदि राजंस्त्वया दत्ता मम सर्ग्वा वसुन्धरा।
यत्र मे विषये स्वाम्यं तस्मान्निष्क्रान्तुमहंसि।।३३।
श्रोणीसूत्रादिसकलं मुक्त्वा भूषणसंग्रहम्।
तस्वल्कलमाबध्य सह पत्न्या सुतेन च।।३४।

पक्षियों ने कहा-

निर्विकार हृदयवाले राजा (हरिश्चन्द्र) ने बड़े प्रसन्न मन से उन ऋषि (विश्वामित्र) की वात सुनी और हाथ जोड़कर 'दे दिया' यह कहा ॥ ३०॥ विश्वामित्र बोले—

राजिष ! जब तुमने अपना सर्वस्व, अपना राज्य, अपना सैन्यबल और अपना राजकोश मुझे दे दिया, तब मुझ तपस्वी के राजा हो जाने पर अब इन सब पर किसका प्रभुत्व है ? ॥ ३१॥

हरिश्चन्द्र बोले —

भगवन् ! जिस समय मैंने आपको अपनी समस्त राज्य-भूमि, यह वसुन्धरा दे दी, उस समय आप इसके स्वामी हो गये और अब तो आप इसके साक्षात् राजा हैं॥ ३२॥

विश्वामित्र ने कहा—

राजन् ! यदि तुमने सारी पृथिवी मुझे दान में दे दी, तब जहाँ-जहाँ मेरा स्वामित्व है, वहाँ-वहाँ से तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए ॥ ३३ ॥

तुम्हें अपने तथा अपनी पत्नी और पुत्र के स्वर्णमेखला (कमरबन्द) आदि आभूषणों के साथ अन्य सभी अलङ्कार-भण्डार यहाँ छोड़कर, वल्कल-वस्त्र धारण कर पत्नी और पुत्र को साथ ले (मेरा राज्य छोड़ देना चाहिए) ॥ ३४॥

## पक्षिण ऊचु:---

तथेति चोक्त्वा कृत्वा च राजा गन्तुं प्रचक्कमे । स्वपत्न्या शैव्यया साद्धं बालकेनात्मजेन च ।।३४। व्रज्ञतः स ततो रुद्ध्वा पन्थानं प्राह तं नृपम् । क्व यास्यसीत्यदत्त्वा मे दक्षिणां राजसूयिकीम् ।।३६।

## हरिश्चन्द्र उवाच-

भगवन् राज्यमेतत् ते दत्तं निहतकण्टकम् । अवशिष्टिमिदं ब्रह्मन्नद्य देहत्रयं सम ॥३७॥

#### विश्वामित्र उवाच-

तथापि खलु दातव्या त्वया मे यज्ञदक्षिणा। विशेषतो ब्राह्मणानां हन्त्यदत्तं प्रतिश्रुतम्।।३८। यावत् तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेन्नृप। तावदेव तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिकी।।३९।

## पक्षियों ने कहा—

राजा ने 'ऐसा ही करूँगा' ऐसा कहा और वैसा ही किया और अपनी पत्नी शैव्या तथा अपने बालक पुत्र के साथ राज्य से निकल पड़े ।। ३५ ।।

्र उन सबको जाते देखकर, विश्वामित्र मुनि ने राजा से कहा कि मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा बिना दिये तुम कहाँ जा रहे हो ?॥ ३६॥

### हरिश्चन्द्र बोले-

भगवन् ! मैंने अपना राज्य जिसमें कोई बाहरी या भीतरी शत्रु नहीं है, आपको दे दिया। अब मेरे पास केवल मेरे तीन शरीर बच गये हैं ॥ ३७॥

### विश्वामित्र ने कहा-

जो कुछ भी हो तुम्हें मेरी यज्ञ-दक्षिणा तो देनी ही होगी। विशेषरूप से ब्राह्मण को यज्ञ-दक्षिणा तो अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि देने का प्रण करके न देने से तुम्हारा ही सर्वनाश होगा॥ ३८॥

राजन् ! मेरे राजसूय-यज्ञ में जितनी दक्षिणा से ब्राह्मणगण सन्तुष्ट हो सकें, उतनी राजसूय-दक्षिणा तुम्हें देनी है ॥ ३९॥ मा॰ पु॰-१० प्रतिश्रुत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाततायिभिः। रक्षितव्यास्तथा चार्त्तास्त्वयैव प्राक् प्रतिश्रुतम्।।४०।

हरिश्चन्द्र उवाच-

भगवन् साम्प्रतं नास्ति दास्ये कालक्रमेण ते । प्रसादं कुरु विप्रषें सद्भावमनुचिन्त्य च ।।४१।

विश्वामित्र उवाच-

किम्प्रमाणो मया कालः प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप । शीद्रमाचक्ष्व शापाग्निरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति ।।४२।

हरिचन्द्र उवाच-

मासेन तव विप्रर्षे प्रदास्ये दक्षिणाधनम्। साम्प्रतं नास्ति मे वित्तमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥४३।

विश्वामित्र उवाच-

गच्छ गच्छ नृपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय। शिवश्च तेऽध्वा भवतु मा सन्तु परिपन्थिनः।।४४।

तुमने ही वचन दिया है कि दान देने का वचन देकर देना चाहिए, अत्याचारियों से लड़ना चाहिए और दीन-दुःखिओं की रक्षा करनी चाहिए॥ ४०॥ हरिश्चन्द्र बोले—

भगवन् ! इस समय मेरे पास कुछ नहीं है । मैं कुछ समय बाद दे दूँगा । ब्रह्मिवर ! तबतक आप कृपा करें । मैं बिना छल-कपट के यह सब कह रहा हूँ ॥ ४१ ॥

विश्वामित्र ने कहा—

राजन् ! कब तक मुझे तुम्हारे दिये वचन के पालन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । जल्दी बोलो, नहीं तो मेरी शापाग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी ॥ ४२॥

हरिश्चन्द्र बोले—

ब्रह्मिषवर ! एक महीने में मैं आपको दक्षिणा का धन दे दूँगा । इस समय मेरे पास कोई धन नहीं । आप मुझे ज़ाने की आज्ञा दें ॥ ४३ ॥ विश्वामित्र ने कहा—

राजन् ! जाओ, जाओ, किन्तु अपने धर्म का पालन करो । तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, उसमें कोई विघ्न-बाधा न पड़े ॥ ४४॥ पक्षिण ऊचु:—

अनुज्ञातश्च गच्छेति जगाम वसुधाधिपः।
पद्म्यामनुचिता गन्तुमन्वगच्छत तं प्रिया।।४५।
तं सभाव्यं नृपश्चे ष्ठं निर्यान्तं ससुतं पुरात्।
दृष्ट्वा प्रचुक्तुशुः पौरा राज्ञश्चेवानुयायिनः।।४६।
हानाथ किं जहास्यस्मान् नित्यात्तिपरिपीडितान्।
त्वं धर्मतत्परो राजन् पौरानुग्रहकृत् तथा।।४७।
नयास्मानिप राजर्षे यदि धर्ममवेक्षसे।
मुहूर्तं तिष्ठ राजेन्द्र भवतो मुखपङ्कजम्।।४८।
पिबामो नेत्रश्चमरैः कदा द्रक्ष्यामहे पुनः।
यस्य प्रयातस्य पुरो यान्ति पृष्ठे च पार्थिवाः।।४९।
तस्यानुयाति भार्य्येयं गृहीत्वा बालकं सुतम्।
यस्य भृत्याः प्रयातस्य यान्त्यग्रे कुञ्जरस्थिताः।।५०।

## पक्षियों ने आगे की कथा कही-

'जाओ' ऐसी आज्ञा पाकर राजा (हरिश्चन्द्र) चल पड़े और उनकी प्यारी पत्नी भी, जिसे कभी पैदल नहीं चलना पड़ा था, उनके पीछे-पीछे चलने लगी॥४५॥

अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ राजधानी छोड़कर जानेवाले अपने राजा (हरिक्चन्द्र) को देखकर जितने भी नगर-वासी और राजा के अनुचर-परिचर थे, सब क्रन्दन करने लगे।। ४६॥

(वे रोते-कलपते चिल्लाने लगे) हे राजन् ! आप धर्मपरायण और प्रजाजन पर दयालु होकर भी, हाय ! हमें छोड़ कहाँ चल पड़े ? हम आपके वियोग से सदा के लिए दीन-दु:खी हो जायेंगे ॥ ४७ ॥

राजन् ! यदि आपको धर्म का ध्यान है तो हमें भी अपने साथ ले चिलए। आप क्षण भर ठहरें महाराज! हमारे नेत्ररूपी भ्रमर आपके मुख-कमल का मकरन्दामृत तो पीलें। पता नहीं हमें आप का पुनदंशेंन कब हो? हाय! जिनके कहीं प्रयाण करने पर आगे और पीछे राजगण चला करते थे, आज उनके पीछे उनकी पत्नी ही अपने बालपुत्र को साथ लिये जा रही है। पहले उनके प्रयाण पर आगे-आगे हाथियों पर सवार नौकर-चाकर चला करते थे!॥ ४८-५०॥

स एष पद्म्यां राजेन्द्रो हरिश्चन्द्रोऽद्य गच्छति ।
हा राजन् सुकुमारं ते सुभ्रु सुत्वचमुन्नसम् ।।५१।
पथि पांशुपरिक्लिष्टं मुखं कीदृग्भविष्यति ।
तिष्ठ तिष्ठ नृपश्चेष्ठ स्वधमंमनुपालय ।।५२।
आनृशंस्यं परो धमः क्षत्रियाणां विशेषतः ।
किं दारेः किं सुतैर्नाथ धनेर्धान्यैरथापि वा ।।५३।
सर्वमेतत् परित्यज्य छायाभूता वयं तव ।
हानाथ हा महाराज हा स्वामिन् किं जहासि नः ।।५४।।
यत्र त्वं तत्र हि वयं तत् सुखं यत्र वै भवान् ।
नगरं तद्भवान् यत्र स स्वर्गो यत्र नो नृपः ।।५५।
इति पौरवचः श्रुत्वा राजा शोकपरिष्लुतः ।
अतिष्ठत् स तदा मार्गे तेषामेवानुकम्पया ।।५६।
विश्वामित्रोऽपि तं दृष्ट्वा पौरवाक्याकुलोकृतम् ।
रोषामर्षविवृत्ताक्षः समागम्य वचोऽन्नवीत् ।।५७।

आज वही राजेन्द्र हरिश्चन्द्र पैदल चले जा रहे हैं। हा महाराज ! आपका सुन्दर, सुकोमल, उन्नतनासावंशविभूषित मुख रास्ते की घूल से घूसरित होकर कैसा हो जायेगा ! राजन् ! एक जाइये, एक जाइये। अपने धर्म का पालन कीजिए।। ५१-५२।।

राजन् ! दया सब से बड़ा धर्म है और क्षत्रियों का तो विशेषरूप से परमधर्म है। महाराज ! हमें अपने घर-बार से काम नहीं और न धन-धान्य से काम है। हम यह सब छोड़कर आपके पीछे आपकी छाया की भाँति चलेंगे। हे नाथ ! हे महाराज ! हे स्वामिन् ! हमें क्यों छोड़े जा रहे हो ? जहाँ आप हैं, वहाँ हम रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे, वहाँ हमारे सब सुख रहेंगे। जहाँ आप होंगे, वहीं हमारा नगर होगा; जहाँ हमारे राजा रहेंगे, वहीं स्वर्ग बसेगा। राजा ने अपने पौरवर्ग की जब ये बातें सुनीं, तो वे बड़े शोकाकुल हो गये और उन पर दयालु होने के कारण रास्ते में ही हक गये॥ ५३-५६॥

इतने में विश्वामित्र मुनि ने जैसे ही पौरवर्ग की बातों से व्याकुल राजा को देखा, वैसे ही वे वहाँ पहुँच गये और क्रोध से आँखे तरेर कर राजा से बोले।। ५७॥

धिक् त्वां दुष्टसमाचारमनृतं जिह्मभाषणम् ।

सम राज्यं च वत्वा यः पुनः प्राक्तष्ट्विमच्छिति ।।४८।

इत्युक्तः पष्ठषं तेन गच्छामीति सवेपथः ।

बुवन्नेवं ययौ शीष्ट्रमाकर्षन् दियतां करे ।।४९।

कर्षतस्तां ततो भार्यां सुकुमारीं श्रमातुराम् ।

सहसा दण्डकाष्ठेन ताडयामास कौशिकः ।।६०।

तां तथा ताडितां दृष्ट्वा हरिश्चन्द्वो महीपितः ।

गच्छामीत्याह दुःखात्तों नान्यत् किञ्चिद्वदाहरत् ।।६१।

अथ विश्वे तदा देवाः पञ्च प्राहुः कृपालवः ।

विश्वामित्रः सुपापोऽयं लोकान् कान् समवाप्स्यित ।।६२।

येनायं यज्वनां श्रष्टः स्वराज्यादवरोपितः ।

कस्य वा श्रद्धया पूतं सुतं सोमं महाध्वरे ।

पीत्वा वयं प्रयास्यामो मुदं मन्त्रपुरःसरम् ।।६३।

धिक्कार है दुष्टाचारी, असत्यवादी और कुटिलभाषी तुझे। मुझे तुमने दान में जो राज्य दिया था, उसे अब छीन लेना चाहते हो!॥ ५८॥

इस प्रकार की कठोर बात जब राजा ने सुनी तो 'जा रहा हूँ' यह बोलते, काँपते हुए और हाथ से पत्नी को पकड़ कर खींचते हुए, वहाँ से चल पड़े ॥ ५९ ॥

जब वे अपनी थकी माँदी, सुकुमारी पंत्नी को खींचतें हुए चलने लगे तो कौशिक विश्वामित्र मुनि ने डंडे से उनकी पत्नी को पीटा ॥ ६०॥

अपनी पत्नी को उस प्रकार डंडे से पीटी जाती देखकर महाराज हरिश्चन्द्र दु:खार्त्त होकर केवल यही बोले कि 'जा रहा हूँ', और कुछ वे नहीं बोल सके ॥ ६१ ॥

इसके बाद पाँच विश्वदेवता, जो बड़े कृपालु थे, कहने लगे कि इस महापापी विश्वामित्र को, पता नहीं, कौन से लोक में स्थान मिलेगा ॥ ६२॥

इस (महापापी) ने सर्वश्रेष्ठ याज्ञिक महाराज हरिश्चन्द्र को उनके राज्य से निर्वासित किया है, अब हम लोग किसके महायज्ञ में श्रद्धापूर्वक मन्त्रोच्चार के साथ समर्पित सोमरस का पान करेंगे और आनन्द लेंगे ?॥ ६३॥

# पक्षिण ऊचु:---

इति तेषां वचः श्रुत्वा कौशिकोऽतिरुषान्वितः । शशाप तान् मनुष्यत्वं सर्वे यूयमवाप्स्यथ ।।६४।

प्रसादितश्च तैः प्राह पुनरेव महामुनिः।
मानुषत्वेऽपि भवतां भवित्री नैव सन्ततिः।।६५।

न दारसंग्रहश्चेव भविता न च मत्सरः। कामक्रोधविनिर्मुक्ता भविष्यथ सुराः पुनः।।६६।

ततोऽवतेषरंशैः स्वैर्देवास्ते कुष्वेश्मनि । द्रौपदोगर्भसम्भूताः पञ्च वे पाण्डुनन्दनाः ।।६७।

एतस्मात् कारणात् पञ्च पाण्डवेया महारथाः । न दारसंग्रहं प्राप्ताः शापात् तस्य महामुनेः ।।६८।

# पक्षियों ने आगे कहा—

उन पाँच विश्वदेवों की यह बात सुनकर, अत्यन्त रोषाविष्ट कौशिक विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि तुम सभी मनुष्य-योनि में चले जाओगे ॥ ६४ ॥

जब उन देवों ने अनुनय-विनयपूर्वक महामुनि को प्रसन्न किया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य-योनि में तुम लोग जन्म तो अवश्य लोगे; किन्तु तुम्हारी कोई संतित नहीं होगी।। ६५।।

तुम लोगों का न विवाह होगा और न तुममें परस्पर ईर्ष्या-द्वेष होगा। काम और क्रोघ से निमुंक होकर पुनः देवता हो जाओगे॥ ६६॥

उसके बाद वे ही पाँचों देव, कुरुराज के भवन में, द्रौपदी के गर्भ से पाँच पाण्डव पुत्रों के रूप में अवतीर्ण हुए ॥ ६७ ॥

यही वह कारण है, जिससे पाँचों महारथी पाण्डवपुत्र उन महामुनि (विश्वामित्र) के शाप से अविवाहित ही रह गये (और मारे भी गये) ॥ ६८॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं पाण्डवेयकथाश्रयम् । प्रश्नं चतुष्टयं गीतं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥६९।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्रौपदेयोत्पत्तिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥

हम लोगों ने पाँच पाण्डवपुत्रों की कथा से संबद्ध सारा वृत्तान्त कह दिया और आपके चार प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब आप हम लोगों से क्या सुनना चाहते हैं॥ ६९॥

## पर्यालोचन 🤍 💮 💮

- (क) इस अध्याय में द्रौपदी के पाँच अविवाहित पुत्रों के वध का वृत्त वर्णित है। अध्याय का आरम्भ त्रेतायुग के राजा हरिश्चन्द्र के उपाख्यान के उपक्रम से होता है। राजा हरिश्चन्द्र आखेट के लिए एक महावन में जाते हैं। अकस्मात् नारी-कण्ठ के क्रन्दन की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। मृगया विहार को स्थगित कर वे उस क्रन्दन-ध्वनि की दिशा में चल पड़ते हैं। यह करण क्रन्दन साधारण नारियों का नहीं; किन्तु उन महाविद्या-देवियों का था, जिन्हें विश्वामित्र अपने वश में कर महासिद्ध बनने के लिए उस महावन में तप कर रहे थे। विश्वामित्र के तप में विघन डालने के लिए विघ्नराज ने राजा हरिश्चन्द्र के शरीर में प्रवेश किया और विघ्नराज से अधिष्ठित राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को बिना देखे मार डालने के लिए ललकारा । हरिश्चन्द्र की ललकार सुनकर विश्वामित्र क्रोध से आग बबूला हो गये, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ गया और विद्या-देवियाँ कहीं अन्तिहित हो गयीं। किन्तु विश्वामित्र पर दृष्टि पड़ते ही हरिश्चन्द्र भयभीत हो गये और अपने अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें राजधर्म का स्मरण दिलाया, जिसके वे परम पालक थे और दक्षिणा-रूप में राजा, राजरानी और राजकुमार को छोड़ उन्होंने राजा का सम्पूर्ण राज्य, सम्पूर्ण राजकोष और समस्त राज्यैश्वर्य ले लिया। उन्होंने पुत्र और पत्नी के साथ राजा को राज्य-निर्वासन का भी दण्ड दे डाला और राजरानी शैव्या पर विलम्ब से चलने के कारण छड़ी चला दो। पाँच विश्वदेव विश्वामित्र के इस कुकुत्य को देखकर बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें खरी-खोटी सुनायी। विश्वामित्र ने पाँचों विश्वदेवों को देवयोनि छोड़कर मनुष्ययोनि में पुनर्जन्म लेने का शाप दे दिया। पाँचों विश्वदेवों ने विश्वामित्र से दया की भीख माँगी, जिस पर उन्होंने उन्हें दया-भिक्षा देकर यह कहा कि मनुष्य-योनि में जन्म लेकर भी वे अविवाहित रहेंगे और काम-क्रोध से स्वभावतः विरत होकर पुनः देव-योनि में चले जायेंगे। विश्वामित्र से अभिशप्त वे ही पाँचों विश्वदेव द्रौपदी के पाँच पुत्रों के रूप में जन्म लिये और विश्वामित्र के शाप के प्रभाव से अविवाहित अवस्था में ही मार डाले गये।
- (ख) यह अध्याय भी पुनर्जंन्म की अनिवार्यंता तथा शाप, आशीर्वाद और उनके मूल कारण पूर्वजन्माजित पाप और पुण्य के फलभोग के निरूपण से संबद्ध है। शाप और आशीर्वाद की शिक शाप और आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति की त्रिकालज्ञता की शिक है—यह इस अध्याय में सूक्ष्मरूप से सूचित है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'द्रौपदेयोत्पत्ति' नामक ७ वे अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# अष्टमोऽध्यायः

### जैमिनिरुवाच-

भवद्भिरिदमाख्यातं यथाप्रश्नमनुक्रमात् । महत् कौतूहलं मेऽस्ति हरिश्चन्द्र कथां प्रति ॥१। अहो महात्मना तेन प्राप्तं कृच्छ्रमनुत्तमम् । कच्चित् सुखमनुप्राप्तं तादृगेव द्विजोत्तमाः ॥२।

# पक्षिण ऊचुः---

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा स राजा प्रययौ शनैः ।
शैव्ययानुगतो दुःखी भार्य्यया बालपुत्रया ।।३।
स गत्वा वसुधापालो दिव्यां वाराणसीं पुरीम् ।
नैषा मनुष्यभोग्येति शूलपाणेः परिग्रहः ।।४।
जगाम पद्भ्यां दुःखार्त्तः सह पत्न्याऽनुकूलया ।
पुरीप्रवेशे ददृशे विश्वामित्रमुपस्थितम् ।।४।

## जैमिनि मुनि बोले—

आप (धर्मपक्षियों) ने हमारे प्रश्न के अनुसार क्रमशः यह सब आख्यान सुना दिया; किन्तु राजा हरिश्चन्द्र की कथा सुनने की मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ॥ १॥

आश्चर्य की बात है (और बड़े दुःख की भी बात है) कि राजा हरिश्चन्द्र सरीखे महात्मा को इंतना अधिक दुःख भोगना पड़ा; किन्तु है हे धर्मपक्षीगण ! आप यह भी बतायें कि क्या उन्हें उतना ही अधिक सुख भी भोगने को मिला ? ॥ २॥

## धर्मपक्षीगण ने कहा--

विश्वामित्र के (अतिकटु) वचन सुनकर राजा (हरिश्चन्द्र) बड़े दु:खी हुए और धीरे-धीरे चल पड़े । उनके पीछे अपने बालक पुत्र के साथ (उनकी धर्मपत्नी) शैव्या भी चली ॥ ३॥

महाराज (हरिश्चन्द्र) दिव्य वाराणसी पुरी में यह सोचकर गये कि वहाँ मनुष्य का स्वामित्व नहीं, अपितु शूलपाणि शङ्कार का प्रभुत्व है ॥ ४॥

जैसे हो बड़े दुःखार्त्त वे अपनी अर्द्धाङ्गिनी पत्नी के साथ वाराणसी पुरी में प्रविष्ट हुए, वैसे ही उन्होंने वहाँ विश्वामित्र को विराजमान देखा ॥ ५ ॥ मा॰ पु॰-११ तं दृष्ट्वा समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत् । प्राह चैवाञ्जांल कृत्वा हरिश्चन्द्रो महामुनिम् ।।६। इमे प्राणाः सुतश्चायमियं पत्नी मुने ! मम । येन ते कृत्यमस्त्याशु तद्गृहाणार्घ्यमुत्तमम् ।।७। यद्वाऽन्यत् कार्य्यमस्माभिस्तदनुज्ञातुमर्हसि ।।८।

विश्वामित्र उवाच-

पूर्णः स मासो राजर्षे दीयतां मम दक्षिणा। राजसूयनिमित्तं हि स्मर्थिते स्ववचो यदि।।९।

हरिश्चन्द्र उवाच-

ब्रह्मन्नद्यैव सम्पूर्णो मासोऽम्लानतपोधन । तिष्ठत्येतद् दिनार्द्धं यत्तत् प्रतीक्षस्य माचिरम् ॥१०।

विश्वामित्र उवाच---

एवमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः । शापं तव प्रदास्यामि न चेदद्य प्रदास्यसि ।।११।

उन्हें वहाँ पहुँचा देख, हरिश्चन्द्र ने विनयावनत होकर हाथ जोड़े हुए महामुनि (विश्वामित्र) से कहा ॥ ६ ॥

मुनिराज! मेरा प्राण, मेरा पुत्र, मेरी यह पत्नी—इनमें से आपका जिससे भी काम बने, उसे आप यथोचित अर्घ्य के रूप में ले लें।। ७।।

अथवा, हम तीनों को अब क्या करना है ? इसी की आज्ञा प्रदान करें ॥ ८॥ विश्वामित्र बोले—

रार्जीष ! वह महीना समाप्त हो गया, जिसमें तुम्हें मेरे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा देनी थी। सम्भवतः तुम्हें अपना दिया वचन स्मरण होगा ॥ ९ ॥ हिरिश्चन्द्र ने कहा—

हे महातेजस्वी तपोधन ब्रह्मर्षे ! आज के ही दिन वह महीना समाप्त हुआ है; किन्तु अभी आधा दिन बचा है, इसलिए, अधिक नहीं, तब तक के लिए ही आप प्रतीक्षा करें ॥ १०॥

#### विश्वामित्र बोले—

जैसी तुम्हारी इच्छा, महाराज ! मैं फिर आऊँगा और आज यदि तुमने दक्षिणा न दी, तो तुम्हें शाप दे दूँगा ।। ११ ।।

# पक्षिण ऊचुः—

इत्युक्तवा प्रययौ विश्रो राजा चाचिन्तयत् तदा । कथमस्मै प्रदास्यामि दक्षिणा या प्रतिश्रुता ।।१२। कुतः पुष्टानि मित्राणि कुतोऽर्थः साम्प्रतं मम । प्रतिग्रहः प्रदुष्टो मे नाहं यायामधः कथम् ।।१३। किमु प्राणान् विमुञ्चामि कां दिशं याम्यक्रिञ्चनः । यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम् ।।१४। ब्रह्मस्वहृत्कृमिः पापो भविष्याम्यधमाधमः । अथवा प्रष्टातां यास्ये वरमेवात्मविक्रयः ।।१४।

# पक्षिण ऊचुः—

राजानं व्याकुलं दोनं चिन्तयानमधोमुखम्। प्रत्युवाच तदा पत्नी बाष्पगद्गदया गरा।।१६। त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय। श्मशानवद् वर्ज्जनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः।।१७।

## धर्मपक्षी आगे कहने लगे—

ऐसा कहकर विप्रवर (विश्वामित्र) तो चले गये; किन्तु राजा (हरिश्चन्द्र)सोच में पड़ गये कि मैंने जिस दक्षिणा के देने का उन्हें वचन दिया है, उसे कैसे दूँगा ॥१२॥

अब मेरे धनी-मानी मित्र कहाँ ? और अब मेरे पास धन कहां ? यदि कहीं मैं दक्षिणा-दान न कर सका तो मेरी अधोगित अवश्यम्भावी है ॥ १३॥

अिकञ्चन मैं कहाँ जाऊँ ? अब क्या मर जाऊँ ! किन्तु, दक्षिणा-दान का वचन देकर यदि उसे न दे सका और मर गया, तब तो मेरा सर्वनाश ही हो गया ॥ १४॥

यदि मैंने ब्रह्मस्व (विप्रवर विश्वामित्र को दिये जानेवाले दक्षिणा-धन) की चोरी की तो मुझ महानीच महापापी को कोड़ा बनना पड़ेगा। तब, ऐसा करूँ कि किसी का दास बन जाऊँ। अब, अपने आपको किसी के हाथ बेच देने में ही कल्याण है। १५॥

### धर्मपक्षी कहने लगे-

तब पत्नी (शैव्या ) ने राजा (हरिश्चन्द्र ) को व्याकुल, दीन, मुँह लटकाये चिन्तामग्न देखा और रुँधे गले से उसने कहा ॥ १६॥

महाराज! चिन्ता छोड़िए, अपने सत्यवचन का पालन कीजिए; क्योंकि जो मनुष्य सत्यवचन से डिग जाता है, उससे लोग श्मशान की भाँति कतराते रहते हैं॥१७॥

नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु। स्वसत्यपरिपालनम् ।।१८। याद्शं पुरुषव्याघ्र अग्निहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः। भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम् ।।१९। धर्मशास्त्रेषु सत्यमत्यन्तमुदितं धीमताम । तारणायानुतं तहत् पातनायाकृतात्मनाम ।।२०। सप्ताश्वमेधानाहृत्य राजसूयं च पाथिवः । कृतिर्नाम च्युतः स्वर्गादसत्यवचनात् सकृत् ।।२१। राजन् जातमपत्यं मे इत्युक्तवा प्रकरोद ह। बाष्पाम्बुप्लुतनेत्रान्तामुवाचेदं महीपतिः ।।२२।

हरिश्चन्द्र उवाच—

विमुश्व भद्रे सन्तापमयं तिष्ठति बालकः। उच्यतां वक्तुकामासि यद्वा त्वं गजगामिनि।।२३।

आप पुरुषसिंह हैं और पुरुष के लिए अपने सत्यवचन-पालन का धर्म जितना बड़ा है, उतना कोई धर्म नहीं ॥ १८॥

जिसका वचन व्यर्थ गया, उसका अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और समस्त दानादि धर्म-कर्म-सब कुछ निष्फल हो गया है ॥ १९ ॥

धर्मशास्त्रों में जैसे सत्य को बुद्धिमान् लोगों के उद्धार का कारण कहा गया है, वैसे ही असत्य को बुद्धिहीन लोगों के लिए सद्यः पतन का भी कारण बताया गया है।। २०॥

कृति नामका एक राजा था, जिसने सात अश्वमेध यज्ञ किये थे और (अन्त में) राजसूय यज्ञ भी किया था; किन्तु असत्य वचन के कारण उसे भी स्वर्ग से च्युत होना पड़ा था॥ २१॥

राजन् ! 'मुझे तो बच्चा हो गया है'—यह कहकर वह (शैव्या) रोने लगी, राजा ने आँसुओं से छलछलायी आँखोंवाली उससे कहा ॥ २२॥ हरिश्चन्द्र बोले—

अरी कल्याणी ! दु:ख न मना । तुम्हारा बच्चा यहाँ है । अरी गजगामिनी ! कहो, तुम क्या कहना चाहती हो ? ॥ २३ ॥

### पत्न्युवाच-

राजन् जातमपत्यं मे सतां पुत्रफलाः स्त्रियः। स मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्।।२४। पक्षिण ऊचुः—

एतद्वाक्यमुपश्चुत्य ययौ मोहं महीपितः।
प्रतिलभ्य च संज्ञां स विललापातिदुः खितः।।२४।
महद्दुः खिमदं भद्रे यत् त्वमेवं ब्रवीषि माम्।
कि तव स्मितसंलापा मम पापस्य विस्मृताः।।२६।
हा हा कथं त्वया शक्यं वक्तुमेतत् शुचिस्मिते।
दुव्विच्यमेतद्वचनं कर्तुं शक्नोम्यहं कथम्।।२७।
इत्युक्त्वा स नरश्रेष्ठो धिग्धिगित्यसकृद् ब्रुवन्।
निपपात महीपृष्ठे मूर्च्छंयाभिपरिप्लुतः।।२८।
शयानं भुवि तं दृष्ट्वा हरिश्चन्द्रं महीपितम्।
उवाचेदं सक्षणं राजपत्नी सुदुः खिता।।२९।

#### पत्नी बोली-

राजन् । मुझे तो बच्चा हो गया है । सत्पुरुषों के लिये विवाह का फल पुत्र ही होता है । इसलिये मुझे किसी के हाथ सौंपकर जो धन मिले उसे ब्राह्मण की दक्षिणा के रूप में दे दीजिये ॥ २४ ॥

## धर्मपक्षिओं ने आगे की कथा कही-

यह बात सुनते ही राजा मूर्च्छित हो गये और जब उनकी मूर्च्छा टूटी तो अत्यन्त दु:खित हो रोने लगे ॥ २५॥

प्रिये ! कितने कष्ट की बात है कि तुम ऐसा कह रही हो । क्या मैं इतना पापी हूँ कि तुम्हारी हँस-हँस कर की गयी बातें भूल गया हूँ ॥ २६॥

अरी निश्छल हँसी वाली! तुम्हारे मुँह से ऐसी बात कैसे निकली। ऐसी बात बड़ी बुरी है। मैं भला इसे कैसे कार्य-रूप में परिणत कर सकता हूँ॥ २७॥

इतना कहकर राजा (हरिश्चन्द्र) अपने को धिक्कारने लगे और उसी अवस्था में मूर्च्छित होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े ॥ २८ ॥

महाराज हरिश्चन्द्र को जमीन पर पड़े देखकर राजपत्नी शैव्या बड़ी दु:खित हुई और बड़ी करुणा से भरी बात बोलने लगी ॥ २९॥

#### पत्न्युवाच--

हा महाराज कस्येदमपध्यानमुपस्थितम्।
यत् त्वं निपतितो भूमौ राङ्कवास्तरणोचितः।।३०।
येन कोट्यग्रगोवित्तं विप्राणामपर्वाजतम्।
स एष पृथिवीनाथो भूमौ स्विपिति मे पितः।।३१।
हा कष्टं कि तवानेन कृतं देव! महीक्षिता।
यदिन्द्रोपेन्द्रतुल्योऽयं नीतः प्रस्वापनीं दशाम्।।३२।
इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी मूच्छिता निपपात ह।
भर्त्तृंदुःखमहाभारेणासह्येन निपीडिता।।३३।
तौ तथा पतितौ भूमावनाथौ पितरौ शिशुः।
दृष्ट्वात्यन्तं क्षुधाविष्टः प्राह वाक्यं सुदुःखितः।।३४।
तात तात! ददस्वान्नमम्बाम्ब! भोजनं दद।
क्षुन्मे बलवती जाता जिल्लाग्रं शुष्यते तथा।।३४।

पत्नी ने कहा-

हाय! किसके दुश्चिन्तन (शाप) से आपकी यह दशा हो गयी महाराज! जिससे पलंग पर बिछे कोमल रोंये वाले गद्दे पर सोने के अभ्यस्त आप जमीन पर पड़े हैं ॥ ३०॥

मेरे जिस पति ने ब्राह्मणों को करोड़ों की संख्या से भी अधिक गोदान और धन-दान दिया है, वही महाराज मेरे पति आज जमीन पर पड़े है ! ॥ ३१ ॥

बड़े कष्ट की बात है। हा दैव! हमारे राजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिससे इन्द्र और उपेन्द्र सरीखे इन्हें तुमने मूच्छित कर जमीन पर पटक दिया॥ ३२॥

इतना कहकर वह सुन्दरी (शैव्या) भी, जो अपने पति पर पड़े असह्य महादुःख के महाभार से पीड़ित थी, मूर्णिक्ठत होकर नीचे गिर पड़ी ॥ ३३॥

उनका बालक भी अनाथ की भांति अपने माता-पिता को जमीन पर मूर्ज्छित पड़ा देखकर बड़ा दुःखित हुआ और भूख से पीड़ित हो बोल पड़ा— ॥ ३४॥

'पिताजी, पिताजी'! कुछ खाने को दो। मां मां! कुछ खिला दो। मुझे बड़े जोर की भूख लगी है और मेरी जोभ सूख रही है।। ३५।।

# पक्षिण ऊचुः---

एतस्मिन्नन्तरे प्रांप्तो विश्वामित्रो महातपाः।

दृष्ट्वा तु तं हरिश्चन्द्रं पिततं भुवि मूिंच्छतम्।।३६।

स वारिणा समम्युक्ष्य राजानिमदमब्रवीत्।

उत्तिष्ठोतिष्ठ राजेन्द्र तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्।।३७।

ऋणं धारयतो दुःखमहन्यहिन वर्द्धते।

आप्याय्यमानः स तदा हिमशीतेन वारिणा।।३६।

अवाप्य चेतनां राजा विश्वामित्रमवेक्ष्य च।

पुनर्मोहं समापेदे स च क्रोधं ययौ मुनिः।।३९।

स समाश्वास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः।

दीयतां दक्षिणा सा मे यदि धर्ममवेक्षसे।।४०।

सत्येनार्कः प्रतपित सत्ये तिष्ठित मेदिनी।

सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः।।४१।

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्।

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते।।४२।

धर्मपक्षी कहने लगे-

इसी बीच महातपस्वी विश्वामित्र वहां पहुँच गये और हरिश्चन्द्र को जमीन पर मूर्चिछत पड़े देखा ॥ ३६॥

वे राजा पर पानी का छींटा देकर बोले--राजन् ! उठो, जल्दी उठो और मेरी वह अभीष्ट दक्षिणा लाओ ॥ ३७ ॥

उन्होंने आगे कहा—जिस पर कोई ऋण है, उसका दुःख दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जब ठंडे पानी के छीटों से राजा की चेतना लौटी और उन्होंने विश्वामित्र को देखा तो वे फिर मूर्चिछत हो गये और उन्हें मूर्चिछत देख विश्वामित्र कुद्ध हो गये।। ३८-३९॥

विप्रवर (विश्वामित्र) ने राजा को सान्त्वना दी और यह कहा कि यदि धर्म की ओर देखते हो तो मेरी वह दक्षिणा लाओ। सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य पर ही पृथिवी टिकी है, सत्य को ही परमधर्म कहा गया है और सत्य पर ही स्वर्ग टिका है। एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ और सत्य को यदि तराजू पर तौला जाय तो अश्वमेध-सहस्र की अपेक्षा सत्य ही अधिक भारो होगा अथवा तुझ जैसे दुष्ट, महापापी, क्रूर और झूठ बोलने वाले राजा के प्रति मेरा यह सब शान्ति-वचन निरर्थक है। मेरी

अथवा कि ममैतेन साम्ना प्रोक्तेन कारणम्। अनार्यो पापसङ्कल्पे क्रूरे चानृतवादिनि ।।४३। त्विय राज्ञि प्रभवित सद्भावः श्रूयतामयम्। अद्य मे दक्षिणां राजन् न दास्यति भवान् यदि ।।४४। अस्ताचलं प्रयातेऽर्के शप्स्यामि त्वां ततो ध्रुवम् । इत्युक्त्वा स ययौ विश्रो राजा चासीद्भयातुरः ।।४५। कान्दिग्भूतोऽधमो निःस्वो नृशंसधनिनार्दितः । भार्यास्य भूयः प्राहेदं क्रियतां वचनं मम ।।४६। मा शापानलनिर्दग्धः पञ्चत्वमुपयास्यसि । स तथा चोद्यमानस्तु राजा पत्न्या पुनः पुनः ।।४७। प्राह भद्रे करोम्येष विक्रयं तव निर्घृणः। नृशंसैरिप यत् कर्त्तुं न शक्यं तत् करोम्यहम्।।४८। यदि मे शक्यते वाणी वक्तुमीदृक् सुदुर्वचः । एवमुक्त्वा ततो भार्यां गत्वा नागरमातुरः। बाष्पापिहितकण्ठाक्षस्ततो वचनमञ्जवीत् ।।४९।

राजोवाच-

भो भो नागरिकाः सर्वे श्रृणुध्वं वचनं मम । कि मां पृच्छथ कस्तवं भो नृशंसोऽहममानुषः ।।५०।

सीघी सी बात सुन लो। आज यदि तुम मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यास्त होते ही मैं तुम्हें अवश्य शाप दे दूँगा। यह कह कर विप्रवर विश्वामित्र चले गये और राजा भय-विह्वल हो गये (और सोचने लगे)। अधम, निर्धन, क्रूर और धनसम्पन्न मुनि विश्वामित्र से त्रस्त मैं कहीं भागूँ तो कहाँ भागूँ ? उनकी पत्नी, इसी बीच बार-बार कहने लगी कि मेरी बात मान लीजिए जिससे मुनि के शाप की आग से जल कर आप को मरना न पड़े। जब पत्नी बार-बार राजा से ऐसा कहने लगी तब राजा ने कहा—प्रिये! मैं निर्देयी हूँ, तुम्हें बेचूँगा? जो काम महाक्रूर व्यक्ति भी नहीं कर सकता, वह काम मैं कहाँगा। मेरी वाणी से यह बहुत बुरी बात निकल रही है (किन्तु हाय! मैं विवश हूँ)। अपनी धमँपत्नी से ऐसा कह कर व्याकुल हृदय राजा नगर की ओर चले। उनका गला आंसुओं से रुंधा था और आंखों में आंसू थे। ऐसी दशा में ही वे बोलने लगे॥ ४०-४९॥

राजा बोले--

हे नागरिकगण ! आप सब लोग मेरी बात सुनें । क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ ? मैं एक महाक्रूर अधम व्यक्ति हूँ । मुझे आप लोग एक महानृशंस राक्षसो वातिकठिनस्ततः पापतरोऽपि वा। विक्रेतुं दियतां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजाम्यहम्।।५१। यदि वः कस्यचित् कार्यं दास्या प्राणेष्टया मम। स क्रवीतु त्वरायुक्तो यावत् सन्धारयाम्यहम्।।५२।

पक्षिण ऊचु:—

अथ वृद्धो द्विजः कश्चिदागत्याह नराधिपम् ।
समर्पयस्य मे दासीमहं क्रोता धनप्रदः ।।५३।
अस्ति मे वित्तमस्तोकं मुकुमारो च मे प्रिया ।
गृहकर्म्म न शक्नोति कर्त्तुमस्मात् प्रयच्छ मे ।।५४।
कर्मण्यता-वयो-रूप-शोलानां तव योषितः ।
अनुरूपमिदं वित्तं गृहाणापय मेऽबलाम् ।।५५।
एवमुक्तस्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः ।
व्यदीर्थ्यत मनो दुःखान्न चैनं किश्चिदब्रवीत् ।।५६।
ततः स विप्रो नृपतेर्वल्कलान्ते दृढं धनम् ।
बद्ध्वा केशेष्वथादाय नृपपत्नीमकर्षयत् ।।५७।

राक्षस समिझये या उससे भी अधिक जो कि अपने प्राण देने के बदले अपनी प्यारी पत्नी को बेचने आया है। यदि आप लोगों में से कोई मेरी प्राणप्यारी पत्नी को दासी रूप में रखने को तैयार हो, तो वह जल्दी बोले जब तक मैं जिन्दा हूँ॥ ५०-५२॥

### धर्मपक्षियों ने कहा-

इसके बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण आगे आया और राजा से बोला—मुझे दासी दो, मैं खरीदूँगा और तुम्हें मुंहमांगा दाम दूँगा ॥ ५३॥

मेरे पास बहुत धन है। मेरी पत्नो सुकुमारी है और घर का काम नहीं कर सकती। इसलिए अपनी पत्नी को मुझे दे दो॥ ५४॥

अपनी स्त्री की कार्यकुशलता, अवस्था और उसके रूप तथा शील-स्वभाव के अनुरूप यह धन ली और उसे मेरे हाथ सौंप दो ॥ ५५॥

उस ब्राह्मण ने जब राजा हरिश्चन्द्र को ऐसा कहा तब उनका हृदय दुःख से विदीणं हो गया और वे कुछ न बोल सके ॥ ५६॥

उसके बाद उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल-वस्त्र की छोर में वह धन कस कर बाँध दिया और राजरानी के बाल पकड़ कर उसे खींच कर ले चलने लगा ॥ ५७॥ रुरोद रोहिताश्वोऽपि दृष्ट्वा कृष्टां तु मातरम् । हस्तेन वस्त्रमाकर्षन् काकपक्षधरः शिशुः ।।५८। राजपत्न्युवाच—

मुश्वार्यं मुश्व तावन्मां यावत्पश्याम्यहं शिशुम्।
दुर्लभं दर्शनं तात पुनरस्य भविष्यति।।५९।
पश्यैहि वत्स मामेवं मातरं दास्यतां गताम्।
मां मा स्प्राक्षीं राजपुत्र! अस्पृश्याहं तवाधुना।।६०।
ततः स बालः सहसा दृष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्।
समभ्यधावदम्बेति रुदन् सास्राविलेक्षणः।।६१।
तमागतं द्विजः क्रोधाद्वालमभ्याहनत् पदा।
वदंस्तथापि सोऽम्बेति नैवामुश्वत मातरम्।।६२।

राजपत्न्युवाच-

प्रसादं कुरु मे नाथ क्लोणीष्वेमं च बालकम् । क्लोतापि नाहं भवतो विनैनं कार्य्यसाधिका ॥६३।

अपनी मां को उस ब्राह्मण के द्वारा घसीटा जाता देखकर, रोहितास्व, जो बच्चा था और जिसके सिर के बाल काकपक्ष सरीखे थे, अपने हाथों से अपनी मां का कपड़ा पकड़ कर रोने लगा ॥ ५८॥

#### राज-पत्नी बोली--

पूज्यवर ! छोड़ दीजिए, मुझे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जिससे मैं अपने बच्चे को एक बार देख लूँ। क्योंकि इसके बाद तो उसका दर्शन भी मेरे लिए दुर्लम हो जायेगा ॥ ५९ ॥

आओ मेरे बच्चे ! इस तरह दासी बनी अपनी मां को देख लो । मुझे छूना नहीं । तुम राजकुमार हो, तुम्हारे लिए मैं अछूत हूँ ॥ ६० ॥

उसके बाद वह बालक कष्ट में पड़ी अपनी मां को देख उसकी ओर दौड़ पड़ा और रोते-रोते उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गयीं ।। ६१ ।।

(उसकी मां को खरीदने वाले) ब्राह्मण ने उस बच्चे को लात मारी; किन्तु तब भी 'मां-मां' कहते उसने अपनी मां का पल्ला नहीं छोड़ा ॥ ६२ ॥ राज-पत्नी बोली—

हे स्वामी! मुझ पर दया कीजिये, इस बालक को भी खरीद लीजिये। आपने मुझे खरीद लिया है; किन्तु बिना इसके मैं आपका काम नहीं कर सकूँगी॥६३॥ इत्थं ममाल्पभाग्यायाः प्रसादसुमुखो भव । मां संयोजय बालेन वत्सेनेव पयस्विनीम्।।६४।

### ब्राह्मण उवाच---

गृह्यतां वित्तमेतत् ते दीयतां बालको मम । स्त्रीपुंसोर्धर्मशास्त्रज्ञैः कृतमेव हि वेतनम् । शतं सहस्रं लक्षं च कोटिमूल्यं तथा परैः ।।६५।

# पक्षिण ऊचु:—

तथैव तस्य तद्वित्तं बद्घ्वोत्तरपटे ततः।
प्रगृह्य बालकं मात्रा सहैकस्थमबन्धयत्।।६६।
नीयमानौ तु तौ दृष्ट्वा भार्या-पुत्रौ स पार्थिवः।
विललाप सुदुःखार्त्तो निःश्वस्योष्णं पुनः पुनः।।६७।
यां न वायुर्न चादित्यो नेन्दुर्न च पृथग्जनः।
दृष्टवन्तः पुरा पत्नीं सेयं दासीत्वमागता।।६६।

मुझ अभागिन पर आप कृपा करें। मुझे अपने बच्चे से मिला दें, जैसे बछड़े को उसे दूध पिलाने वालो गाय से मिलाया जाता है।। ६४॥

### बाह्मण देवता बोले—

लो यह धन और अपने बच्चे को भी मुझे दे दो। धर्मशास्त्रों के ज्ञाताओं ने स्त्री और पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है—एक सो, एक हजार या एक लाख। कुछ धर्मशास्त्र-वेत्ताओं ने तो एक करोड़ भी मूल्य बताया है ॥ ६५॥

### धर्म-पक्षियों ने कहा-

उस ब्राह्मण ने वह धन भी राजा के उत्तरीय के किनारे में बाँध दिया और बच्चे को पकड़ कर उसकी मां के साथ बाँध दिया ॥ ६६ ॥

राजा ने जब अपनी पत्नी और अपने पुत्र को उस दशा में ले जाते देखा तो वे अत्यन्त दुःख-विह्वल होकर, बार-बार जोर-जोर से आहें भरते विलाप करने लगे॥ ६७॥

(वे.बोलने लगे कि) जिस मेरी धर्मंपत्नी को पहले न पवन देवता देख सके, न सूर्य और न चन्द्रमा ने देखा, साधारण लोगों के देखने की बात तो दूर रहे, वही अब दासी बन गयी है ॥ ६८ ॥ सूर्यवंशप्रसूतोऽयं सुकुमारकराङ्गुलिः । सम्प्राप्तो विक्रयं बालो धिङ्मामस्तु सुदुर्मितम् ।।६९। हा प्रिये! हा शिशो! वत्स! ममानार्य्यस्य दुर्नयैः । दैवाधीनां दशां प्राप्तो न मृतोऽस्मि तथापि धिक् ।।७०।

# पक्षिण ऊचुः—

एवं विलयतो राज्ञः स विप्रोऽन्तरधीयत।
वृक्षगेहादिभिस्तुङ्गेस्तावादाय त्वरान्वितः।।७१।
विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं वित्तमयाचत।
तस्मै समर्पयामास हरिश्चन्द्रोऽपि तद्धनम्।।७२।
तद्वित्तं स्तोकमालोक्य दारिवक्कयसम्भवम्।
शोकाभिभूतं राजानं कुपितः कौशिकोऽब्रवीत्।।७३।
क्षत्रबन्धो! ममेमां त्वं सदृशीं यज्ञदक्षिणाम्।
मन्यसे यदि तत् क्षिप्रं पश्य त्वं मे बलं परम्।।७४।

मुझ दुष्ट वृद्धि को धिक्कार है, जिसका सूर्यवंश का अवतंस, कोमल कराङ्गुलि से कमनीय यह बालक भी बिक गया ॥ ६९ ॥

हा प्रिये! हा वत्स! मुझ महानीच की दुष्टबुद्धि से तुम दोनों दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्दशा में पड़ गये। पर धिक्कार है मुझे कि यह सब देखते हुए भी मैं नहीं मर पाया॥ ७०॥

#### धर्मपक्षी बोले-

राजा इस प्रकार विलाप करते रहे और वह ब्राह्मण उन दोनों को लेकर ऊंचे-ऊंचे वृक्षों और भवनों की ओट में तुरन्त कहीं गायब हो गया ॥ ७१ ॥

इतने में ही विश्वामित्र वहाँ पहुँच गये और राजा से अपनी दक्षिणा माँगने लगे । हरिश्चन्द्र ने भी वह सब धन उन्हें दे डाला ॥ ७२ ॥

पत्नी और पुत्र के बेचने से मिले उस धन को बहुत थोड़ा देख कर विश्वामित्र ने शोकाकुल राजा से क्रोध में कहा ॥ ७३॥

अरे नीच राजपुत्र ! यदि तुम इस धन को मेरे योग्य यज्ञ-दक्षिणा समझते हो तो अभी तुझे मेरे असीम बल का पता चल जायगा ॥ ७४॥

तपसोऽत्र सुतप्तस्य ब्राह्मण्यस्यामलस्य च । मत्प्रभावस्य चोग्रस्य शुद्धस्याध्ययनस्य च ।।७४। अन्यां दास्यामि भगवन्! कालः कश्चित्प्रतीक्ष्यताम् । साम्प्रतं नास्ति विक्रीता पत्नी पुत्रश्च बालकः ।।७६।

विश्वामित्र उवाच-

चतुर्भागः स्थितो योऽयं दिवसस्य नराधिप। एष एव प्रतीक्ष्यो मे वक्तन्यं नोत्तरं त्वया।।७७। पक्षिण ऊचुः—

> तमेवमुक्त्वा राजेन्द्रं निष्ठुरं निर्घृणं वचः । तदादाय धनं तूणं कुपितः कौशिको ययौ ।।७८। विश्वामित्रे गते राजा भयशोकाब्धिमध्यगः । सर्वाकारं विनिश्चित्य प्रोवाचोच्चैरधोमुखः ।।७९। वित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी मथा प्रेष्येण मानवः । स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत् तपति भास्करः ।।८०।

(तुझे मेरे उस बल का पता चल जायेगा जो) मेरे घोर तपश्चरण का बल है, मेरे विशुद्ध ब्राह्मण्य का बल है, मेरे उग्र प्रभाव का बल है और मेरे शुद्ध वेदाध्ययन का बल है ॥ ७५ ॥

(राजा ने कहा—) भगवन् ! मैं और दक्षिणा दूँगा, कुछ समय और रुकें।
पत्नी और पुत्र को भी मैं बेच चुका। अभी मेरे पास कुछ नहीं।। ७६।।
विस्वामित्र बोले—

राजा ! दिन का चतुर्थांश बच रहा है, मैं तब तक ही प्रतीक्षा करूँगा। उसके बाद मुझ से कुछ न कहना॥ ७७॥

धर्मपक्षियों ने कहा-

उस राजा से ऐसी निष्ठुर और ऐसी निर्दय बात कहकर उस धन को साथ छे कुद्ध कौशिक विश्वामित्र अविलम्ब वहाँ से चल दिये ॥ ७८ ॥

जब विश्वामित्र चले गये तब राजा भय और शोक के समुद्र में डूबने-उतराने लगे और सब कुछ सोचकर, मुँह नीचा किये, जोर-जोर से बोलने लगे ॥ ७९॥

धन से खरीद कर जो भी व्यक्ति मुझे अपना दास रख सके, वह सूर्य के अस्त होने के पहले ही तुरन्त बोल दे ॥ ८०॥ अथाजगाम त्वरितो धर्मश्रण्डालरूपधृक् । दुर्गन्धो विकृतो रूक्षः श्मश्रुलो दन्तुरो घृणी ।। द१। कृष्णो लम्बोदरः पिङ्गरूक्षाक्षः परुषाक्षरः । गृहोतपक्षिपुञ्जश्र शवमाल्यैरलंकृतः ।। द२। कपालहस्तो दीर्घास्यो भैरवोऽतिवदन् मुहुः । श्वगणाभिवृतो घोरो यष्टिहस्तो निराकृतिः ।। द३।

चण्डाल उवाच---

अहमर्थी त्वया शीघ्रं कथयस्वात्मवेतनम् । स्तोकेन बहुना वापि येन वै लभ्यते भवान् ॥६४। पक्षिण ऊचु:——

तं तादृशमथालक्ष्य क्रूरदृष्टि सुनिष्ठुरम् । वदन्तमतिदुःशीलं कस्त्वमित्याह पाथिवः ।।८५। चण्डाल उवाच—

> चण्डालोऽहमिहाख्यातः प्रवीरेति पुरोत्तमे । विख्यातो वध्यवधको मृतकम्बलहारकः ।।८६।

इसके बाद चण्डालरूपधारी धर्म वहाँ त्वरित गित से आ पहुँचा। दुर्गन्ध से भरा, विक्रत, कठोर, दाढ़ी बढ़ाये, बड़े-बड़े दांत दिखाते, घृणा का पात्र, काला-कलूटा, लम्बोदर, पीली-पीली दयाहीन आँखों वाला, कटुमाषी बहुत से पिक्षयों को पकड़े, मुर्दे से उतारी माला पहने, हाथ में खोपड़ी लिये, लम्बे-लटके मुँह वाला, भैरव सरीखा, बक-सक करता, कुत्तों से घिरा, भयंकर, हाथ में लाठी लिये और अत्यन्त कुरूप ॥ ८१-८३॥

# चण्डाल ने कहा-

मुझे दास की आवश्यकता है। जल्दी अपनी कीमत बता—चाहे थोड़ो हो या अधिक हो, जो भी कीमत हो उसे देकर मैं तुम्हें खरीद लूँगा॥ ८४॥ धर्म पक्षी आगे बोले—

कूरदृष्टि, कटुभाषो और ऐसे रूप धरे, अत्यन्त दुष्ट स्वभाववाले उससे राजा ने पूछा—तुम हो कौन ? ॥ ८५ ॥ चण्डाल बोला—

यहाँ लोग मुझे चण्डाल कहते हैं, नगर में मैं प्रवीर के नाम से विख्यात हूँ। जो वध्य होते हैं, मैं उनका विधक हूँ और जो मर जाते हैं, उनका मैं कम्बल उतार लेता हूँ॥ ८६॥

## हरिश्चन्द्र उवाच--

नाहं चण्डालदासत्विमच्छेयं सुविगहितम्। वरं शापाग्निना दग्धो न चण्डालवशं गतः।।८७।

पक्षिण ऊचु:---

तस्येवं वदतः प्राप्तो विश्वामित्रस्तपोनिधिः। कोपामर्षविवृताक्षः प्राह चेदं नराधिपम्।। ८८।

विश्वामित्र उवाच-

चण्डालोऽयमनल्पं ते दातुं वित्तमुपस्थितः। कस्मान्न दीयते मह्यमशेषा यज्ञदक्षिणा।। ५९।

हरिश्चन्द्र उवाच-

भगवन् ! सूर्यवंशोत्थमात्मानं वेद्मि कौशिक । कथं चण्डालदासत्वं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥९०।

विश्वामित्र उवाच-

यदि चण्डालिक्तं त्वमात्मिवक्रयजं मम । न प्रदास्यसि कालेन शप्स्यामि त्वामसंशयम् ।।९१।

### हरिश्चन्द्र ने कहा-

मैं अत्यन्त गहित चण्डाल की दासता नहीं चाहता। चण्डाल के वशवर्ती बनने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि मैं (मुनि की) शापाग्नि में जलकर मर जाऊँ ।। ८७ ।।

#### धर्मपक्षी बोले-

राजा हरिश्चन्द्र जब ऐसा कह रहे थे तभी वहाँ तपोनिधि विश्वामित्र पहुँचे और कोप तथा अमर्ष से आँखे तरेरते हुए राजा से कहने लगे ॥ ८८॥

# विश्वामित्र बोले—

यह चण्डाल तुम्हें बहुत-सा धन देने यहाँ आया है। फिर तुम मुझे मेरी पूरी यज्ञ-दक्षिणा क्यों नहीं देते ?॥ ८९॥

# हरिश्चन्द्र ने कहा--

कौशिक भगवन् ! मैं सूर्यवंशी (राजा) हूँ । घन की कामना से, भला, मैं अपने को चण्डाल का दास कैसे बना दूँ ? ॥ ९० ॥

### विश्वामित्र ने कहा-

यदि अपने विक्रय से मिले, चण्डाल का धन तुम मुझे नहीं देते तो निश्चित हो, मैं निर्धारित समय पर तुम्हें शाप दे दूँगा ॥ ९१ ॥ पक्षिण ऊचुः—
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा चिन्तावस्थितजीवितः।
प्रसोदेति वदन् पादावृषेर्जग्राह विह्वलः।।९२।
दासोऽस्म्यात्तांऽस्मि भोतोऽस्मि त्व.द्भक्तश्च विशेषतः।
कुरु प्रसादं विप्रर्षे कष्टश्चण्डालसङ्करः।।९३।
भवेयं वित्तशेषेण सर्वकर्मकरो वशः।
तवेव मुनिशार्दूल! प्रेष्यश्चित्तानुवर्त्तकः।।९४।

विश्वामित्र उवाच-

यदि प्रेष्यो मम भवान् चण्डालाय ततो मया । दासभावमनुप्राप्तो दत्तो वित्तार्बुदेन वै ।।९५।

पक्षिण ऊचु:---

एवमुक्ते तदा तेन श्वपाको हृष्टमानसः।
विश्वामित्राय तद्द्रव्यं दत्त्वा बद्ध्वा नरेश्वरम्।।९६।
दण्डप्रहारसम्भ्रान्तमतीव व्याकुलेन्द्रियम्।
इष्टबन्धुवियोगार्त्तमनयन्निजपत्तनम् ।।९७।

## धर्मपक्षियों ने कहा-

इसके बाद राजा हरिश्चन्द्र, अपने प्राणों की चिन्ता से आतुर और विह्वल होकर 'क्रुपा करें, क्रुपा करें'—बोलते हुये ऋषि के पैरों पर गिर पड़े ॥ ९२ ॥

मैं आपका दास हूँ, बड़ा आर्त्त हूँ, बड़ा भयभीत हूँ और विशेषरूप से आपका मक हूँ। हे विप्रीष ! मुझ पर दया कीजिये। चण्डाल का संसर्ग मेरे लिए बड़ा दु:खद होगा॥ ९३॥

हे मुनिसिंह! जो धन आपको देना बाकी है उसके बदले मैं आपका सभी कमं करनेवाला, आपका वंशवद दास बन जाऊँगा और आपकी इच्छा के अनुसार सब काम करूँगा ॥ ९४॥

### विश्वामित्र बोले—

यदि तुम मेरे दास हो, तो मैं उसी चण्डाल के हाथ तुम्हें उसके दास के रूप में एक अरब के मूल्य का धन लेकर, सौंप देता हूँ ॥ ९५॥ धर्मपक्षी बोले—

मुनि विश्वामित्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर चण्डाल बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वह सारा द्रव्य उन्हें दे दिया और डंडे की मार से घबड़ाये, व्याकुल-हृदय तथा अपने इप्ट बन्धुजन के विरह में व्यथित राजा हरिश्चन्द्र को बांधकर अपने आवास स्थान पर ले गया ॥ ९६-९७॥

हरिश्चन्द्रस्ततो राजा वसंश्रण्डालपत्तने। प्रातर्मध्याह्नसमये सायञ्चेतदगायत ।।९८। बाला दोनमुखी दृष्ट्वा बालं दोनमुखं पुरः। मां स्मरत्यसुखाविष्टा मोचिवष्यति नौ नृपः ।।९९। उपात्तवित्तो विप्राय दत्त्वा वित्तमतोऽधिकम्। न सा मां मृगशावाक्षी वेत्ति पापतरं कृतम् ।।१००। राज्यनाशः सुहत्त्यागो भार्यातनयविक्रयः। प्राप्ता चण्डालता चेयमहो दुःखपरम्परा ।।१०१। एवं स निवसन् नित्यं सस्मार दियतं सुतम्। भार्याञ्चात्मसमाविष्टां हृतसर्वस्व आतुरः ।।१०२। कस्यचित्त्वथ कालस्य मृतचेलापहारकः। हरिश्चन्द्रोऽभवद्राजा श्मशाने तद्वशानुगः ।।१०३।

उसके बाद राजा हरिश्चन्द्र चण्डालों की बस्ती में रहने लगे और प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय गुनगुनाते रहे ॥ ९८ ॥

दीनमुखी मेरी पत्नी दीनमुख पुत्र को सामने देख-देख, दु:ख विह्वल हुई यही सोचती रहती होगी कि राजा उन दोनों का कब उद्धार करेंगे।। ९९॥

वह सोचती होगी कि धन-संग्रह करके विप्र विक्वामित्र को उनकी मांग से भी अधिक धन देकर (वे अवक्य हम दोनों को छुड़ा लेंगे)। किन्तु वह हरिणाक्षी यह नहीं जानती होगी कि मैंने और भी अधिक पाप-कमैं कि हैं॥ १००॥

राज्यनाश, बन्धुबान्धवों का वियोग, पत्नी और पुत्र का विक्रय और मेरा चण्डाल बनना—ओह ! मेरी इस दुःख-परम्परा का कहीं अन्त नहीं ॥ १०१॥

इस प्रकार अपना सर्वस्व खोकर दीनहीन राजा चण्डालों की बस्तो में रहते हुये अपने प्यारे पुत्र और अपनी प्राण-प्यारी पत्नी की याद करते रहे ॥ १०२॥

कुछ समय बाद चण्डाल के वशवर्ती बने राजा हरिश्चन्द्र श्मशान में मुर्दों के कपड़े उतारने के काम में लग गये ॥ १०३॥

मृतचेलापहारिणा। चण्डालेनानुशिष्टश्च शवागमनमन्विच्छन्निह तिष्ठ दिवानिशम् ॥१०४। इदं राज्ञेऽपि देयश्व षड्भागन्तु शवं प्रति । त्रयस्तु मम भागाः स्युद्धीं भागौ तव वेतनम् ।।१०५। प्रतिसमादिष्टो जगाम शवमन्दिरम्। दिशन्तु दक्षिणां यत्र वाराणस्यां स्थितं तदा ।।१०६। घोरसंनादं शिवाशतसमाकुलम्। रमशानं शवमौलिसमाकीर्णं दुर्गन्धं बहुधूमकम् ।।१०७। पिशाच-भूत-वेताल-डाकिनी-यक्षसङ्कुलम् गृध्रगोमायुसङ्कीर्णं श्ववृन्दपरिवारितम् ।।१०८। महादुर्गन्धसंकुलम् । अस्थिसंघातसङ्कीर्णं नानामृतसुहृन्नाद-रौद्रकोलाहलायुतम् 118031 1

मुर्दों के कफ़न उतारने वाले चण्डाल ने उन्हें आज्ञा दी कि मुर्दों के आने की प्रतीक्षा करते रहो और रात-दिन रुमशान में ही पड़े रहो ॥ १०४॥

प्रत्येक मुर्दे से मिले धन का एक भाग राजा को देना है; तीन हिस्सा मेरा होता है और दो हिस्से अपने वेतन के रूप में तुम ले सकते हो ॥ १०५॥

चण्डाल की इस प्रकार की आज्ञा पाकर राजा हरिश्चन्द्र दक्षिण दिशा की ओर वाराणसी में जो श्मशान था वहां चले गये।। १०६॥

वह (वाराणसी का) इमज्ञान ऐसा था जहां निरन्तर भयंकर शब्द सुनायी पड़ते थे; जिसमें गीदड़ों के झुण्ड के झुण्ड घूमते थे; जहां मुर्दों की खोपड़ियां जहां-तहां बिखरी थीं; जो दुर्गन्ध पूर्ण बहुत घुएँ से भरा तथा पिशाच, भूत, वेताल, डािकनी और यक्षों से व्याप्त था; जिसमें गिद्धों और सियारों का अड्डा था; जो मुर्दों के झुण्डों से घरा हिंडुयों की ढेर से भरा, बहुत अधिक दुर्गन्धमय और अनेकों मरे लोगों के इष्ट-जनों के क्रन्दन की भयङ्कर ध्विन से प्रतिध्विनत था। इस इमशान में लोगों की यही ध्विन सर्वत्र सुनायी दे रही थी—हाय स्वामी! हाय बहुन! हाय मां! हाय मामा! अरे हमारे इष्ट-वन्ध, सब कहां चले गये! हाय नाना! हाय पिताजी! हाय पोते!

हा पुत्र ! सित्र ! हा बन्धो ! भ्रातर्वत्स ! प्रियाद्य मे । हा पते ! भगिनि ! मातर्हा मातुल ! पितामह ।।११०। मातामह ! पितः ! पौत्र ! क्व गतोऽस्येहि बान्धव । इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान् ।।१११। ज्वलन्मांस-वसा-मेदच्छमच्छमितसंकुलम् अर्द्धदग्धाः शवाः श्यामा विकसद्दन्तपंक्तयः। हसन्तीवाग्निमध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ।।११३। अग्नेश्चटचटाशब्दो वयसामस्थिपंक्तिषु । बान्धवाक्रन्दशब्दश्च पुक्कसंषु प्रहर्षेजः ॥११४। भूत-वेताल-पिशाचगण-रक्षसाम्। श्रूयते सुमहान् घोरः कल्पान्त इव निःस्वनः ।।११५। महामहिषकारीष-गोशकृद्राशिसङ्कुलम् सास्थिभिरुन्नतैः ।।११६। तदुत्थभस्मक्टेश्च वृतं नानोपहारस्रग्दीप-काकविक्षेपकालिकम् अनेकशब्दबहुलं **इमशानं** नरकायते 118801

अरे तुम सब कहां चल पड़े । यह श्मशान नरक के समान था—जहां-तहां जलते मांस और चर्बी की दुर्गन्ध उड़ रही थी, मुर्दों के ढेर के ढेर पड़े थे, आधे जले काले-काले दांत निकाले मुर्दे पड़े थे, जिन्हें देखते ऐसा लगता था मानों आग में पड़े कह रहे हों कि 'देह की यही दशा है', कहीं जलती आग की चटचट की आवाज हो रही थी, कहीं हिंडुयों के ढेर पर कौओं की कतारें बैठी थीं, कहीं बन्धुबान्धवों के करूण-क्रन्दन हो रहे थे, कहीं चाण्डालों की हँसी सुनायो दे रही थी, कहीं गाना गाते भूत, वेताल, पिशाच तथा राक्षसों की बड़ी भयड़्कर, प्रलय की प्रचण्ड सी ध्विन गूंज रही थी, कहीं इधर-उधर मैंसों और गौओं के सूखे गोबर की ढेर लगी थी कहीं उनके जलने से राख की ढेर और उससे ऊपर ऊँची हिंडुओं की ढेर दिखायी दे रही थी, कहीं नाना प्रकार की बिल और फूलमाला और कौओं के पंखों की ढेर पड़ी थी और कहीं नाना प्रकार की भीषण ध्विन हो रही थी। इस श्मशान के भीतर अग्न प्रज्वित थी। यह श्मशान अशुभ श्रुगाल-रोदन के निनाद से व्याप्त था,

सविह्नगर्भेरिशवैः शिवारुतै-निनादितं भीषणरावगह्वरम् । भयं भयस्याप्युपसञ्जनेर्भृशं श्मशानमाक्रन्दविरावदारुणम् ।।११८।

स राजा तत्र सग्प्राप्तो दुःखितः शोचनोद्यतः ।

हा भृत्या मन्त्रिणो विष्राः क्व तद्राज्यं विधे गतम् ।।११९।

हा शैव्ये पुत्र हा बाल मां त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम् ।

विश्वामित्रस्य दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ।।१२०।

इत्येवं चिन्त्यंस्तत्र चण्डालोक्तं पुनः पुनः ।

मिलनो रूक्षसर्वाङ्गः केशवान् गन्धवान् ध्वजी ।।१२१।

लकुटी कालकल्पश्च धावंश्चापि ततस्ततः ।

अस्मिन् शव इदं मूल्यं प्राप्तं प्राप्स्यामि चाप्युत ।।१२२।

इदं मम इदं राज्ञे मुख्यचण्डालके त्विदम् ।

इति धावन् दिशो राजा जीवन् योन्यन्तरं गतः ।।१२३।

जीर्णकर्पटसुग्रन्थि-कृतकन्थापरिग्रहः ।

चिताभस्मरजोलिप्त-मुखबाहूदराङ्ग्रिकः ।।१२४।

भयद्भर गूँजते शब्दों की गुफा सा था, लोगों के जोर-जोर के करुण ऋन्दन से हृदयिवदारक बन रहा था और ऐसा लगता था मानों भय भी उसके पास जाने में भयभीत हो रहा हो। दुःखित और शोकाकुल राजा हरिश्चन्द्र ऐसे श्मशान पर पहुँचे॥ १०७-११८॥

वे विलाप करते थे—हाय मेरे भृत्यगण! हाय मेरे मन्त्रिगण! हाय मेरे जाह्मण देववर्गं! हा दुर्दैंव! हाय मेरा राजपाट! हाय शैव्ये! हा मेरे बच्चे! विश्वामित्र के दोष से मुझ अभागे को छोड़ ये सब कहां चले गये। यह सब सोचते और चाण्डाल की आज्ञा को बार-बार ध्यान में रखते, वे बहुत गन्दे, रूखे-सूखे धारीर लिये, बढ़े केशों से भरे दुर्गन्धमय, हाथ से पताका पकड़े, लाठी लिये, साक्षात् काल के समान इधर-उधर दौड़ रहे थे और इस मुर्दें का इतना मूल्य मिला और मुर्दों का भी और मूल्य मिलेगा, यह मेरा, यह राजा का और यह चण्डाल का होगा—इस तरह चारों ओर दौड़-दौड़ कर बोलते राजा ऐसे हो गये थे मानों जीवित ही किसी दूसरी योनि में चले गये हों। फटे-पुराने कपड़े की गांठ बांध-बांध कर बनाये गूदड़ ओढ़े; मुंह, हाथ, पेट और अङ्गुलियों में चिता की राख लपेटे, अनेकों मुर्दों की मेदा और

नानामेदो-वसा-मज्जा लिप्तपाण्यङ्गुलिः श्वसन् । नानाशवोदनकृता-हारतृष्तिपरायणः ॥१२५।

तवीयमाल्यसंश्लेषकृतसस्तकमण्डनः । न रात्रौ न दिवा शेते हा हेति प्रवदन् मुहुः ।। १२६।

एवं द्वादशमासास्तु नीताः शतसमोपमाः। स कदाचिन्नृपश्रेष्ठः श्रान्तो बन्धुवियोगवान् ॥१२७।

निद्राभिभूतो रूक्षाङ्गो निश्चेष्टः सुप्त एव च । तत्रापि शयनीये स दृष्टवानद्भुतं महत् ।।१२८।

श्मशानाभ्यासयोगेन दैवस्य बलवत्तया। अन्यदेहेन दत्त्वा तु गुरवे गुरुदक्षिणाम्।।१२९।

तदा द्वादश वर्षाण दुःखदानात्तु निष्कृतिः । आत्मानं स ददशिथ पुक्कसीगर्भसम्भवम् ।।१३०।

मज्जा और चर्बी से गीली अपने हाथ की अङ्गुलियां देख-देख आंहे भरते, नाना प्रकार के मुर्दों के अन्न के आहार से पेट भरने में अभ्यस्त और उन्हीं (मुर्दों) की मालाओं से अपने मस्तक को सजाये वे बार-बार हाय ! हाय ! कहते न रात में सो पाते थे और न दिन ही में सो पाते थे ॥ ११९-१२६॥

<sup>्</sup> इसी दशा में राजा के बारह महीने सैकड़ों वर्ष की भांति बड़े कष्ट से बीते। एक समय महाराज अपने प्रियजनों के वियोग से व्यथित बहुत थक गये थे।। १२७॥

इस कारण वे निद्राभिभूत हो गये, उनका शरीर रूखा-सूखा तो हो ही गया था, वे बिल्कुल निश्चेष्ट पड़कर सो गये। जहां वे सोये थे वहीं उन्होंने एक अत्यन्त आश्चर्य-जनक स्वप्न देखा।। १२८॥

उन्होंने स्वप्न में यह देखा कि दुर्दैव की प्रबलता से इमशान की जीविका से जीवन यापन करते वे अपने पूर्व-जन्म के शरीर में पहुँच गये हैं और उन्होंने गुरु को गुरु-दक्षिणा दे दी है ॥ १२९॥

उस समय भी बारह वर्ष बोते थे जब गुरु-दक्षिणा देने के बाद उनका दुःखों से निस्तार हो सका था। उन्होंने यह भी देखा कि उस समय वे एक चण्डाली के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे।। १३०।।

तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिदं तदा।
इतो निष्कान्तमात्रो हि दानधर्मं करोम्यहम् ।।१३१।
अनन्तरं स जातस्तु तदा पुक्कसबालकः।
श्मशानमृतसंस्कार-करणेषु सदोद्यतः ।।१३२।
प्राप्ते तु सप्तमे वर्षे श्मशानेऽथ मृतो द्विजः।
आनीतो बन्धुभिर्दृष्टस्तेन तत्राधनो गुणी ।।१३३।
मूल्याथिना तु तेनापि परिशूतास्तु ब्राह्मणाः।
उज्जुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम् ।।१३४।
पापिष्ठमशुभं कर्म्मं कुरु त्वं पापकारक।
हरिश्चन्द्रः पुरा राजा विश्वामित्रेण पुक्कसः।।१३५।
कृतः पुण्यविनाशेन ब्राह्मणस्वापनाशनात्।
यदा न क्षमते तेषां तैः स शप्तो रुषा तदा ।।१३६।

उस अवस्था में भी राजा यही सोचते थे कि जैसे ही उस दशा से उन्हें छुटकारा मिलेगा वे दान-धर्म में अपना जीवन लगा देंगे ॥ १३१ ॥

उसके बाद वे चण्डाल-बालक के रूप में पैदा हुए और श्मशान में मरे लोगों के अग्निदाह आदि कार्यों में निरन्तर लगे रहे ॥ १३२॥

सात वर्ष बीत जाने पर, उन्होंने निर्धन किन्तु गुणी ब्राह्मण को देखा जो मरा हुआ था और जिसे उसके बन्धु-बान्धव इमशान में लाये हुए थे।। १३३।।

उस मरे ब्राह्मण के संस्कार आदि के मूल्य की मांग लेकर उन्होंने उसके वन्धु-वान्धव ब्राह्मणों को बड़ी उल्टी-सीधी बातें कहीं। ब्राह्मणों ने भी उनसे विश्वामित्र मुनि की कहानी बतायी।। १३४।।

उन्होंने कहा—अरे पापी! तुम जो महानीच पापकर्म कर रहे हो, करो। पर याद रखो कि मुनि विश्वामित्र ने पहले राजा हरिश्चन्द्र को शाप देकर चण्डाल बना दिया था॥ १३५॥

ऐसा उन्होंने इसलिये किया था क्योंकि ब्राह्मण के धन के अपहरण से राजा (हरिक्चन्द्र) का पूर्वीजित पुण्य नष्ट हो चुका था। यह सब सुनकर भी उस चण्डाल वालक ने उन ब्राह्मणों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जिससे क्रोध में आकर उन्होंने उसे शाप दे दिया॥ १३६॥

गच्छ त्वं नरकं घोरमधुनैव नराधम।

इत्युक्तमात्रे वचने स्वप्नस्थः स नृपस्तदा।।१३७।

अपश्यद्यमदूतान् वै पाशहस्तान् भयावहान्।
तैः संगृहीतमात्मानं नीयमानं तदा बलात्।।१३८।

पश्यति स्म भृशं खिन्नो हा मातः पितरद्य मे।

एवंवादी स नरके तैलद्रोण्यां निपातितः।।१३९।

क्रकचैः पाटचमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यधः।

अन्धे तमसि दुःखार्तः पूयशोणितभोजनः।।१४०।

सप्तवर्षं मृतात्मानं पुक्कसत्वे ददर्श ह।

दिनं दिनन्तु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यतः।।१४१।

खिद्यते क्षोभ्यतेऽन्यत्र मार्य्यते पाटचतेऽन्यतः।

क्षार्यते दीण्यतेऽन्यत्र शीतवाताहतोऽन्यतः।।१४२।

(उन्होंने यह शाप दिया कि) अरे नीच ! तू अभी भयंकर नरक में चला जा । उनका इतना कहना था कि उसी समय स्वप्न में ही राजा हरिश्चन्द्र ने देखा ॥ १३७ ॥

(उन्होंने यह देखा कि ) बड़े भयानक और हाथ में कालपाश लिये यमदूत पहुँच गये हैं और वे उन्हें पकड़कर बलपूर्वक नरक की ओर खींचे लिये जा रहे हैं ॥ १३८ ॥

वह बहुत दुःखित हुये और अपने मां-बाप को, रो रो कर 'कहां हो-कहां हो' पुकारते रहे और उसी दशा में वे नरक में पहुँचा दिये गये जहां उन्हें तेल के कड़ाह मे पटक दिया गया ॥ १३९॥

उसके बाद उनका शरीर आरे से दो टुकड़े किया गया और छुरे से देह के नीचे का हिस्सा काटा गया और उन्हें अन्धतमस नरक में पटक दिया जहां दु:ख से पीड़ित उन्हें खून और मवाद का भोजन करना पड़ा ॥ १४०॥

उस चण्डाल-योनि में सात वर्ष की आयु में मरे अपने आपको उन्होंने देखा। उन्होंने यह भी देखा कि नरक में प्रतिदिन उन्हें कहीं जलाया जा रहा है और कहीं आग में पकाया जा रहा है ॥ १४१॥

कहीं वे दु:खित हो रहे हैं, कहीं उन्हें दु:ख से विक्षुब्ध किया जा रहा है. कहीं उन्हें मारा जा रहा है, कहीं उन्हें काटा-पोटा जा रहा है कहीं उनके शरीर पर नमक छिड़क कर पीड़ा पहुँचायी जा रही है, कहीं उनके शरीर को तपाया जा रहा है और कहीं उन्हें ठंढ़ी हवा के झोंको से काँपने को विवश किया जा रहा है ॥ १४२॥ एकं दिनं वर्षशत-प्रमाणं नरकेऽभवत् ।
तथा वर्षशतं तत्र श्रावितं नरके भटेः ।।१४३।
ततौ निपातितो भूमौ विष्ठाशो श्रा व्यजायत ।
वान्ताशो शोतदग्धश्र मासमात्रे मृतोऽपि सः ।।१४४।
अथापश्यत् खरं देहं हस्तिनं वानरं पशुम् ।
छागं विङालं कङ्कश्च गार्माव पक्षिणं कृमिम् ।।१४५।
मत्स्यं कूम्मं वराहश्च श्राविधं कुक्कुटं शुकम् ।
शारिकां स्थावरांश्चेव सर्पमन्यांश्च देहिनः ॥१४६।
दिवसे दिवसे जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा ।
अपश्यद् दुःखसन्तप्तो दिनं वर्षशतं तथा ।।१४७।
एवं वर्षशतं पूणं गतं तत्र कुयोनिषु ।
अपश्यच्च कदाचित् स राजा तत् स्वकुलोद्भवम् ।।१४६।

इस दशा में उनका एक दिन मानों एक सौ वर्ष की भांति बीतने लगा और उसी दशा में यमराज के दूतों ने उन्हें एक सौ वर्ष नरक में बिताने की यमराज की आज्ञा सुनायी।। १४३।।

उस अविध के समाप्त होने पर वे पृथिवी लोक पर पटक दिये गये हैं और विष्ठाभोजी कुक्कुर की योनि में पैदा हुए हैं। कुत्ते की योनि में वमन की हुई चीजों को खाते, टंढ़ से ठिठुरे एक महीने में मर गये॥ १४४॥

उन्होंने अपने आपको गधे की योनि में, हाथी की योनि में, वानर की योनि में, किसी जानवर की योनि में, वकरे की योनि में, बिल्ली की योनि में, कौए की योनि में, गाय की योनि में, मेड़ की योनि में, पक्षी की योनि में और कीड़े की योनि में जन्म लेते देखा ॥ १४५ ॥

इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को मछली की योनि में, कभी कछुए की योनि में, कभी सुअर की योनि में, कभी भीड़िये की योनि में, कभी मुर्गे की योनि में, कभी सुग्गे की योनि में, कभी सुग्गे की योनि में, कभी मैंना को योनि में, कभी स्थावर योनि में, कभी सांप की योनि में और कभी और जीवों की योनि में जन्म-धारण किये देखा।। १४६।।

इस प्रकार हरिश्चन्द्र राजा ने, प्रतिदिन नाना प्रकार के नाना योनि के प्राणियों की योनि में अपने आप को पैदा होते देखा और यह रूप देख-देख कर दुःख से संतप्त होते रहे तथा एक दिन को एक वर्ष के समान बीतते अनुभव करते रहे॥ १४७॥

इस प्रकार उन विविध कुत्सित योनियों में उनके एक सौ वर्ष पूरे हुये और उन्होंने एक बार यह भी देखा कि वे अपने वंश में उत्पन्न हुए हैं ॥ १४८॥

तत्र स्थितस्य तस्यापि राज्यं द्यूतेन हारितम् ।
भार्या हृता च पुत्रश्च स चैकाकी वनं गतः ॥१४९॥
तत्रापश्यत् स सिंहं वै व्यादितास्यं भयावहम् ।
बिभक्षयिषुमायातं शरभेण समन्वितम् ॥११४०॥
पुनश्च भक्षितः सोऽपि भार्यां शोचितुमुद्यतः ।
हा शैव्ये ! क्व गतास्यद्य मामिहापास्य दुःखितम् ॥१५१॥
अपश्यत् पुनरेवापि भार्यां स्वां सहपुत्रकाम् ।
त्रायस्व त्वं हरिश्चन्द्र कि द्यूतेन तव प्रभो ॥१५२॥
पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तो भार्य्या शैव्यया सह ।
स नापश्यत् पुनरिप धावमानः पुनः पुनः ॥१५३॥
अथापश्यत् पुनरिप स्वर्गस्थः स नराविपः ।
नीयते मुक्तकेशी सा दीना विवसना बलात् ॥१५४॥

अपने वंश में उत्पन्न होकर वे अपना सारा राज्य जुए में हार चुके हैं, उनकी पत्नी भी उनसे छीन ली गयी है, उनका पुत्र भी उनसे छिन गया है और अकेले वे वनवास में चले गये हैं॥ १४९॥

वन में रहते उन्होंने यह देखा कि भयावह सिंह एक शरभ के साथ उन्हें खाने के लिए मुँह फाड़े सामने आया खड़ा है ॥ १५०॥

उन्हें ऐसा लगा मानों सिंह ने उन्हें खा लिया है और वे अपनी धर्म-पत्नी के लिये शोक करने लगे हैं और बोलने लगे—हा शैव्या! आज तू यहां मुझ दुःखार्त को छोड़ कहां चली गयी॥ १५१॥

फिर उन्होंने अपने पुत्र के साथ अपनी धर्म-पत्नी को देखा जो कि बोले जा रही थी—हे स्वामी! हे हरिश्चन्द्र! मेरी रक्षा कीजिये! आपको जूए से क्या लेना-देना॥ १५२॥

(वह बोलती जा रही थीं कि महाराज) आपकी धर्म-पत्नी के साथ आपका पुत्र भी बड़ी शोचनीय दुर्दशा में है—यह सब ध्यान आते वे बार-बार इधर-उधर दौड़ने लगते हैं किन्तु कोई उन्हें कहीं भी दिखायी नहीं पड़ता है।। १५३।।

इसके बाद, मानों स्वर्गलोक में पहुँच कर, राजा ने देखा कि उनकी धर्म-पत्नी को, जिसके केश खुले हैं और जो दीनहीन और निर्वस्त्र सी है, कोई बल-पूर्वक कहीं खींचे लिये जा रहा है ॥ १५४॥ हाहावाक्यं प्रमुश्वन्ती त्रायस्वेत्यसकृत्स्वना ।
अथापश्यत् पुनस्तत्र धर्मराजस्य शासनात् ॥१५५॥
आक्रन्दन्त्यन्तरीक्षस्था आगच्छेह नराधिप ।
विश्वामित्रेण विज्ञप्तो यमो राजंस्तवार्थतः ॥१५६॥
इत्युक्त्वा सर्पपाशेस्तु नीयते बलबिद्धभुः ।
आद्धदेवेन कथितं विश्वामित्रस्य चेष्टितम् ॥१५५॥
तत्रापि तस्य विकृतिर्नाधर्मोत्था व्यवर्द्धत ।
एनाः सर्व्वा दशास्तस्य याः स्वप्ने सम्प्रविश्वताः ॥१५८॥
सर्व्वास्तास्तेन सम्भुक्ता यावद्वर्षाणि द्वादश ।
अतीते द्वादशे वर्ष नीयमानो भटैर्बलात् ॥१५९॥
यमं सोऽपश्यदाकारादुवाच च नराधिपम् ।
विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुनिवार्थ्यो महात्मनः ॥१६०॥

वह 'हाय हाय' चिल्ला रही थी और 'बचाओ बचाओ' की रट लगाये थी। इसके बाद, मानो धर्मराज के आदेश के अनुपालन में उन्होंने पुनः देखा ॥ १५५॥

<sup>(</sup>उन्होंने देखा) कि उनकी पत्नी मानो अन्तरिक्ष में पहुँचकर, महाराज 'इधर आइये, इधर आइये' की रट लगा रही है और कह रही है कि महाराज! आपके सम्बन्ध में विश्वामित्र मुनि ने यमराज को सब कुछ बता दिया है।। १५६।।

उसकी इतनी बात सुनकर राजा ने यह देखा कि उन्हें मानों सपंपाश में बांधकर यमदूत बलपूर्विक लिये जा रहे हैं और साक्षात् यमराज उनसे मुनि विश्वामित्र की करनी के सम्बन्ध में कह रहे हैं ॥ १५७॥

<sup>(</sup>विश्वामित्र की करनी सुनकर भी) राजा के मन में, त्रिश्वामित्र के प्रति, उनके अधर्माचरण से उत्पन्न कोई भी दुर्भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। ये ही नाना प्रकार की दशायें थीं जिन्हें वे स्वप्न में देखते रहे।। १५८।।

बारह वर्ष तक ये सब दुर्दशायें वे भोगते रहे। बारह वर्ष के बीतने के बाद यमदूत उन्हें हठपूर्वक पकड़ कर ले गये और उन्होंने यमराज का साक्षात्कार किया जिसके बाद यमराज ने उनसे कहा कि राजन्! यह जो कुछ भी हुआ है उसे विश्वामित्र मुनि के दुर्निवार्य क्रोध का ही फल समझो॥ १५९-१६०॥

पुत्रस्य ते मृत्युमिप प्रदास्यित स कौशिकः ।
गच्छ त्वं मानुषं लोकं दुःखशेषश्व भुङ्क्ष्व व ।
गतस्य तत्र राजेन्द्र श्रेयस्तव भविष्यित ।।१६१।
व्यतीते द्वादशे वर्षे दुःखस्यान्ते नराधिपः ।
अन्तरीक्षाच्च पतितो यमदूतेः प्रणोदितः ।।१६२।
पतितो यमलोकाच्च विबुद्धो भयसम्भ्रमात् ।
अहो कष्टमिति ध्यात्वा क्षते क्षारावसेवनम् ।।१६३।
स्वप्ने दुःखं महद्दृष्टं यस्यान्तो नोपलम्यते ।
स्वप्ने दुःखं महद्दृष्टं यस्यान्तो नोपलम्यते ।
स्वप्ने दृष्टं मया यत्तु किं नु मे द्वादशाः समाः ।।१६४।
गतेत्यपृच्छत् तत्रस्थान् पुक्कसांस्तु स सम्भ्रमात् ।
नेत्युचुः केचित् तत्रस्था एवमेवापरेऽब्रुवन् ।।१६५।
श्रुत्वा दुःखो तदा राजा देवान् शरणमीयिवान् ।
स्वस्ति कुर्व्वन्तु मे देवाः शंव्याया बालकस्य च ।।१६६।

(यमराज ने कहा कि) विश्वामित्र तुम्हारे पुत्र को भी मृत्युदण्ड दे सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मनुष्य-लोक में चले जाओ और जो कुछ दुःख भोग बाको बच रहा है उसे भी भोग लो। वहां जाने पर अन्त में तुम्हारा कल्याण ही होगा ॥ १६१ ॥

बारह वर्ष बीतने पर राजा के दुःखं का अन्त तो हुआ किन्तु यमराज के दूतों के द्वारा बार-बार प्रेरित किये जाने पर वे अन्तरिक्ष से नीचे गिर गये॥ १६२॥

जब वे यम-लोक से नीचे गिरे तो भय और घबराहट के मारे उनकी नींद दूट गयी और 'हे भगवान्! कितना कष्ट है, —ऐसा सोचते हुये कहने लगे कि यह तो घाव पर नमक छिड़कना है ॥ १६३॥

स्वप्न में जो जो दुःख भोगे उनका कहीं अन्त नहीं दीख पड़ता। जो कुछ भी मैंने स्वप्न में देखा है क्या उसकी बारह वर्ष की अविध है ? ॥ १६४॥

वे घबराहट में पड़कर वहां रहने वाले चण्डालों से पूछने लगे कि क्या सचमुच मेरे बारह वर्ष इस तरह बीत गये हैं। वहां के कुछ चण्डालों ने कहा 'नहीं' और दूसरे चण्डालों ने भी कहा 'नहीं'॥ १६५॥

यह सुनकर राजा बड़े दु:खित हुये और उन्होंने देवताओं का शरण-वरण किया तथा उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी पत्नी शैव्या और उनके पुत्र का कल्याण करें ॥ १६६॥ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे।
परावराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च।।१६७।
नमो बृहस्पते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च।
एवमुक्त्वा स राजा तु युक्तः पुक्कसक्षम्मंणि ।।१६८।
शवानां मूल्यकरणे पुनर्नष्टस्मृतियंथा।
मिलनो जिटलः कृष्णो लकुटी विह्वलो नृपः ।।१६९।
नैव पुत्रो न भार्या तु तस्य वै स्मृतिगोचरे।
नष्टोत्साहो राज्यनाशात् श्मशाने निवसंस्तदा ।।१७०।
अथाजगाम स्वसुतं मृतमादाय लापिनी।
भार्या तस्य नरेन्द्रस्य सर्पदष्टं हि बालकम् ।।१७१।
हा वत्स ! हा पुत्र ! शिशो ! इत्येवं वदती मुहः।
कृशा विवर्णा विमनाः पांशुष्ट्वस्तिशरोष्ठहा ।।१७२।

<sup>(</sup>उन्होंने प्रार्थना की) धर्म को नमन, जो सबसे महान् है; भगवान् कृष्ण को नमन, जो सब के कर्ता-धर्ता हैं, परात्पर हैं, नित्य निष्कल्मष हैं, पुराण पुरुष हैं और अविनाशी हैं ॥ १६७ ॥

बृहस्पति को नमस्कार है, वासव (देवराज इन्द्र) को नमस्कार है —इस प्रकार वन्दना करने के बाद राजा पुनः चण्डाल कर्म में लग गये ॥ १६८ ॥

वे मुर्दों के मूल्य-निर्धारण में ऐसे लग गये मानों उनका सर्वथा स्मृतिभ्रंश हो गया हो और वे पूर्ववत् हो गये हों—वही मिलन वस्न, वे ही लम्बे-लम्बे केश, वही काला-कलूटा शरीर, वही हाथ में पकड़ी लाठो और वही विह्वल हृदय ॥ १६९॥

उन्हें अपनी धर्मंपत्नी और अपने पुत्र —िकसी की भी स्मृति नहीं रही। राज्य के नाश होने से हतोत्साह वे श्मशान में ही रहने लगे।। १७०।।

इसी बीच उनकी धर्मपत्नी सांप के काटने से मरे अपने पुत्र को लेकर विलाप करती हुई वहां पहुँची ॥ १७१॥

वह 'हाय बेटे! हाय बच्चे! हाय मेरे लाल!' यही बार-बार बोलती थी, उसका शरीर दुबँल हो गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वह अन्यमनस्क सी हो रही थी और धूल में सिर पटकने से उनके केशकलाप धूसर हो गये थे॥ १७२॥

### राजपत्न्युवाच-

हा राजञ्ञद्य बालं त्वं पश्य सोमं महीतले।
रममाणं पुरा दृष्टं दष्टं दुष्टाहिना मृतम्।।१७३।
तस्या विलापशब्दं तमाकण्यं स नराधिपः।
जगाम त्वरितोऽत्रेति भविता मृतकम्बलः।।१७४।
स तां रोष्ट्रतीं भार्यां नाम्यजानात्तु पार्थिवः।
चिरप्रवाससन्तप्तां पुनर्जातामिवाबलाम्।।१७५।
सापि तं चाषकेशान्तं पुरा दृष्ट्वा जटालकम्।
नाम्यजानान्नृपसुता शुष्कवृक्षोपमं नृपम्।।१७६।
सोऽपि कृष्णपटे बालं दृष्ट्वाशीविषपीडितम्।
नरेन्द्रलक्षणोपेतं चिन्तामाप नरेश्वरः।।१७७।
अहो कष्टं नरेन्द्रस्य कस्याप्येष कुले शिशुः।
जातो नोतः कृतान्तेन कामप्याशां दुरात्मना।।१७८।

#### राजपत्नी बोली-

हा राजन् ! क्या आप अपने उस बच्चे को, जिसे आप पहले राज्य ऐक्वर्य में आनन्द मनाते हुये देख चुके हैं, आज एक दुष्ट सांप के द्वारा काटे जाने पर जमीन पर मरा पड़ा नहीं देख रहे हैं ? ॥ १७३॥

उस अपनी (राज-पत्नी) के विलाप को सुनकर राजा त्वरित गति से यह सोचते वहां पहुँचे कि किसी मुर्दे का कम्बल मिलेगा ॥ १७४॥

बहुत रोती-धोती अपनी उस धर्मंपत्नी को राजा पहचान न सके, क्योंकि वह चिर प्रवास से संतप्त थी और ऐसी लगती थी मानों पुनर्जन्म लेने वाली कोई और अबला हो ॥ १७५॥

राजरानी भी अपने पित को, जिनके सुन्दर केशकलाप से वह परिचित थी, लम्बे-लम्बे बाल बढ़ाये और ठूंठ से खड़े देखकर पहचान न सकी ॥ १७६॥

राजा भी सांप के द्वारा काटे जाने से मरे और काले कपड़े से ढ़के बच्चे को देखकर और यह जानकर कि इसके लक्षण तो राजा के लक्षण हैं, बड़ी चिन्ता में पड़ गये।। १७७॥

वे सोचने लगे कि कितने कष्ट की बात है कि किसी राजवंश का अवतंस यह शिशु दुष्ट कृतान्त के द्वारा कैसी दुर्दशा में डाल दिया गया है।। १७८॥ एवं दृष्ट्वा हि मे बालं मातुष्तसङ्गशायिनम् ।
स्मृतिमभ्यागतो बालो रोहिताश्वोऽब्जलोचनः ।।१७९।
सोऽप्येतामेव मे वत्सो वयोऽवस्थामुपागतः ।
नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनो वशम् ।।१८०।

## राजपत्न्युवाच-

हा वत्स ! कस्य पापस्य अपध्यानादिदं महत् ।
दुःखमापिततं घोरं यस्यान्तो नोपलभ्यते ।।१८१।
हा नाथ ! राजन् ! भवता मामनाश्वास्य दुःखिताम् ।
क्वापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्वब्धं स्थीयते कथम् ।।१८२।
राज्यनाशः सुहृत्यागो भार्यातनयविक्वयः ।
हरिश्चन्द्रस्य राजर्षेः कि विधे ! न कृतं त्वया ।।१८३।
इति तस्या वचः श्रुत्वा राजा स्वस्थानतश्च्युतः ।
प्रत्यभिज्ञाय दियतां पुत्रश्च निधनं गतम् ।।१८४।

अपने माँ की गोद में मरे पड़ें उस बालक को देखकर उन्हें अपने कमलनयन पुत्र रोहिताश्व की स्मृति हो आयो ॥ १७९ ॥

(वे सोचने लगे कि) यदि क्रूर कृतान्त ने उनके बालक को अपने वश में नहीं किया होगा तो वह भी अब इसी अवस्था का हो गया होगा (जिस अवस्था का वह मरा हुआ बालक है) ॥ १८०॥

#### राजपत्नी बोली-

हाय मेरे लाल! किस पापी के दुविचन्तन से हम पर इतना बड़ा भयंकर कष्ट आ पड़ा, जिसका कहीं अन्त दिखलायों नहीं देता॥ १८१॥

हा मेरे स्वामी! हा महाराज! दुःख में पड़ी मुझे बिना सान्त्वना दिये, पता नहीं आप किस जगह हैं और ऐसे निश्चिन्त हैं मानों कुछ हुआ हो न हो ॥ १८२॥

हा विधाता ! रार्जीष हरिश्चन्द्र का तुमने कौन सा अनर्थ नहीं किया—राज्य का नाश किया, बन्धुबान्धवों का संग छुड़वाया (और इतना ही नहीं) उनकी पत्नी और उनके पुत्र का विक्रय तक करवाया ॥ १८३॥

उस (शैक्या) की इन बातों को सुनकर राजा जहाँ खड़े थे वहाँ से चल पड़े और अपनी प्रियतमा पत्नी को पहचाना और पुत्र की मृत्यु का भी समाचार जाना॥ १८४॥ कव्टं शैव्येयमेषा हि स बालोऽयमितीरयन् । हरोद दुःखसन्तप्तो मूर्च्छामिभजगाम च ।।१८४। सा च तं प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थामुपागतम् । मूर्च्छता निपपातार्त्ता निश्चेष्टा धरणीतले ।।१८६। चेतः सम्प्राप्य राजेन्द्रो राजपत्नी च तौ समम् । विलेपतुः सुसन्तप्तौ शोकभारावपीडितौ ।।१८७।

## राजोवाच—'

हा वत्स ! सुकुमारं ते स्वक्षिभ्रूनासिकालकम् ।
पश्यतो मे मुखं दोनं हृदयं कि न दीर्य्यते ।।१८८।
तात ! तातेति मधुरं बुवाणं स्वयमागतम् ।
उपगुद्धा विद्धये कं वत्स ! वत्सेति सौहृदात् ।।१८९।
कस्य जानुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षितिरेणुना ।
ममोत्तरीयमुत्सङ्गं तथाङ्गं मलमेष्यति ।।१९०।

कितने कष्ट की बात है कि यह नारी तो शैव्या ही है और यह बालक भी उसी का बालक है—यह सब बोलते हुए दुःख से पीडित राजा रोने लगे और मूर्च्छित हो गये ।। १८५ ।।

वह (शैव्या) भी उन्हें पहचान कर और वैसी दुर्दशा में पड़े जान कर विलाप करती हुई, निश्चेष्ट बनी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी ॥ १८६ ॥

जब राजा और राजरानी दोनों की चेतना लौटी, तब वे दोनों शोक के महा-भार से पीडित, संतप्त हृदय, एक साथ मिलकर विलाप करने लगे।। १८७॥

## राजा बोले-

हाय मेरे बच्चे ! तुम्हारे सुन्दर नेत्र, सुन्दर भ्रूयुगल, सुन्दर नासावंश और सुन्दर केशपाश वाले सुकुमार मुख को इस प्रकार दयनीय दशा में देखते मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता ! ॥ १८८ ॥

अल मैं, मेरे पास स्वयं आये, 'पिताजी पिताजी' की मधुर टेर सुनाने वाले तुझे बाहों में भर कर 'मेरे बच्चे, मेरे बच्चे' कह-कह कर किसे पुकारूँगा ॥ १८९॥

अबसे किसके घुटनों से उड़ायी गयी घूसर घूल मेरे उत्तरीय, मेरी गोद और मेरी देह को घूसर बनायेगी ! ॥ १९०॥

अङ्गप्रत्यङ्गसम्भूतो मनोहृदयनन्दनः।

मया कृपित्रा हा वत्स ! विक्रीतो येन वस्तुवत् ।।१९१।

हृत्वा राज्यमशेषं मे ससाधनधनं महत् ।

दैवाहिना नृशंसेन दष्टो मे तनयस्ततः।।१९२।

अहं दैवाहिदष्टस्य पुत्रस्याननपङ्काजम्।

निरीक्षन्नपि घोरेण विषेणान्धीकृतोऽधुना।।१९३।

एवमुक्त्वा तमादाय बालकं बाष्पगद्गदः।

परिष्वज्य च निश्चेष्टो मूर्च्छया निपपात ह ।।१९४।

राजपत्न्युवाच—

अयं स पुरुषच्याघ्रः स्वरेणैवोपलक्ष्यते। विद्वज्जनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न संशयः।।१९५। तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुखं गता। दन्ताश्च मुकुलप्रख्याः ख्यातकीर्त्तेर्महात्मनः।।१९६।

मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग से तुम उत्पन्न हुये, मेरे हृदय और मेरे नेत्र तुम्हें देख-देख आनन्दमग्न होते रहे। हाय मेरे बच्चे! मुझ से बढ़कर नीच और कौन पिता होगा जो अपने बच्चे को किसी छोटी-मोटी चीज की भाँति बेंच देगा!।। १९१।।

मेरे समस्त सैन्य-साधन और राजकोश समेत सम्पूर्ण विशाल राज्य को मुझ से छीनकर दुर्भाग्य के कालसर्प ने मेरे पुत्र को भी डँस लिया ! ।। १९२ ।।

दुर्भाग्य के कृष्णसर्प से डँसे गये अपने पुत्र के मुखकमल को देखते हुए भी, ऐसा लगता है कि, इस समय मुझे किसी भयंकर विष ने अन्धा बना दिया है ॥ १९३॥

ऐसा कह कर राजा ने बच्चे को गोद में लिया और बार-बार छाती से लगाया उनका गला आँसुओं से रुँघ गया और वे निश्चेष्ट से होकर मूर्ज्छित हो गये और गिर पड़े॥ १९४॥

#### राजपत्नी बोली-

इनके कण्ठ-स्वर से ही स्पष्ट है जिसमें कोई संदेह नहीं कि ये महापुरुष विद्वज्जन मनश्चन्द्र महाराज हरिश्चन्द्र ही हैं ॥ १९५ ॥

वही ऊँची आगे से थोड़ी नीचे झुकी नासिका, वही कली की भाँति दन्तपंक्ति— यह और कोई नहीं वे ही महायशस्वी महात्मा हरिश्चन्द्र हैं॥ १९६॥

इमशानमागतः कस्मादद्यैष स नरेश्वरः। अपहाय पुत्रशोकं सापश्यत् पतितं पतिम् ।।१९७। प्रकृष्टा विस्मिता दोना भर्त्तृपुत्राधिपोडिता। वीक्षन्ती सा ततोऽपश्यद् भर्त्तृदण्डं जुगूप्सितम् ।।१९८। श्वपाकार्हमतो मोहं जगामायतलोचना । चेतश्च शनकैः सगद्गदमभाषत ॥१९९। प्राप्य धिक त्वां देवातिकरुणं निम्मंय्यदिं जुगुप्सितम्। येनायममरप्रख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्।।२००। राज्यनाशं सुहृत्यागं भार्या-तनयविक्रयम । प्रापयित्वापि नो मुक्तश्चण्डालोऽयं कृतो नृपः ॥५०१। हा राजन् ! जातसन्तापामित्थं मां घरणीतलात्। उत्थाप्य नाद्य पर्यंङ्कमारोहेति किमुच्यते ॥२०२। नाद्य पश्यामि ते छत्रं भुङ्गारमथवा पुनः। चामरं व्यजनश्वापि कोऽयं विधिविपर्य्यः ॥२०३।

आज ये महाराज क्मशान में क्यों आये हैं—यह ध्यान आते ही उस (शैव्या) ने पुत्रशोक छोड़-छाड़कर नीचे मूर्च्छित पड़े अपने पित को देखा ॥ १९७॥

बहुत अधिक आश्चर्य में पड़ी, दीनहीन, पित और पुत्र के शोक से पीड़ित उसने उन्हें देखा और उनके साथ एक घृणास्पद डंडे को भी देखा ॥ १९८॥

वह डंडा चण्डालों का डंडा था उसे देखते ही वह सुन्दरी मूर्चिछत हो गयो और जब धीरे-धीरे उसकी चेतना लौटी तो रुंधे गले से वह बोलने लगी।। १९९।।

अरे विधाता ! धिक्कार है तुझे ! तू इतना निठुर, इतना उद्दण्ड और इतना घृणित है कि तुमने देवतुल्य राजा को चण्डाल बना दिया है ॥ २००॥

राजा के राज्य का नाश सुहृद्वर्ग से उनका वियोग, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का विक्रय—यह सब कुछ करके भी तुमने इन्हें नहीं छोड़ा और चण्डाल तक बना विया ॥ २०१ ॥

हा महाराज ! पृथिवी पर पड़ी मुझ-दीन दुखिया को उठाकर, आज आप क्यों नहीं कहते कि पलंग पर आकर लेट जा ॥ २०२ ॥

यह दुर्भाग्य का कैसा दुश्चक है कि आज न तो आपका राजछत्र, न आपका स्वर्ण भृंगार, न आपका चामर, न आपका व्यजन—कुछ भी तो आपका नहीं दिखायी देता ॥ २०३ ॥

मा०पु० १५

यस्याग्रे त्रजतः पूर्व्वं राजानो भृत्यतां गताः। स्वोत्तरीयैरकुर्वन्त नीरजस्कं महीतलम् ॥२०४। कपालसंलग्न-घटीघटनिरन्तरे। सोऽयं सुदारुणे ॥२०५। मृतिनम्मील्यसूत्रान्तर्गूढ़केशे वसानिस्यन्दसंशुष्क-महीपुटकमण्डित भस्माङ्गारार्द्धदग्धास्थि-मज्जासङ्घट्टभीषणे 11२०६1 गृध्र-गोमायुनादार्त्तनष्टक्षुद्रविहङ्गमे नीलीकृतदिगन्तरे ।।२०७। चिताधूमाततिरुचा सम्प्रहृष्टिनशाचरे । कुणपास्वादनमुदा चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः श्मशाने दुःखपीडितः ॥२०८। एवमुक्तवा समाश्लिष्य कण्ठं राज्ञो नृपात्मजा। कष्टशोकशताधारा विललापार्त्तया गिरा।।२०९।

यह सब बोलती राजकुमारी शैव्या राजा (हरिश्चन्द्र) के गले लग गयी और अगणित कष्ट और शोक के सहन करने के कारण बड़ी आर्तवाणी में विलाप करने लगी॥ २०९॥

पहले जब कभी आप प्रयाण करते थे तो राजा लोग आपके अनुचर-परिचर का काम करते थे और आपके प्रस्थान-मार्ग की घूल अपने उत्तरीयों से साफ किया करते थे ॥ २०४॥

आज वे ही राजेन्द्र (हरिश्चन्द्र) दुःख से पीडित इस घृणित अपिवत्र इमशान में घूम रहे हैं—ऐसे इमशान में जहां मुर्दों की खोपिड़ियों से सटे छोटे-बड़े मिट्टी के घड़े बिखरे पड़े हैं; जहां मुर्दों के सिर के बाल उनपर लपेटी गयी मालाओं के सूत से गुंथे-गुंथाये बड़ा दाखण दृश्य दिखा रहे हैं, जहां चिता पर जलते मुर्दों की पिघलती चर्बी से आस-पास मिट्टी के सूखे ढेले गीले हो रहे हैं; जहां चिता के भस्मपुंज और घधकते अंगारों में जलती हिंडुओं और मज्जा की ढेर में भीषणता व्याप्त है; जहां गिद्धों और गीदड़ों की चिल्लाहट से घबराकर छोटे पक्षी इधर-उधर शरण लेने के लिये भाग रहे हैं; जहां चिताओं से उठते धूंए के बादलों की धूसरता से चारों दिशायें धूमिल हो रही हैं और जहां मुर्दों के मांस के आस्वाद से निशाचर आनन्दमग्न घूम रहे हैं ॥ २०५-२०८॥

## राजपत्न्युवाच-

राजन् ! स्वप्नोऽथ तथ्यं वा यदेतन्मन्यते भवान् । तत् कथ्यतां महाभाग मनो व मुह्यते मम ॥२१०। यद्येतदेवं धर्मज्ञ नास्ति धर्मे सहायता । विप्रदेवादिपूजने पालने भुवः ॥२११। नास्ति धर्मः कुतः सत्यमार्ज्जवं चानृशंसता। धर्मपरमः स्वराज्यादवरोपितः ॥२१२। इति तस्या वचः श्रुत्वा निश्वस्योष्णं सगद्गदम् । कथयामास तन्वंग्या यथा प्राप्ता श्वपाकता ॥२१३। रुदित्वा सापि सुचिरं निश्वस्योष्णश्च दुःखिता । भीरुर्यथावृत्तं स्वपुत्रमरणं न्यवेदयत् ॥२१४।

#### राजोवाच-

प्रिये ! न रोचये दीर्घं कालं क्लेशमुपासितुम् । नात्मायत्तश्च तन्वङ्गिः पश्च मे मन्दभाग्यताम् ॥२१५।

#### राजपत्नी बोलने लगी-

मेरे राजा ! यह जो कुछ हो रहा है वह सपना है या सच है, क्या आपने सोचा है कि यह सब क्या है ? महाराज ! मुझे भी बताइये, मेरा मन तो मूर्ज्छित हो रहा है ॥ २१०॥

हे धर्मज्ञानी ! यदि यह सब सच है तब तो न तो धर्माचरण में कल्याण है और न विप्रपूजन तथा देवपूजन में अथवा राज्य-संरक्षण में ही कल्याण है ॥ २११ ॥

आपके जैसे धर्मनिष्ठ महापुरुष को जब राजसिंहासन छोड़ना पड़ा तब धर्म कहाँ है ? और सत्य कहाँ है ? कहाँ है दया ! कहाँ है करुणा ! (यह सब कुछ नहीं है ॥ २१२॥

उस (शैव्या) की ऐसी बात 'सुनकर आहें भरते और रुंधे गले से राजा ने बताया कि किस प्रकार उन्हें चण्डाल बनना पड़ा ॥ २१३ ॥

वह (शैव्या) भो बहुत देर तक विलाप करती रही और दुःख में आहें भरती रही और डरी सहमी उसने अन्त में अपने बालक की मृत्यु का सब वृत्तान्त बताया॥ २१४॥

#### तब राजा बोले—

हे प्रिये ! अब अधिक दिनों तक क्लेश सहन करना असंभव लग रहा है, किन्तु विवश हुं क्योंकि पराधीन हुँ । यह सब मेरा दुर्भाग्य है जो तू देख रही है ॥ २१५ ॥ चण्डालेनाननुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यदि ।
चण्डालदासतां यास्ये पुनरप्यन्यजन्मिन ।।२१६।
नरके च पतिष्यामि कोटकः कृमिभोजनः ।
वैतरण्यां महापूय-वसासृक्-स्नायुपिच्छिले ।।२१७।
असिपत्रवने प्राप्य छेदं प्राप्स्यामि दारुणम् ।
तापं प्राप्स्यामि वा प्राप्य महारौरवरौरवौ ।।२१८।
मग्नस्य दुःखजलधौ पारः प्राणवियोजनम् ।
एकोऽपि बालको योऽयमासीद्वंशकरः सुतः ।।२१९।
मम दैवाम्बुवेगेन मग्नः सोऽपि बलीयसा ।
कथं प्राणान् विमुश्वामि परायत्तोऽस्मि दुर्गतः ।।२२०।
अथवा नात्तिना क्लिष्टो नरः पापमवेक्षते ।
तिर्यंक्तवे नास्ति तद्दुःखं नासिपत्रवने तथा ।।२२१।
वैतरण्यां कृतस्तादृग् यादृशं पुत्रविप्लवे ।
सोऽहं सुतशरीरेण दोप्यमाने हुताशने ।।२२२।

यदि मैं (अपने स्वामी) चण्डाल की आज्ञा के बिना आग में जल मरता हूँ तो अगले जन्म में भी मुझे उसी चण्डाल की दासता भोगनी पड़ेगी।। २१६।।

इतना ही नहीं, मुझे पीव, चरबी, खून तथा स्नायुस्राव से भीगे नरक में गिर कर वैतरणी में कीड़ा-मकोड़ा खाने वाला कीड़ा बनना पड़ेगा ॥ २१७ ॥

उसके वाद मुझे असिपत्रवन नामक नरक में प्रवेश करना पड़ेगा जहाँ मेरी बड़ी दारुणता से चीर-फाड़ होगी या मुझे रौरव और महारौरव नरक में जाना होगा जहाँ अग्नि-संतापन की पीड़ा सहनी पड़ेगी ॥ २१८॥

दुःख के समुद्र में डूबते हुये मेरा एक ही सहारा है—मृत्यु । मुझ जैसा अभागा कौन होगा जिसका एक मात्र जो पुत्र था, जिससे वंश चलता, वह भी न रहा॥ २१९॥

मेरे प्रबल दुर्भाग्य की भयंकर बाढ़ में वह बालक भी डूब गया। मैं बड़ी दुर्दशा में पड़ा हूँ। पराधीन होने के नाते मेरे लिये मरना भी असम्भव है।। २२०॥

अथवा जो आर्त है वह पाप और पुण्य क्या देखे ! वह दुःख न तो पक्षी-योनि में है और न असिपत्रवन में है (जो पुत्र की मृत्यु में है) ॥ २२१ ॥

वैतरणी में भी वह दु:ख कहाँ जो दु:ख पुत्र पर पड़े प्राण संकट में है। इसिलिये मैं प्रज्वलित चिता में अपने पुत्र के शरीर के साथ (कूद पडूंगा) ॥ २२२ ॥

निपतिष्यामि तन्विङ्ग क्षन्तव्यं कुकृतं मम ।
अनुज्ञाता च गच्छ त्वं विप्रवेशम शुचिस्मिते ।।२२३।
मम वाक्यश्च तन्विङ्ग निबोधादृतमानसा ।
यदि वत्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः ।।२२४।
परत्र सङ्गमो भूयात् पुत्रेण सह च त्वया ।
इह लोके कुतस्त्वेतद् भविष्यति ममेङ्गितम् ।।२२५।
त्वया सह मम श्रेयो गमनं पुत्रमार्गणे ।
यन्मया हसता किञ्चिद्रहस्ये वा शुचिस्मिते ।।२२६।
अश्लीलमुक्तं तत् सर्वं क्षन्तव्यं मम याचतः ।
राजपत्नीति गर्वेण नावज्ञेयः स ते द्विजः ।
सर्वयत्नेन ते तोष्यः स्वामिवैवतवच्छुमे ।।२२७।

राजपत्न्युवाच--

अहमप्यत्र राजर्षे दीप्यमाने हुताशने । दुःखभारासहाद्यैव सह यास्यामि वै त्वया ।।२२८।

मेरी प्राण प्यारी! मुझे क्षमा करना मेरे कुकमें के लिये, जो मैं पुत्र के साथ जलकर मरने में करूँगा। अरी शुचिस्मिते! मैं चाहता हूँ कि तू उसी ब्राह्मण के घर चली जा (जो तुझे खरीद ले गया है) ॥ २२३॥

अरी मुन्दरी! मेरी बात ध्यान से मुनो—यदि हमने दान-पुण्य किया है, यदि हमने देव-यजन किया है और यदि हमने गुरुजनों की सेवा-मुश्रूषा की है (तो अगले जन्म में हमारा-तुम्हारा पुर्नीमलन हो) ॥ २२४॥

तुम्हारे साथ और तुम्हारे पुत्र के साथ पुनर्जंन्म में मैं मिलूँगा, क्योंकि इस जन्म में मेरी यह अभिलाषा तो कभी पूरी नहीं होगी ॥ २२५॥

तुम्हारे साथ पुत्र की खोज में चलने में मेरा कल्याण होता, किन्तु यह मनोरथ भी इस जन्म में पूरा नहीं होगा। अरी सुमधुर हँसी वाली! पहले हंसी-हंसी में या प्रेम-प्रसंग में जो कुछ भी मुझसे अनुचित बात निकल गयी है (उसके लिये मुझे क्षमा करना)॥ २२६॥

मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ अनुचित मैंने कहा हो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तुम यह सोचकर घमण्ड न करना कि तुम राजरानी हो। और ऐसा समझकर उस ब्राह्मण का तिरस्कार भी न करना। हे कल्याणी! तुम उसे अपना स्वामी मानकर, अपना देवता मानकर, सब प्रकार से उसे प्रसन्न रखना॥२२७॥ राजपत्नी बोली—

हे राजर्षि ! मैं अब दुःख का भार नहीं सह सकती, मेरा भी निश्चय है कि आज ही आपके साथ जलती चिता में कूद कर जल महाँ ॥ २२८ ॥

पक्षिण ऊचुः—

ततः कृत्वा चितां राजा आरोप्य तनयं स्वकम् ।
भार्य्या सिहतश्चासौ बद्धाञ्जिलपुटस्तदा ॥२२९।
चिन्तयन् परमात्मानमीशं नारायणं हिरम् ।
हृत्कोटरगुहासीनं वासुदेवं सुरेश्वरम् ।
अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्णं पीताम्बरं शुभम् ।।२३०।
तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवाः सवासवाः ।
धमं प्रमुखतः कृत्वा समाजग्मुस्त्वरान्विताः ॥२३१।
आगत्य सर्वे प्रोचुस्ते भो भो राजन् ! शृणु प्रभो ।
अयं पितामहः साक्षाद्धमंश्र्य भगवान् स्वयम् ॥२३२।
साध्याश्च विश्वे महतो लोकपालाः सवाहनाः ।
नागाः सिद्धाः सगन्धर्वा हद्वाश्चैव तथाश्चिनौ ॥२३३।
एते चान्ये च बहवो विश्वामित्रस्तथैव च ।
विश्वत्रयेण यो मित्रं कर्त्तुं न शिकतः पुरा ॥२३४।

#### धर्मपक्षी बोले-

इसके बाद, राजा (हरिश्चन्द्र) ने चिता बनायी, उस पर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर श्रीनारायण का स्मरण करने लगे। वे उन श्रोनारायण का ध्यान करने लगे जो परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, श्रीहरि हैं, हृद्गुहा में विराजमान हैं, वासुदेव हैं, देवों के भी देव हैं, अनादि निधन हैं, श्री कृष्ण हैं, पीताम्बर-धारी हैं, परम कल्याणमय हैं और वस्तुतः 'ब्रह्म' हैं॥ २२९-२३०॥

जैसे ही राजा श्रोनारायण के ध्यान में मग्न हुए, वैसे ही देवराज इन्द्र समेत सभी देवगण धर्म को अग्रणी बनाकर त्वरितगित से वहा पहुंच गये॥ २३१॥

उनके समीप पहुँच कर सभी देवता बोल पड़े—राजन् ! सुनो, सुनो। यह देखो, ये साक्षात् पितामह (ब्रह्मा) खड़े हैं और स्वयं भगवान् धमं भी उपस्थित हैं॥ २३२॥

यहाँ सभी साध्यदेवगण आये हैं, मरुद्गण आये हैं, वाहनारुढ़ लोकपालगण आये हैं, नागगण आये हैं, गन्धर्वों के साथ सिद्धगण आये हैं, एकादश रुद्र आये हैं और दोनों अश्विनीकुमार भी आये हैं॥ २३३॥

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक देवगण उपस्थित हैं और साथ ही साथ विश्वामित्र भी विराजमान हैं, जिन्हें अब तक तीनों लोक के लोग अपना मित्र न बना सके ॥ २३४॥ विश्वामित्रस्तु ते मैत्रीमिष्टश्वाहर्तुमिच्छति। आरुरोह ततः प्राप्तो धर्मः शक्नोऽथ गाधिजः।।२३४।

## धर्म उवाच-

मा राजन् ! साहसं कार्षीर्धर्मीऽहं त्वामुपागतः । तितिक्षा-दम-सत्याद्यैः स्वगुणैः परितोषितः ।।२३६।

#### इन्द्र उवाच--

हरिश्चन्द्र महाभाग ! प्राप्तः शक्नोऽस्मि तेऽन्तिकम् ।
त्वया सभार्थ्यपुत्रेण जिता लोकाः सनातनाः ।।२३७।
आरोह त्रिदिवं राजन् ! भार्य्यपुत्रसमन्वितः ।
सूद्रष्प्राप्तं नरैरन्यैजितमात्मीयकर्मभिः ।।२३८।

पक्षिण ऊचु:---

ततोऽमृतमयं वर्षमपमृत्युविनाशनम् । इन्द्रः प्रामृजदाकाशाच्चितास्थानगतः प्रभः ।।२३९।

ये ही विश्वामित्र अब तुम्हारे प्रति मैत्री और मुदिता की भावना से भावित हैं और तुम्हारा मनोरथ पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद ही धर्म, इन्द्र और विश्वामित्र तीनों ऊपर बाये।। २३५।।

#### धर्म ने कहा-

राजन् ! ऐसा दुःसाहस न करो । मैं धर्म हूँ तुम्हारे आगे साक्षात् उपस्थित हूँ । तुम्हारी तितिक्षा, तुम्हारी इन्द्रिय-दमनशक्ति और तुम्हारी सत्यवादिता आदि के गुणों से मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ ॥ २३६ ॥

#### इन्द्र बोले—

हे भाग्यशाली महाराज हरिश्चन्द्र ! मैं देवराज इन्द्र तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ तुमने सभी शाश्वत लोकों पर विजय पायी है ॥ २३७ ॥

राजन् ! अब अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ उस स्वर्गलोक में चलो जिसे तुमने अपने धर्म से अजित किया है और जहाँ सवैसाधारण के लिये दुष्कर है ॥ २३८॥ धर्मपक्षी कहने लगे—

उसके बाद चिताभूमि पर उपस्थित देवराज इन्द्र ने आकाश से अकाल मृत्यु का नाश करने वाली अमृतवर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ २३९॥

सुमहद्देवदुन्दुभिनिस्वनम् । पुष्पवषंश्व वर्त्तमाने समाजे देवसंकुले ।।२४०। ततस्ततो समुत्तस्थौ ततः पुत्रो राज्ञस्तस्य महात्मनः। सुस्थः प्रसन्नेन्द्रियमानसः ।।२४१। **सुकुमारतनुः** ततो राजा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य सुतं क्षणात् । सभार्यः स श्रिया युक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्वितः ।।२४२। सम्पूर्णहृदयो मुदा परमया युतः। सुस्थः तत्क्षणादिन्द्रो भूयश्चैनमभाषत ।।२४३। बभूव सभार्यस्तवं सपुत्रश्च प्राप्स्यसे सद्गति पराम् । समारोह महाभाग निजानां कर्म्मणां फलैः।।२४४।

हरिश्चन्द्र उवाच---

देवराजाननुज्ञातः स्वामिना श्वपचेन वै। अगत्वा निष्कृति तस्य नारोक्ष्येऽहं सुरालयम् ।।२४५।

आकाश से देववृन्द ने पुष्पवृष्टि की और उनके आनन्दसूचक दुन्दुभिनाद होने लगे और वहाँ उपस्थित समस्त देवसमाज एक विचित्र उत्सुकता से भर उठा ॥ २४० ॥

उसके बाद हो उस महात्मा राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र उठ खड़ा हुआ—सुकुमार शरीर, स्वस्थ, प्रसन्नेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त राजा हरिश्चन्द्र उठे और तत्क्षण अपने पुत्र का आलिङ्गन किया। उनकी धर्मंपत्नी भी उनके साथ हो गयी। वे श्रो-सम्पन्न लगने लगे और उन्होंने दिव्यमाल्य तथा दिव्यवस्त्र धारण कर लिया॥ २४१-२४२॥

वे तत्काल अत्यन्त सुखी और सम्पूर्ण हृदय हो गये तथा परमानन्द का अनुभव करने लगे । उनको इन रूप में देखकर इन्द्र ने उनसे फिर कहा ॥ २४३ ॥

राजा ! तुम भाग्यशाली हो, तुम अपने पुष्यकर्मी के परिणाम-स्वरूप, अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ पद्भगिति को पाओगे । चलो, स्वर्ग चलो ॥ २४४ ॥

हरिश्चन्द्र ने कहा—

हे देवराज ! अपने स्वामी चण्डाल की आज्ञा के बिना, जब तक उसका सारा ऋण न चुका दूँ तब तक, मैं देवलोक का आरोहण कदापि नहीं कर सकता ॥ २४५ ॥

## धर्म उवाच--

तवैनं भाविनं क्लेशमवगम्यात्ममायया । आत्मा श्वपाकतां नीतो दर्शितं तच्च चापलम् ।।२४६।

#### इन्द्र उवाच—

प्रार्थ्यते यत् परं स्थानं समस्तैर्मनुजैर्भुवि । तदारोह हरिश्चन्द्र स्थानं पुण्यकृतां नृणाम् ।।२४७।

## हरिश्चन्द्र उवाच-

देवराज ! नमस्तुभ्यं वाक्यञ्चैतिस्रबोध मे ।
प्रसादसुमुखं यत् त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः ॥२४८।
मच्छोकमग्रमनसः कोशलानगरे जनाः।
तिष्ठिन्ति तानपोह्याद्य कथं यास्याम्यहं दिवम् ॥२४९।
ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवधः स्त्रीवधस्तथा।
तुल्यमेभिर्महापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम् ॥२४०।

## तब भगवान् धर्म बोले—

राजन् ! तुम्हें जो भी क्लेश हुये हैं वे सब मेरे ही कारण हुए हैं। मैंने ही अपनी माया से चण्डाल का रूप-धारण किया था और विकृत चेष्टायें प्रदर्शित की थी॥ २४६॥

## देवराज इन्द्र बोले-

महाराज हरिश्चन्द्र ! इस भूतल पर मनुष्य जिस परमस्थान की प्राप्ति की कामना करते हैं उसी पुण्यवान् मनुष्यों के स्थान—स्वर्ग—पर अब तुम आरूढ़ हो जाओ ॥ २४७ ॥

# हरिश्चन्द्र ने कहा-

हे देवराज ! आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरी उस बात को सुनें जो मैं विनयावनत होकर प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ॥ २४८॥

कोसलराज्य के अपने प्रजाजन को, जो मेरे शोक में शोकमग्न हैं, यों ही छोड़ कर, मैं स्वर्गंलोक कैसे जा सकता हूँ ? ॥ २४९॥

अपने भक्तजन का परित्याग वैसा ही महापाप है जैसा महापाप ब्राह्मण का वध, गुरु का वध, गौ का वध और स्त्री का वध है।। २५०।। भजन्तं भक्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजतः सुखम् । नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्छकः ! दिवं वज ।।२५१। यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर । ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह ।।२५२।

#### इन्द्र उवाच-

बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक् । कथं सङ्घातभोग्यं त्वं भूयः स्वर्गमवाप्स्यसि ।।२५३।

## हरिश्चन्द्र उवाच-

शक्न भुङ्क्ते नृपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनाम् । यजते च महायज्ञैः कर्म पौतं करोति च ।।२५४। तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वमनुष्ठितम् । उपकर्त्तृन् न संन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया ।।२५५।

हे देवराज ! आप स्वर्ग लोक चले जाँये, क्योंकि ऐसे भक्तजनों के, जो सदा भक्तिभाव से सेवा करते हैं, जिनका परित्याग अनुचित है और जो अत्यन्त शिष्ट है, परित्याग करने से भुझे न तो इस लोक में कोई सुख मिलेगा और न परलोक में॥ २५१॥

हे देवनाथ ! यदि मेरे सभी भक्त प्रजाजन मेरे साथ स्वर्ग जा सकते हों तो मैं भी स्वर्ग में चलने को प्रस्तुत हूँ । अन्यथा उनके साथ नरक में भी जाने में मुझे कोई कब्ट नहीं होगा ॥ २५२ ॥

#### इन्द्र बोले—

राजन् ! सबके पुण्यकर्म भिन्न-भिन्न होते हैं और पापकर्म भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं। तब भला तुम स्वर्ग का सुख-भोग कैसे करोगे जिसे एक साथ सब लोग मिल-कर नहीं कर सकते ॥ २५३॥

## हरिश्चन्द्र बोले—

हे देवराज ! राजा जो राज्य-सुख का भोग करता है, वह अपने कुटुम्ब के लोगों के प्रभाव से करता है । इसी प्रकार वह महायज्ञों का जो अनुष्ठान करता है अथवा जो इष्टापूर्त का पुष्य-कर्म करता है वह सब (उन्हीं लोगों के प्रभाव से करता है) ॥ २५४॥

इसो प्रकार मैंने भी जो कुछ किया है, वह सब अपने कुटुम्ब अर्थात् प्रजाजन के प्रमाव के बल पर किया है। अब स्वर्ग-सुख की भोग-लिप्सा में पड़कर मैं अपने उपकार करने वाले लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता ॥ २५५॥

तस्माद्यन्मम देवेश किश्विदित्त सुचेष्टितम् । दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ।।२५६। बहुकालोपभोग्यं हि फलं यन्मम कर्मणः । तदस्तु दिनमप्येकं तैः समं त्वत्प्रसादतः ।।२५७।

## पक्षिण ऊचुः—

एवं भविष्यतीत्युक्तवा शक्तिस्त्रभुवनेश्वरः।
प्रसन्नचेता धर्मश्च विश्वामित्रश्च गाधिजः।।२५८।
विमानकोटिसम्बद्धं स्वर्गलोकान्महोतलम्।
गत्वायोध्याजनं प्राह विवमारुह्यतामिति।।२५९।
तविन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः।
आनीय रोहिताश्वश्च विश्वामित्रो महातपाः।।२६०।
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सोऽभ्यसिश्वन्नृपात्मजम्।
वेवैश्च मुनिभिः सिद्धैरभिषच्य नराधिपम्।।२६१।

इसिलिये हे देवेन्द्र ! जो कुछ मेरा पुण्य-कर्म है, जो कुछ मेरा दानकर्म है, जो कुछ मेरा यज्ञयागजन्य फल है और जो कुछ मेरा जप-तप है, वह सब मेरा नहीं, अपितु मेरे प्रजाजन का भी है ॥ २५६॥

मेरे सत्कर्मों का फल, जिन्हें मैं बहुत समय तक भोगता, आपकी कृपा से, यदि सबके साथ मिलकर एक दिन में ही भोगकर समाप्त कर दूँ तो बड़ा अच्छा होता ॥ २५७ ॥

## धर्मपक्षी कहने लगे-

त्रिभुवन के ईश्वर देवराज इन्द्र ने कहा—'ऐसा ही होगा' और प्रसन्नचित्त भगवान् धर्म तथा गाधिनन्दन विश्वामित्र मुनि (ने भी यही कहा) ॥ २५८॥

स्वर्गलोक से देवराज भूलोक पर आये जो देव विमानों की भोड़ से भरा था और अयोध्यावासी लोगों से बोले—'आप सब लोग स्वर्ग चलें'॥ २५९॥

देवराज इन्द्र की यह बात सुनकर और राजा हरिश्चन्द्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण, महातपस्वी विश्वामित्र मुनि रोहिताश्व को ले आये और देवगण, मुनिजन तथा सिद्धवृन्द के साथ उन्होंने उस राजकुमार का अयोध्या की रम्य राजधानी में राज्याभिषेक कर दिया ॥ २६०-२६१ ॥

राज्ञा सह तदा सर्वे हृष्टपुष्टसुहृज्जनाः।
सपुत्रभृत्यदारास्ते दिवमाष्ठहुर्जनाः।।२६२।।
पदे पदे विमानात् ते विमानमगमन् नराः।
तदा सम्भूतहर्षोऽसौ हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः।।२६३।
सम्प्राप्य भूतिमतुलां विमानेः स महीपतिः।
आसाश्वके पुराकारे वप्रप्राकारसंवृते।।२६४।
ततस्तस्यद्धिमालोक्य श्लोकं तत्रोशना जगौ।
देत्याचार्यो महाभागः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्।।२६४।

शुक्र उवाच—

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति । यः श्रुणोति स्वदुःखार्त्तः स सुखं महदाप्नुयात् ॥२६६। स्वर्गार्थी प्राप्नुयात् स्वर्गं पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् । भार्यार्थी प्राप्नुयाद्भार्यां राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात् ॥२६७।

उसके बाद राजा हरिश्चन्द्र के साथ सभी अयोध्यावासी हृष्ट-पुष्ट प्रजाजन ने अपने पुत्रों और भृत्यों और अपनी धर्मपित्नयों के साथ स्वर्गारोहण किया ॥ २६२ ॥ अयोध्या के नागरिक पद-पद पर एक विमान से दूसरे विमान में जाने लगे, जिसे देखकर महाराज हरिश्चन्द्र को असीम आनन्द मिलने लगा ॥ २६३ ॥

महाराज हरिश्चन्द्र को अतुल ऐश्वयं मिल गया और विमानों के द्वारा यात्रा करते वे परिवार और प्राकार से परिवेष्टित स्वर्ग के नगर में निवास करने लगे॥ २६४॥

उनकी ऋद्धि-सिद्धि का दृश्य देख, समस्त शास्त्रों के अर्थंतत्त्व के वेता, दैत्या-चार्य महाभाग शुक्राचार्य ने एक प्रशस्ति-गाथा का गान किया ॥ २६५ ॥

शुक्राचार्य ने यह गाथा गायी—

हरिश्चन्द्र के समान अब तक न कोई राजा हुआ और न आगे होगा। जो हरिश्चन्द्र की चरितगाथा का श्रवण करेगा वह यदि दु:ख से पीडित हो तो परम सुख का भोग करेगा॥ २६६॥

(हरिश्चन्द्र की चरित-गाथा के श्रवण से) जो स्वर्ग का अभिलाषी है, उसे स्वर्ग मिलेगा; जो पुत्र की कामना रखता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी; जो पत्नी का इच्छुक है उसे पत्नी मिलेगी और जो राज्य चाहता है उसे राज्य मिलेगा ॥ २६७ ॥ अहो तितिक्षामाहात्म्यमहो दानफलं महत्। यदागतो हरिश्चन्द्रः पुरीञ्चेन्द्रत्वमाप्तवान्।।२६८।

पक्षिण ऊचु:---

एतत् ते सर्वमाख्यातं हरिश्चन्द्रविचेष्टितम् । अतः परं कथाशेषः श्रूयतां मुनिसत्तम ॥२६९। विपाको राजसूयस्य पृथिवोक्षयकारणम् । तद्विपाकनिमित्तश्च युद्धमाडिबकं महत्॥२७०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥८॥

THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE S

धन्य है त्याग का माहात्म्य ! धन्य है दान का महाफल ! इन्हीं की महिमा से राजा हरिश्चन्द्र स्वर्गपुरी के निवासी हो गये और इन्द्र का पद प्राप्त कर लिया ॥ २६८॥ धर्मपक्षी बोले—

हे मुनिराज जैमिनि ! हमने महाराज हरिश्चन्द्र का सब चरितवणैन कर दिया । इसके बाद की जो कथा है उसे भी सुन लीजिये ॥ २६९ ॥

यह कथा राजसूय यज्ञ के परिणाम की कथा है, पृथिवी के प्रक्षय के कारण की कथा है और उसके निमित्त स्वरूप भयङ्कर आडिबक-युद्ध की कथा है ॥ २७०॥

#### पर्यालोचन

(क) यह एक बड़ा अध्याय है जो पिछले अध्याय में उपकान्त हरिश्चन्द्रो-पाल्यान का ही पूरक अध्याय है। धर्मपक्षी, विश्वामित्र द्वारा राज्य से निर्वासित हरिश्चन्द्र की जो अगली कहानी कह रहे हैं —वह इस प्रकार है —अपनी धर्मपत्नी शैव्या और बालक रोहिताक्व के साथ राजा हरिक्चन्द्र वाराणसी नगरी में यह सोचकर आ जाते हैं कि वहाँ किसी मनुष्य का राज्य नहीं; अपितु भगवान् राङ्कर का राज्य है, जहाँ से उन्हें कोई निर्वासित नहीं कर सकेगा। किन्तु जैसे ही वे वाराणसी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनके समक्ष विश्वामित्र विराजमान हो जाते हैं और अपनी दक्षिणा माँगते हैं। राजा हरिश्चन्द्र के पास अपने शरीर, अपनी धर्मपत्नी और अपने अबोध बालक को छोड़ विश्वामित्र को देने के लिये कुछ भी नहीं बचा है। विश्वामित्र राजा की दूर्दशा देखते हुए भी दक्षिणा को निर्धारित अविध में दक्षिणा लेने का दूराग्रह करते हैं। राजा किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर चिन्तातुर हो जाते हैं; किन्तु उनकी धर्मपत्नी उन्हें उनके सत्यपालनव्रत के अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिये प्रोत्साहित करती है और उनसे आग्रह करती है कि वे उसे किसी के हाथ बेंचकर दक्षिणा देने के वचन का पालन करें। राजा ऐसी दुर्दशा की बात सोचकर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें वेहोरा पड़े देखकर रौव्या भी मूर्ज्छित हो जाती है। रोहितास्व अबोध बालक है। भूख-प्यास से विह्वल होकर 'माँ-माँ' पुकारता है और कुछ खाने की रट लगाता है। इसी समय विस्वामित्र पुनः वहाँ उपस्थित होते हैं और पानी का छींटा देकर राजा को होश में लाते हैं और अविध के भीतर दक्षिणा देने का आग्रह करते हैं।

सूर्य के अस्त होते ही अविध समाप्त होनेवाली है। सब ओर से निराश होकर राजा अपनी धर्मंपत्नी के क्रय के लिये वाराणसी के नागरिकों से याचना करते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी तरुणी पत्नी की सेवा के लिये शैव्या को खरीदने पहुँच जाता है और राजा को पर्याप्त धन मूल्य के रूप में दे देता है और केश पकड़कर शैव्या को घसीटते ले जाने को तैयार हो जाता है। बालक रोहिताश्व अपनी माँ की फटी साड़ी का आँचल पकड़ कर रोने लगता है, द्विविधा में पड़ी शैव्या ब्राह्मण से अपने पुत्र को भी खरीद लेने के लिये प्रार्थना करती है। शैव्या की बात मानकर ब्राह्मण राजा को और धन देकर उसके बालक को भी खरीद लेता है और शैव्या और रोहिताश्व दोनों को एक साथ बाँधकर ले जाता है। दुर्देव की प्रेरणा से विश्वामित्र तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं और पत्नी तथा पुत्र के

विक्रय से मिली धनराशि को अपर्याप्त बताकर और धनराशि दक्षिणारूप में देने के अपने दुराग्रह पर आरूढ़ हो जाते हैं।

हरिश्चन्द्र के सामने अपने आपको बेचने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया है। वे काशी के नागरिकों को पुकार-पुकार कर कहने लगते हैं कि कोई भी उन्हें अपना क्रीतदास बना ले, जिससे वे विश्वामित्र के ऋण से उऋण हो जाँय। उनकी पुकार सुनकर एक महाबीभत्स चण्डाल प्रचुर धनराशि देकर उन्हें खरीद लेने की इच्छा प्रकट करता है; किन्तु धर्मसंकट में पड़े राजा चण्डाल के दास बनने की अपेक्षा विश्वामित्र के दास बनने के लिये तत्पर हो जाते हैं। विश्वामित्र अपने दास हरिश्चन्द्र को उसी चण्डाल के हाथ पर्याप्त धन लेकर बेच देते हैं। चण्डाल राजा को अपना क्रीतदास बनाकर चण्डालों की बस्ती में ले जाता है और उनसे श्मशान में जलाये गये मुर्दों के कफन तथा श्मशान-शुल्क के संग्रह के जघन्य कार्य कराने लगता है। एक वर्ष तक राजा चण्डाल के वशवर्ती बनकर उसके सभी कठोर आदेशों का पालन करते हैं। एक वर्ष का यह समय उन्हें एक सौ वर्ष का प्रतीत होता है।

घोर निराशा से ग्रस्त निश्चेष्ट होकर वे जमीन पर लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। श्मशान में रहने के कारण अथवा दैवदुर्विपाक से वे एक विचित्र स्वप्न देखते हैं, जिसमें वे यह देखते हैं कि उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया है और उस शरीर में रहते गुरु-दक्षिणा का वचन निभाया है तथा बारह वर्ष तक विविध दु:ख भोगने पर उन्हें छुटकारा मिला है। इसी स्वप्न के चलते रहते उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि वे एक डोम की स्त्री के गभें में हैं और गर्भस्थ रहते हए भी यह दृढ़ निश्चय किया है कि दानधर्म का अनुष्ठान कर वे अपना जीवन पवित्र करेंगे। जब वे डोमिन के बालकरूप में उत्पन्न होते हैं तो डोम के सभी घृणित श्मशान-कृत्य करने लगते हैं। वे स्वप्न में ही यह भी देखते हैं कि इस दशा में सात वर्ष बीत जाने पर एक निर्धन मृत ब्राह्मण स्मशान में लाया गया है; किन्तु श्मशान-शुल्क देने में असमर्थ उसके बन्ध-बान्धवों को उन्होंने खरी-खोटी सुनायी है, जिसपर उन्होंने उनसे कहा है कि तू महापापी है। पूर्वजन्म में त राजा हरिश्चन्द्र था और विश्वामित्र के शाप से अब चण्डाल बना है। यह सब सुनकर भी उन्होंने, उन निर्धन ब्राह्मणों के प्रति दया का व्यवहार नहीं किया है। अत्यन्त रुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया है— 'तू अभी घोर नरक में चला जा'। इतने में ही यमराज भट उन्हें पकड़ लेते हैं और

नरक में लेजाकर उन्हें खौलते तेल के कुण्ड में पटक देते हैं। नरक में निवास करते उन्हें नाना प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और इन्हीं यातनाओं के भोग में, जिसमें एक दिन एक वर्ष सा विकट लगता रहा है, उन्हें एक सौ वर्ष बिताने पड़ते हैं। इन यातनाओं के भोग के बाद उन्हें यमिकङ्कर पृथिवी पर पटक देते हैं। भूलोक में आकर उन्हें कभी गधे, कभी बंदर, कभी बकरे, कभी पक्षी, कभी कीड़े-मकोड़े और कभी जलचर जीवों की योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इन कष्ट-भोगों के बाद भाग्यवश उन्हें मानव-योनि में जन्म लेना पड़ा है। मानव-योनि में वे द्यूत-व्यसन में आकण्ठ-मग्न एक राजा होते हैं, जो जूए में अपनी रानी और अपने राजकुमार के साथ सम्पूर्ण राज्य हार जाता है और खिन्न होकर जंगल में चला जाता है। वहाँ एक सिंह उन्हें खा जाता है; किन्तु वे पुनः जीवित हो जाते हैं और 'हा शैव्या', 'हा रोहिताश्व' की रट लगाने लगते हैं। अकस्मात् उनकी धर्मपत्नी शैव्या रोहिताश्व के साथ उनके समक्ष उपस्थित होती है और उन्हें जुआ खेलने से मना करती है; क्योंकि जुआ खेलने से ही वे अपने सर्वस्व से हाथ घो चुके हैं। दुर्भाग्यवश वे अपनी दुर्दशाग्रस्त पत्नी और पुत्र को नहीं देख पाते; किन्तु तत्काल उन्हें प्रतीत होता है कि वे स्वर्गलोक में पहुँच गये हैं और वहाँ से अपनी रोती-कलपती निर्वस्त्र बनी पत्नी को 'बचाओ, बचाओ' की रट लगाते देखते हैं, जो उनसे यह कहती है कि उनके प्रति किये गये विश्वामित्र के दुर्व्यवहार से यमराज अवगत हो चुके हैं और यह भी जान गये हैं कि उस दुर्दशा में भी उनका सत्य-धर्म-पालन अक्षुण्ण बना रहा है। स्वप्न में उन्हें अपनी जो-जो दुर्दशा दिखायी पड़ती रही है, उन सबको वे बारह वर्ष की अविध में भोग चुके हैं। बारह वर्ष की अविध की समाप्ति के बाद यमिक इन्नर उन्हें यमराज के समक्ष पहुँचा देते हैं। यमराज से उन्हें पता चलता है कि महात्मा विश्वामित्र ने क्रोध के आवेश में जो शाप दिया, वह अनिवार्य है और उन्हें (राजा हरिश्चन्द्र को) मनुष्य-लोक में जाकर अविशष्ट दुःख का भोग करना भी अनिवार्य है। सम्पूर्ण दु:खभोग की समाप्ति होने पर ही उनका कल्याण है, अन्यथा नहीं।

राजा हरिश्चन्द्र विचित्र मनःस्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में ही उन्हें यमदूत स्वगंलोक से पृथिवीलोक पर पटक देते हैं। यह सब स्वप्न-दृश्य जब समाप्त होता है और उनकी नींद दूटती है तब वे श्मशानवासी श्वपचों से पूछने लगते हैं कि बारह वर्ष बीत गये या नहीं। श्वपच इस पर हैंस पड़ते हैं और उनमें से एक कह उठता है कि एक वर्ष ही बीता है। यह सुनकर दुःख विह्वल राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र की कल्याण-कामना के लिये धर्म और कृष्ण तथा बृहस्पित और इन्द्र प्रभृति देवगण

की प्रार्थना करने लगते हैं और पुनः श्वपच-वेश में, रमशान के स्वामी के आदेश-पालन में लग जाते हैं। उन्हें स्वप्न में देखे दृश्यों का विस्मरण हो जाता है। इसी बीच वृद्ध ब्राह्मण की क्रीतदासी बनी उनकी पत्नी शैव्या, सर्पदंश से मरे अपने पुत्र रोहिताश्व को लेकर उसी रमशान में आ पहुँचती है और अपने पित राजा हरिश्चन्द्र को पुकार-पुकार कर 'बचाओ, बचाओ' की रट लगाती है। दुर्दैव की निर्दयता से वे अपनी राजरानी और राजकुमार को पहले पहचान नहीं पाते किन्तु अन्त में जब उन्हें पहचानते हैं तो दु:खकातर होकर रो पड़ते हैं। उसी करूण परिस्थिति में वे अपने मृत पुत्र को अपनी गोद में लेकर मूच्छित होने लगते हैं। शैव्या उन्हें पहचान जाती है और विलाप करती बड़बड़ाती रहती है कि धर्मपरायणता से भी लोक-जीवन में कोई कल्याण नहीं और न देवपूजा तथा सत्यपालन से ही कोई लाभ है।

शैव्या की कारुणिक दशा देखकर और अपने आपको ही अपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु का कारण मानकर वे चिता तैयार करते हैं और उसी में अपने मृत पुत्र को लेकर अपना प्राणान्त करने के लिये तत्पर हो उठते हैं और धर्मंपत्नी शैव्या को उस ब्राह्मण की ही सर्वविध सेवा के लिए जीवित रहने की दुःखद आज्ञा देते हैं। शैव्या भी उनके साथ ही चिता में जलकर अपना जीवन समाप्त करने पर कटिबद्ध हो जाती है। राजा और रानी की ऐसी परिस्थिति देख ब्रह्मा, धर्म, सिद्ध-गन्धर्वं, लोकपाल, देवगण आदि उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी सहना पड़ा है वह सब उनकी धर्म-परीक्षा रही है। उनके समक्ष इन्द्र उपस्थित होकर कहते हैं कि उन्होंने अपने सत्य-पालन के लोकातिशायी धर्म का पालन कर शाश्वत लोकों पर विजय पायी है। इन्द्र के इस आश्वासन के साथ ही स्वर्ग से अमृत की वर्षा होती है, जिससे रोहिताश्व जीवित हो उठता है और अपने माता-पिता को देख प्रसन्न हो जाता है। साक्षात् धर्म देव उनके सामने आकर यह कहते हैं कि पूर्वजन्म के पापफल के भोगरूप में उनके भावी क्लेशों को जानकर उन्होंने स्वयं श्वपच का रूप-धारण किया है और उनकी (राजा-राजरानी और राजपुत्र की) जो कुछ भी दुर्दशा हुई है उससे उनका निस्तार हो गया है और वे अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ स्वर्ग सुख का भोग करने के लिए देवविमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग-यात्रा के लिये तत्काल प्रस्थान कर सकते हैं। राजा हरिश्चन्द्र धर्मदेव से अनुनय-विनय करने लगते हैं कि कोसल के अपने प्रजाजन को दुःखमग्न छोड़कर वे स्वर्ग-सुखभोग के इच्छुक नहीं और उनके जो भी पुण्यकर्म फल हैं, वे उनके प्रजाजन को बाँट दिये जाँय। त्रिभुवन के ईश्वर इन्द्र राजा हरिश्चन्द्र की प्रार्थना पर द्रवित हो जाते हैं और उन्हें

कोसल के प्रजाजन, राजपत्नी और राजकुमार के साथ स्वर्ग सुखभोग के लिये आदेश देते हैं। महातपस्वी विश्वामित्र राजा के सत्यपालन से परम प्रसन्न होकर उनके पुत्र रोहिताश्व को अयोध्या के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। राजा हरिश्चन्द्र अपनी धर्मपत्नी शैव्या तथा अपने समस्त कोसलवासी प्रजागण के साथ स्वर्गसुखभोग के लिये स्वर्गलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र त्रिभुवन में सत्य हरिश्चन्द्र के महनीय नाम से प्रसिद्ध होते हैं।

(ख) यह हरिश्चन्द्रोपाख्यान पुराण-साहित्य में धर्मपरीक्षा का एक अप्रतिम आख्यान है और इस आख्यान के द्वारा पूर्वजन्म के पाप-पुण्य की प्रबल शक्ति तथा दुःखद अथवा सुखदफलभोग से ही कर्म विपाक से मुक्ति प्रभृति विविध रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। देवलोक और मनुष्यलोक का परस्पर सम्बन्ध भी इसी के द्वारा सूचित किया गया है।

> ।। श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'हरिश्चन्द्रोपाख्यान' नामक ८वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# नवमोऽध्यायः

पक्षिण ऊचु:--

राज्यच्युते हरिश्चन्द्रे गते च त्रिदशालयम् ।
निश्चकाम महातेजा जलवासात् पुरोहितः ॥१।
विश्वकाम महातेजा जलवासात् पुरोहितः ॥१।
विश्वका द्वादशाब्दान्ते गङ्गापर्य्युषितो मुनिः ।
शुश्राव च समस्तन्तु विश्वामित्रविचेष्टितम् ॥२।
हरिश्चन्द्रस्य नाशश्व राज्ञश्चोदारकर्मणः ।
चण्डालसम्प्रयोगश्व भार्यातनयविक्रयम् ॥३।
स श्रुत्वा सुमहाभागः प्रीतिमानवनीपतौ ।
चकार कोपं तेजस्वो विश्वामित्रमृषि प्रति ॥४।

वशिष्ठ उवाच-

मम पुत्रशतं तेन विश्वामित्रेण घातितम्। तत्रापि नाभवत् क्रोधस्तादृशो यादृशोऽद्य मे ॥५।

#### धर्मपक्षी बोले—

राज्य से च्युत महाराज हरिश्चन्द्र जब स्वगंलोक में चले गये, तब उनके महातेजस्वी पुरोहित जो जलमग्न होकर तपश्चरण में लगे थे, जल से बाहर निकले ॥ १॥

उनके ये पुरोहित मुनि विशिष्ठ थे, जो बारह वर्ष के बाद, गङ्गाजल के भीतर से निकले थे। बाहर निकलते ही उन्हें विश्वामित्र की कुचेष्टाओं का सब वृतान्त सुनने को मिला॥ २॥

उदारचरित राजा हरिश्चन्द्र का सर्वनाश, चण्डाल के द्वारा दासरूप में उनकी नियुक्ति और उनकी पत्नी और पुत्र का विक्रय (यह सब उन्होंने सुना) ॥ ३॥

महाभाग महातेजस्वी मुनि विशष्ठ, जो राजा हरिश्चन्द्र के प्रेमी थे, यह सब वृत्तान्त सुनकर, ऋषि विश्वामित्र पर बड़े क्रुद्ध हो गये ॥ ४॥ विशष्ठ ने कहा—

विश्वामित्र ने मेरे एक सौ पुत्रों का वध किया था, किन्तु तब भी मुझे इतना क्रोध नहीं हुआ था, जितना आज (राजा हरिश्चन्द्र को क्लेश पहुँचाने का वृत्तान्त

सुनकर) हो रहा है ॥ ५ ॥

श्रुत्वा नराधिपिममं स्वराज्यादवरोपितम् ।

महात्मानं महाभागं देवब्राह्मणपूजकम् ॥६।

यस्मात् स सत्यवाक् शान्तः शत्राविप विमत्सरः ।

अनागाश्चेव धर्मात्मा अप्रमत्तो मदाश्रयः ॥७।

सपत्नीभृत्यपुत्रस्तु प्रापितोऽन्त्यां दशां नृपः ।

स राज्याच्च्यावितोऽनेन बहुशश्र्व खिलीकृतः ॥६।

तस्माद् दुरात्मा ब्रह्मद्विट् प्राज्ञानामवरोपितः ।

मच्छापोपहतो मूढः स बकत्वमवाप्स्यति ॥९।

पक्षिण ऊचुः—

श्रुत्वा शापं मंहातेजा विश्वामित्रोऽपि कौशिकः । त्वमप्याडिर्भवस्वेति प्रतिशापमयच्छत ।।१०। अन्योऽन्यशापात् तौ प्राप्तौ तिर्य्यक्तवं परमद्युती । वशिष्ठः स महातेजा विश्वामित्रश्च कौशिकः ।।११।

महात्मा, महाभाग और देव-ब्राह्मण-सेवक राजा हरिश्चन्द्र को विश्वामित्र ने राजिंसहासन से उतार दिया है—यह वृतान्त आज सुनने के बाद (मैं क्रोध में पागल हो रहा हूँ) ॥ ६॥

इसका कारण यह है कि राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी थे, शान्त स्वभाव के थे, शत्रु के प्रति भी मात्सर्य का भाव नहीं रखते थे, सर्वथा निष्पाप थे, धर्मात्मा थे, अप्रमत्त थे और मेरे आश्रय में थे॥ ७॥

ऐसा राजा, अपनी धर्मपत्नी, अपने भृत्यगण और अपने पुत्र के साथ विश्वामित्र के द्वारा दुर्दशा की पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया गया और इतना ही नहीं, उसे उसके राज्य से निर्वासित किया गया और नाना प्रकार से अपमानित किया गया ॥ ८॥

इसलिए मैं शाप देता हूँ कि ब्रह्मद्रोही, दुष्ट और महामूढ़ विश्वामित्र, जिसे कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति महापतित समझेगा, बगुला बन जाय ॥ ९ ॥ धर्मपक्षी बोले—

महातेजस्वी कौशिक विश्वामित्र ने विशष्ठ के शाप की बात सुनी और बदले में विशष्ठ को शाप दे दिया—'तू भी सारस हो जा' ॥ १०॥

इस प्रकार महातप से देदीप्यमान वे दोनों अर्थात् महातेजस्वी विशष्ठ और कौशिक विश्वामित्र एक दूसरे के शाप के प्रभाव से पक्षी बन गये ॥ ११ ॥

अन्यजातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ। युयुघातेऽतिसंरब्धौ महाबलपराक्रमौ ।।१२। योजनानां सहस्रे द्वे प्रमाणेनाडिरुच्छितः। यन्नवत्यधिकं ब्रह्मन् ! सहस्रत्रितयं बकः ॥१३। तौ तु पक्षप्रहाराभ्यामन्योन्यस्योरुविक्रमौ। प्रहरन्तौ भयं तीवं प्रजानाश्वक्रतुस्तदा ॥१४। विध्य पक्षाणि बको रक्तोद्वृत्ताक्षिराहनत्। आडि सोऽप्युन्नतग्रीवो बकं पद्भचामताडयत् ।१५। तयोः पक्षानिलापास्ताः प्रपेतुर्गिरयो भुवि। गिरिप्रपाताभिहता चकम्पे च वसुन्धरा ॥ ३६। क्ष्मा कम्पमाना जलघोनुद्वृत्ताम्बूंश्चकार च। चैकपार्श्वेन पातालगमनोन्मुखी ॥१७। केचिद्गरिनिपातेन केचिद्मभोधिवारिणा। केचिन्महोसश्वलनात् प्रययुः प्राणिनः क्षयम् ॥१८।

वे दोनों महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी मनुष्य-योनि से भिन्न योनि में चले जाने पर भी अत्यन्त उग्रता के साथ आपस में लड़ने लगे॥ १२॥

सारस ने अपनी देह दो हज़ार योजन रुम्बी-चौड़ी बना दी और बगुला ने अपनी देह तीन हज़ार नब्बे योजन फैला दी ॥ १३ ॥

प्रबल पराऋमी उन दोनों ने अपने डैनों से एक दूसरे पर प्रहार प्रारम्भ कर दिया, जिसे देख-देख लोगों के हृदय में तीव्र भय का संचार होने लगा ॥ १४॥

बगुले ने अपने डैने फड़फड़ाये और क्रोध से लाल-आँखें तरेर कर उन डैनों से सारस को मारा। सारस ने भी अपनी गर्दन ऊँची की और पैरों से बगुले पर चोट की ॥ १५॥

उन दोनों के पंखों की प्रचण्ड वायु से प्रकम्पित होकर पर्वत टूट-टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे और पर्वतों के पतन से आहत हुई वसुन्धरा काँपने लगी ॥ १६॥

जब पृथ्वी काँपने लगी, तब समुद्रों की जलराशि में उथल-पुथल होने लगी और ऐसा लगने लगा मानो पृथ्वी करवट लेकर पाताल में धँस जायेगी ॥ १७॥

कुछ जीव तो पर्वतों के गिरने से मर गये, कुछ समुद्र की जलराशि में डूब मरे और कुछ पृथ्वी के डगमगाने से नाश में मिल गये ॥ १८॥

इति सर्वं परित्रस्तं हाहाभूतमचेतनम्।
जगदासीत् सुसम्भ्रान्तं पर्य्यस्तिक्षितिमण्डलम्।।१९।
हा वत्स ! हा कान्त ! शिशो ! प्रयाह्येषोऽस्मि संस्थितः।
हा प्रिये ! कान्त ! शैलोऽयं पतत्याशु पलायताम्।।२०।
इत्याकुलीकृते लोके संत्रासिवमुखे तदा।
सुरैः परिवृतः सर्वेराजगाम पितामहः।।२१।
प्रत्युवाच च विश्वेशस्तावुभावतिकोपितौ।
युद्धं वा विरमत्वेतल्लोकाः स्वास्थ्यं व्रजन्तु च।।२२।
श्रृण्वन्ताविप तौ वाक्यं ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः।
कोपामर्षसमाविष्टो युयुधाते न तस्थतुः।।२३।
ततः पितामहो देवस्तं दृष्ट्वा लोकसंक्षयम्।
तयोश्च हितमन्विच्छन् तिर्थाभावमपानुदत्।।२४।

इस प्रकार सारा जगत्, जिसका क्षितिमण्डल अस्त-व्यस्त हो गया था, बहुत अधिक भयाक्रान्त हो उठा, हाहाकार से भर उठा, मूर्ज्ञित हो गया और अत्यधिक संत्रास से विह्वल बन गया॥ १९॥

(चारों ओर यही सुनयी देने लगा)—हाय मेरे पत्र ! हाय मेरे प्रियतम ! हाय मेरे बच्चे ! भागो—मैं यहाँ हूँ । हा प्रिये ! हा प्रियतम ! पहाड़ टूट रहा है, भागो जल्दी भागो ॥ २०॥

इस प्रकार जब सारा लोक व्याकुल हो उठा और संत्रास के कारण निष्प्रभ हो गया, तब देवताओं के साथ पितामह पधारे ॥ २१ ॥

त्रिलोकी के अधिपति पितामह ने अत्यन्त क्रुद्ध उन दोनों (विश्वामित्र—बगुला और विश्वास्त्र) से कहा कि अपना युद्ध बन्द करो, जिसमें त्रैलोक्य के निवासो स्वस्थिचित्त हो सकें ॥ २२ ॥

अजन्मा किं वा अव्यक्त प्रकृति के कारण पितामह की बात सुनकर भी क्रोध और अमर्ष से आविष्ट वे दोनों लड़ते ही रहे। उन्होंने लड़ना बन्द नहीं किया॥ २३॥

इसके बाद पितामह ब्रह्मदेव ने जब लोक-संहार देखा और उनका भी हित सोचा, तो उनका पक्षोरूप में परिवर्तन दूर कर दिया ॥ ॥२४॥ ततस्तौ पूर्वदेहस्थौ प्राह देवः प्रजापितः।

च्युदस्ते तामसे भावे वशिष्ठ-कौशिकषंभौ।।२४।

जिह वत्स वशिष्ठ त्वं त्वञ्च कौशिक सत्तम।

तामसं भावमाश्रित्य ईदृग्युद्धं चिकोषितम्।।२६।

राजसूयविपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः।

युवयोविग्रहश्चायं पृथिवीक्षयकारकः।।२७।

न चापि कौशिकश्रेष्ठस्तस्य राज्ञोऽपराध्यते।

स्वर्गप्राप्तिकरो ब्रह्मञ्चपकारपदे स्थितः।।२६।

तपोविष्टनस्य कर्त्तारौ कामक्रोधवशं गतौ।

परित्यजत भद्रं वो ब्रह्म हि प्रचुरं बलम्।।२९।

एवमुक्तौ ततस्तेन लिज्जतौ तावुभाविष।

क्षमयामासतुः प्रीत्या परिष्वज्य परस्परम्।।३०।

उसके बाद जब दोनों का तामिसक स्वभाव दूर हुआ और दोनों ने अपने पहले का ऋषि-शरीर धारण कर लिया तब उन दोनों अर्थात् ऋषि विशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से प्रजापित ब्रह्मदेव ने कहा ॥ २५॥

हे प्रियवर विशिष्ठ और महात्मा विश्वामित्र ! तुम दोनों तामस प्रवृत्ति से पराभूत होकर परस्पर ऐसे (लोक-संहारक) युद्ध करने की चेष्टा से निवृत्त हो जाओ ॥ २६ ॥

राजा हरिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ का यह (भीषण) परिणाम और तुम दोनों का यह परस्पर भयंकर संघर्ष—दोनों भूलोक का सर्वनाश कर देंगे ॥ २७॥

ऋषिवर विशिष्ठ ! कौशिक विश्वामित्र ने कोई अपराध नहीं किया है, जिससे महाराज हरिश्चन्द्र का कोई अनिष्ट हुआ हो । वस्तुतः कौशिक विश्वामित्र ने तो महाराज हरिश्चन्द्र का उपकार किया है, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग मिला है ॥ २८ ॥

तुम दोनों तपस्या के विघ्नभूत काम और क्रोध के वशंवद हो गये हो । अब छोड़ो अपने-अपने काम-क्रोध, जिसमें तुम दोनों का कल्याण हो । सबसे बड़ा बल ब्रह्म-बल है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मदेव के द्वारा) ऐसा कहे जाने पर वे दोनों (विशष्ठ और विश्वामित्र) बड़े लिजत हुए और प्रेम-पूर्वंक परस्पर आलिङ्गन कर उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया ॥ ३० ॥ ततः सुरैर्वन्द्यमानो ब्रह्मा लोकं निजं ययौ।
विशिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौशिकोऽपि स्वमाश्रयम्।।३१।
एतदाडिबकं युद्धं हरिश्चन्द्रकथां तथा।
कथिष्ठयन्ति ये मर्त्याः सम्यक् श्रोष्यन्ति चैव ये।।३२।
तेषां पापापनोदन्तु श्रुतं ह्येव करिष्यति।
न चैव विष्नकार्याणि भविष्यन्ति कदाचन।।३३।

।। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आडि-बकयुद्धवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः।।

उसके बाद देववृन्द ने ब्रह्मदेव की वन्दना की और ब्रह्मदेव अपने लोक के लिए प्रस्थान किये । विशिष्ठ अपने आश्रम पर चले गये और विश्वामित्र भी अपने आश्रम पर पहुँच गये ॥ ३१ ॥

यही आडि-बक (सारस और बगुले का) युद्ध है और राजा हरिश्चन्द्र की कथा है। इन कथाओं को जो लोग सुनायेंगे और जो लोग सुनेंगे (वे पापमुक्त हो जायेंगे)॥ ३२॥

आडि-बक युद्ध की इस कथा के श्रवण मात्र से ही लोगों के पाप-संताप नष्ट हो जायेंगे और उनके कार्य में कभी-भी कोई विघ्न-बाधा नहीं पड़ेगी ॥ ३३॥

# पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में वर्तमान जीवन के संपर्क में आये दो परस्पर विरोधी ऋषि-मुनियों में भी पूर्वजन्म की योनियों के परस्पर विरोध के संस्कार का संक्रमण प्रति-पादित है। विश्वामित्र और विशष्ठ दोनों ऋषि थे; किन्तू पूर्वजन्म में वे जिस जीव-योनि में जन्म लेते रहे, उस योनि में रहते हुए भी उनमें परस्पर विद्रोह-वैमनस्य चलता ही रहा। विशिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र के गुरु-पूरोहित थे और जिन दिनों राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के शाप से दुर्दशा-प्रस्त जीवन जी रहे थे उन दिनों-वस्तुतः बारह वर्ष-वे गङ्गा में योगावस्थ होकर जलमग्न पड़े थे। समाधि की समाप्ति के बाद जल से बाहर आने पर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य महाराज हरिश्चन्द्र की विश्वामित्र के द्वारा की गयी दुर्गित की बातें सुनी और शोक से अभिभूत होने पर भी क्रोधावेश में आकर विश्वामित्र को बगुले की योनि में चले जाने का शाप दे दिया। विश्वामित्र ने भी कुद्ध होकर विशष्ठ को सारस की योनि में चले जाने का प्रति-शाप दे डाला। दोनों ऋषि पक्षी-योनि में परिवर्तित हो गये; किन्तु उनके पारस्परिक वैमनस्य के संस्कार की शक्ति में कोई ह्रास नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा दोनों अर्थात् बक-योनि में गये विश्वामित्र और आडि अर्थात् सारस-योनि में गये विशष्ठ का घमासान युद्ध हुआ। दोनों महायोगी तपस्वी थे। अपनी-अपनी महिमा-सिद्धि के बल से दोनों ने अपने आकार विकराल बना लिये और भयक्कर युद्ध में लग गये। इनके युद्ध से स्वर्ग और पृथिवी—दोनों लोकों के लोग भयभीत और व्याकुल हो गये। पृथिवीलोक और देवलोक के प्राणियों की प्रार्थंना से साक्षात् ब्रह्मा प्रजापित आडि-बक-युद्ध के विराम के लिये आडि-बक युद्ध-भूमि पर पहुँचे और दोनों को यह कह कर शान्त किया कि तमोगुण के उद्रेक ने उन दोनों के सात्त्विक स्वभाव का नाश कर दिया है, जिसके कारण उनका परस्पर विरोध त्रिभुवन के विनाश का कारण हो रहा है। दोनों ने युद्ध बन्द किया और पक्षी-योनि से मनुष्य-योनि में परिवर्तित हुए तथा परस्पर क्षमा-याचना की। अन्त में शान्त होकर ब्रह्मानुभव के आनन्द-लाभ के लिये दोनों अपने-अपने आश्रमों में जाकर तपश्चरण में लग गये।
  - (ख) पुराणकार ने विशष्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष को 'आडि' और 'बक' जाति के पक्षियों के संघर्ष के रूप में जो प्रस्तुत किया है, वह पुराण-साहित्य की निराली साहित्यक परम्परा है, जो विश्वविदित 'पञ्चतन्त्र' की रचना में स्पष्ट दिखायी देती है।

(ग) पुराणकार ने इस 'आडि-बक-युद्ध' नामक ९वें अध्याय का जो निष्कर्ष अपने शब्दों में निकाला है, वह यह है कि काम और क्रोध का बल आत्मा का बल नहीं; अपि तु अनात्मा का बल है। वास्तविक बल आत्मबल है और उस बल की प्राप्ति में ही वास्तविक सुख की प्राप्ति संभव है। तपस्या की यही परमसिद्धि है। तपश्चर्या से जो आत्मबल मिलता है, वह अदम्य और शाश्वत होता है—'ब्रह्म हि प्रचुरं बलम्' (श्लोक सं०—२९ का अन्तिम चरण)।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'आडि-बक' नामक ९वेंअध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ।।



# दशमोऽध्यायः

## जैमिनिरुवाच---

संशयं द्विजशाद्दूं लाः प्रबूत मम पृच्छतः।
आविर्माव-तिरोभावौ भूतानां यत्र संस्थितौ ।।१।
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं वा स विवद्धंते।
कथं वोदरमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपोडितः ।।२।
निष्कान्तिमुदरात् प्राप्य कथं वा वृद्धिमृच्छति।
उत्क्रान्तिकाले च कथि चद्भावेन वियुज्यते।।३।
कृत्स्नो मृतस्तथाश्नाति उमे सुकृत-दुष्कृते।
कथं ते च तथा तस्य फलं सम्पादयन्त्युत।।४।
कथं न जीर्यते तत्र पिण्डीकृत इवाशये।
सत्रीकोष्ठे यत्र जीर्यन्ते भुक्तानि सुगुरूण्यपि।
भक्ष्याणि यत्र नो जन्तुर्जीर्य्यते कथमल्पकः।।१।

# जैमिनि मुनि बोले—

हे धमंपिक्षराज ! प्राणिमात्र का आविर्भाव और तिरोभाव जहाँ होता है, उसके सम्बन्ध में मेरे मन में संशय है। (जिसके निवारण के लिये) आप से पूछ रहा हूँ, कृपया इस विषय में बतावें।। १।।

जगत् के जीवजन्तु कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे गर्भाशय में सिमटे सिकुड़े अङ्ग-प्रत्यङ्ग लिये पड़े रहते हैं ? ॥ २ ॥

गर्भाशय से निकलकर वे कैसे बड़े होते हैं और जब उनका प्राणान्त होता है, तब कैसे वे चेतना रहित हो जाते हैं ॥ ३॥

समस्त प्राणी मृत्यु के बाद अपने पुण्य और पाप का फल भोगते हैं; किन्तु उनके ये पुण्य-पाप कैसे फल-भोग के कारण बन जाते हैं ? ॥ ४॥

जब स्त्री के उदर में गरिष्ठ भक्ष्य-भोज्य भी पच जाता है, तब उसी में सिकुड़ा पड़ा प्राणी क्यों कर नहीं पच जाता ? वहाँ छोटा सा प्राणी भोजन की ही भाँति पच कर क्यों नहीं समाप्त हो जाता ? ॥ ५॥ एतन्मे ब्रूत सकलं सन्देहोक्तिविर्वाजतम् । तदेतत् परमं गुह्यं यत्र मुह्यन्ति जन्तवः ।।६।

पक्षिण ऊचु:--

प्रश्नभारोऽयमतुलस्त्वयास्मासु निवेशितः ।

दुर्भाव्यः सर्वभूतानां भावाभावसमाश्रितः ।।७।

तं शृणुष्व महाभाग यथा प्राह पितुः पुरा ।

पुत्रः परमधम्मित्मा सुमितनीम नामतः ।।६।

ब्राह्मणो भागवः कश्चित् सुतमाह महामितः ।

कृतोपनयनं शान्तं सुमीतं जडरूपिणम् ।।९।

वेदानधीष्व सुमते ! यथानुक्रममादितः ।

गुरुशुश्रूषणे व्यग्नो भैक्षान्नकृतभोजनः ।।१०।

ततो गार्हस्थ्यमास्थाय चेष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान् ।

इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेथा वनं ततः ।।११।

कृपा कर इस विषय में विस्तार से बतावें, जिसमें संदेह की कोई बात न रह जाय। यह एक महारहस्य है, जिसके विषय में सभी भ्रान्ति-ग्रस्त हैं।। ६।। धर्म-पक्षी बोले—

जैमिनिमुनि ! आपने जगत् के समस्त जीव-जन्तुओं के आविर्भाव और तिरोभाव से सम्बद्ध जो प्रश्न पूछा है, जिसकी कल्पना भी करना कठिन है, वह मुझ पर एक बड़ा भार सा लाद दिया है ॥ ७॥

अस्तु, हे महाभाग ! पहले की बात है, सुमित नाम का एक परम धर्मात्मा पुत्र था, जिसने अपने पिता के समक्ष इस प्रकार की बातें कहीं थीं—-आप वही सब सुन लें ॥ ८॥

एक बड़े बुद्धिमान् भृगुवंश में उत्पन्न कोई ब्राह्मण थे। उन्होंने उपनयन संस्कार के बाद, जड़वृद्धि-से प्रतीत होनेवाले, बड़े शान्त स्वभाव के अपने पुत्र सुमित से कहा॥ ९॥

सुमित ! गुरुसेवा में संलग्न होकर भिक्षा में मिले अन्न के भोजन पर निर्भर रहकर, क्रमशः आरम्भ से अन्त तक, वेदों का अध्ययन कर डालो ॥ १० ॥

उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो और जब मनचाही सन्तान उत्पन्न हो जाय, तब वन का आश्रय लो (वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ) ॥ ११ ॥ वनस्थश्च ततो वत्स परित्राड् निष्परिग्रहः। एवमाप्स्यसि तद्ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि।।१२।

## पक्षिण ऊचु:---

इत्येवमुक्तो बहुशो जडत्वान्नाह किश्वन ।

पिताऽपि तं सुबहुशः प्राह प्रीत्या पुनः पुनः ।।१३।

इति पित्रा सुतस्नेहात् प्रलोभि मधुराक्षरम् ।

स चोद्यमानो बहुशः प्रहस्येदमथान्नवीत् ।।१४।

तातैतद्बहुशोऽम्यस्तं यत् त्वयाद्योपिदश्यते ।

तथेवान्यानि शास्त्राणि शिल्पानि विविधानि च ।।१५।

जन्मनामयुतं साग्रं मम स्मृतिपथं गतम् ।

निर्वेदाः परितोषाश्च क्षयवृद्धचुदये गताः ।।१६।

शत्रुमित्रकलत्राणां वियोगाः सङ्गमास्तथा ।

मातरो विविधा दृष्टाः पितरो विविधास्तथा ।।१७।

वानप्रस्थ ले लेने के बाद नितान्त निष्परिग्रह बनो और परिव्राजक अथवा सन्यासी हो जाओ । ऐसा करने पर तुम्हें उस 'ब्रह्म' रूप परमतत्त्व की प्राप्ति हो जायगी, जिससे तुम सभी शोक-मोह से छुटकारा पा जाओगे ॥ १२ ॥

## धर्मपक्षियों ने कहा-

(पिता के द्वारा) इस प्रकार बहुत बार कहे जाने पर भी जड़बुद्धि होने के कारण पुत्र (सुमित) कुछ भी नहीं बोला। पिता प्रेमवश, बार-बार, पुत्र को यह सब कहते ही रहे ॥ १३॥

अन्ततोगत्वा पुत्रप्रेम से प्रेरित पिता के द्वारा, बड़ी चिकनी-चुपड़ी मीठी-मीठी बातें सुनाने पर पुत्र (सुमित) हँसने लगा और हँसते हुए बोला ॥ १४॥

पिता जी ! आज आपने जो उपदेश दिये हैं, उनके अनुसार मैंने पहले ही बहुत कुछ किया है । मैंने विविध शास्त्रों का अनुशीलन किया है और विविध शिल्पों का ज्ञान भी अजित कर लिया है ॥ १५॥

मेरे स्मृति-पटल पर पिछले असंख्य जन्मों की बातें अंकित हैं —क्षय से सम्बद्ध अगणित दुःख अंकित हैं और अभ्युदय से संम्बद्ध अगणित सुख भी अंकित हैं ॥ १६॥

शत्रुओं, मित्रों और पित्तयों के संयोग और वियोग की घटनाएँ अंकित हैं। पिछले जन्मों में जितनी भी मेरी माताएँ हो चुकी हैं और जितने भी पिता हो चुके हैं—वे सब मेरी स्मृति में हैं॥ १७॥

अनुभूतानि सौख्यनि दुःखानि च सहस्रशः।
बान्धवा बहवः प्राप्ताः पितरश्च पृथग्विधाः।।१८।
विण्मूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्।
पीडाश्च सुभृशं प्राप्ता रोगाणाञ्च सहस्रशः।।१९।
गर्भदुःखान्यनेकानि बालत्वे यौवने तथा।
वृद्धतायां तथाप्तानि तानि सर्वाणि संस्मरे।।२०।
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणाञ्चापि योनिषु।
पुनश्च पशुक्तीटानां मृगाणामथ पक्षिणाम्।।२१।
तथैव राजभृत्यानां राज्ञाञ्चाहवशालिनाम्।
समुत्पन्नोऽस्मि गेहेषु तथैव तव वेश्मिन।।२२।
भृत्यतां दासताञ्चैव गतोऽस्मि बहुशो नृणाम्।
स्व।मित्वमीश्वरत्वं च दरिद्रत्वं तथा गतः।।२३।

मैंने सहस्रों प्रकार के सुखों और सहस्रों प्रकार के दुःखों का अनुभव किया है। मेरे अनेकानेक बन्धु-बान्धव हो चुके हैं और भिन्न-भिन्न स्वभाव के पिता भी हो चुके हैं॥ १८॥

विष्ठा और मलमूत्र से भरे नारी-गर्भों में मैं निवास कर चुका हूँ और सहस्रों रोगों की पीड़ाएँ भोग चुका हूँ ॥ १९॥

अबतक गर्भस्थ होने के अनेक दुःख तथा बचपन, जवानी और बुढ़ापा के अनेक दुःख, जिन्हें मैं भोग चुका हूँ—सबका मुझे स्मरण है।। २०॥

जैसे पहले कभी ब्राह्मण-योनि में, कभी क्षत्रिय-योनि में, कभी वैश्य-योनि में, कभी शूद्र-योनि में, कभी शूद्र-योनि में, कभी पशु-योनि में, कभी कीट-योनि में, कभी मृग-योनि में, कभी पक्षी-योनि में, कभी राजभृत्यों के घर में और कभी युद्धवीर राजाओं के घर में मैं जन्म लेता रहा हूँ, वैसे ही अब आपके घर में मैंने जन्म लिया है ॥ २१-२२॥

अनेक बार मैं किसी का भृत्य रहा हूँ, अनेक बार किसी का दास रहा हूँ, अनेक बार स्वामित्व और ऐश्वर्य का अनुभव कर चुका हूँ और अनेक बार दरिद्रता का दु:ख भोग चुका हूँ ॥ २३ ॥

हतं मया हतश्चान्यैहंतं मे घातितं तथा।
दत्तं ममान्यैरन्येम्यो मया दत्तमनेकशः।।२४।
पितृ-मातृ-सुहृद्-भ्रातृ-कलत्रादिकृतेन च।
तुष्टोऽसकृत् तथा देन्यमधुषौताननो गतः।।२४।
एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमता तात सङ्कृटे।
ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं मोक्षसम्प्राप्तिकारकम्।।२६।
विज्ञाते यत्र सर्व्वोऽयमृग्यजुः सामसंज्ञितः।
क्रियाकलापो विगुणो न सम्यक् प्रतिभाति मे।।२७।
तस्मादुत्पन्नबोधस्य वेदैः कि मे प्रयोजनम्।
गुष्विज्ञानतृप्तस्य निरोहस्य सदात्मनः।।२८।
षट् प्रकारक्रिया-दुःख-सुख-हर्ष-रसैश्च यत्।
गुणैश्च वर्जितं ब्रह्म तत् प्राप्स्यामि परं पदम्।।२९।

कभी मैंने किसी को मारा है, कभी मुझे किसी ने मारा है—इस प्रकार मुझे अनेक बार वध्य-विधकभाव का अनुभव हो चुका है। यह भी अनुभव हो चुका है कि कभी मुझे अनेक बार दान दिया गया है और कभी मैंने अनेक बार दान दिया है ॥ २४॥

पिता, माता, मित्र, भाई तथा पत्नी आदि के द्वारा कभी अनेक बार मुझे सुख मिला है और कभी (उनके वियोग में) अनेक बार मेरो आँखें आँसुओं से भीग चुकी हैं।। २५।।

पिताजी ! इस प्रकार इस संकटाकीण संसार-चक्र में अनेकों बार घूमते मुझे जो ज्ञान मिला है, वह मोक्ष-प्राप्ति का साधन है ॥ २६॥

जिस तत्त्व के ज्ञान हो जाने पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद द्वारा प्रतिपादित धर्म-कर्म निरर्थक प्रतीत होते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते (वह तत्त्वज्ञान भी मुझे प्राप्त हो चुका है) ॥ २७॥

इसिलये जब मुझे तत्त्वबोध हो चुका है, तब वेदों से मुझे क्या लेना-देना है ! मैं तो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतृप्त हूँ, मुझमें कोई भी कामना नहीं रह गयी है; क्योंकि मुझे आत्मा के अस्तित्व का बोध (ब्रह्मज्ञान) हो चुका है ॥ २८॥

यह निश्चित है कि मैं उस परमपद को पा लूँगा, जिसे छः प्रकार की क्रिया, दुःख, सुख, हर्ष और प्रहर्ष से निर्मुक, निर्गुण 'ब्रह्म' कहा जाता है ॥ २९॥

रस-हर्ष-भयोद्वेग-क्रोधामर्ष-जरातुराम् । विज्ञातां स्वमृगग्नाहिसंघपाशशताकुलम् ।।३०। तस्माद्यास्याम्यहं तात त्यक्त्वेमां दुःखसन्ततिम् । त्रयीधर्ममधर्माद्यं किपापफलसन्निभम् ।।३१।

पक्षिण ऊचु:--

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षविस्मयगद्गदम् । पिता प्राह महाभागः स्वसुतं हृष्टमानसः ।।३२।

#### पितोवाच-

किमेतद्वदसे वत्स कुतस्ते ज्ञानसम्भवः।
केन ते जडता पूर्वमिदानीञ्च प्रबुद्धता।।३३।
किन्नु शापविकारोऽयं मुनिदेवकृतस्तव।
यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमाविभीवमुपागतम्।।३४।

मुझे उस दुःख-सन्तित का अनुभव हो चुका है, जो हर्ष, प्रहर्ष, भय, उद्वेग, कोघ, अमर्ष और जरावस्था के वैवश्य से भरी है और जिसमें आत्मतत्त्वरूपी मृग को पकड़ कर मारनेवाले सैकड़ों जालों का जंजाल बिछा है ॥ ३०॥

इसलिए इस दु:ख सन्तित को छोड़कर मैं परमपद की ओर चला जाऊँगा; क्योंकि वेदप्रतिपादित धर्म ऐसा है, जो अधर्म से भरा है और उसका फल पाप के फल के समान ही है ॥ ३१॥

#### घर्मपक्षी बोले-

अपने पुत्र की हर्ष और विस्मय से भरी ऐसी बातें सुनकर भाग्यशाली पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा ॥ ३२॥

#### पिता की उक्ति-

मेरे बेटे ! यह तुम क्या कह रहे हो ? यह सब ज्ञान तुम्हें कहाँ से हो गया ? इससे पहले तुममें कहाँ से जड़ता आ गयी ? और आज तुममें कहाँ से प्रबुद्धता का संचार हो गया ? ॥ ३३॥

क्या किसी मुनि अथवा किसी देवता के शाप का ऐसा परिणाम था कि तुम्हारा यह सब ज्ञान, तिरोहित हो गया था और आज (उन्हीं के आशीर्वाद से) आविर्भूत हो गया है ॥ ३४॥

#### पुत्र उवाच—

श्रुणु तात ! यथा वृत्तं ममेदं सुख-दुःखदम् ।
यश्चाहमासमन्यस्मिन् जन्मन्यस्मत्परन्तु यत् ।।३४।
अहमासं पुरा विप्रो न्यस्तात्मा परमात्मिन ।
आत्मविद्याविचारेषु परां निष्ठामुपागतः ।।३६।
सततं योगयुक्तस्य सतताम्याससङ्गमात् ।
सत्संयोगात् स्वस्वभावाद्विचारिविधिशोधनात् ।।३७।
तस्मिन्नेव परा प्रीतिर्ममासीद् युञ्जतः सदा ।
आचार्यताञ्च सम्प्राप्तः शिष्यसन्देहहृत्तमः ।।३६।
ततः कालेन महता ऐकान्तिकमुपागतः ।
अज्ञानाकृष्टसद्भावो विपन्नश्च प्रमादतः ।।३९।
उत्क्रान्तिकालादारभ्य स्मृतिलोपो न मेऽभवत् ।
यावदब्दं गतं चैव जन्मनां स्मृतिमागतम् ।।४०।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव सोऽहं तात ! जितेन्द्रियः ।

# पुत्र की उक्ति—

पिताजो ! कैसे यह सब सुखदं और दुःखद घटनाचक्र चलता रहा और पिछले जन्म में मैं क्या था और आगे क्या होऊंगा—यह सब सुनाता हूँ । आप सुनिये ॥ ३५ ॥

पिछले जन्म में मैं एक विप्र था—परमात्मा में स्वात्मा के भर-त्यास से निर्भर और आत्मविद्या और आत्मविचार में पारङ्गत मैं निरन्तर योगयुक्त था और निरन्तर आत्मसाक्षात्कार के अभ्यास से, सत्सङ्ग लाभ से, अपने स्वभाव की विशेषता से और आचार-विचार की शुद्धता से एकमात्र परमात्मा के ही प्रेम में मग्न होकर सदा योगाभ्यास में लीन रहता था। मैं (ब्रह्मविद्या का) आचार्य भी था और शिष्यों के (ब्रह्मविषयक) संशयों के निराकरण में परमप्रवीण था।। ३६-३८।।

(इस स्थिति में) बहुत समय तक रहने के बाद मुझ में ऐकान्तिक परमात्म-भक्ति जगी किन्तु अज्ञानता (के संस्कारों) के कारण मेरा सात्त्विक भाव मुझसे पृथक् हो गया और प्रमादवश मेरी मृत्यु हो गयी ॥ ३९॥

किन्तु मृत्यु के बाद भी मेरा स्मृति-भ्रंश नहीं हुआ और मेरे पूर्वजन्मों के विगत वर्षों की सभी स्मृतियां लौट आयीं ॥ ४०॥

यतिष्यामि तथा कर्त्तुं न भविष्ये यथा पुनः ।।४१। ज्ञानदानफलं ह्योतद्यज्जातिस्मरणं मम । न ह्योतत् प्राप्यते तात त्रयीधम्मिश्रितैनंरैः ।।४२। सोऽहं पूर्व्वाश्रमादेव निष्ठाधर्ममुपाश्रितः । एकान्तित्वमुपागम्य यतिष्याम्यात्ममोक्षणे ।।४३। तद्बूहि त्वं महाभाग ! यत् ते सांशियकं हृदि । एतावतापि ते प्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाप्नुयाम् ।।४४।

पक्षिण ऊचुः---

विता प्राह ततः पुत्रं श्रद्दधत् तस्य तद्वचः। भवता यद्वयं पृष्टाः संसारग्रहणाश्रयम्।।४५।

पुत्र उवाच--

श्रृणु तात ! यथा तत्त्वमनुभूतं मयाऽसकृत् । संसारचक्रमजरं स्थितिर्यस्य न विद्यते ।।४६।

पिताजी ! मैं अपने पूर्वंजन्म के उसी योगाभ्यास के बल पर जितेन्द्रिय होकर ऐसा प्रयत्न करूंगा जिसमें मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े ॥ ४१॥

मुझे अपने पूर्वजन्मों की जो स्मृति है उसे मैं अपने ज्ञान और दान का फल समझाता हूँ। यह फल उन लोगों को नहीं मिल सकता जो (यज्ञयागादि रूप) त्रयीधर्म पर आश्रित रहते हैं॥ ४२॥

इसलिये में पूर्वाश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम) से ही (ब्रह्म-) निष्ठा धर्म का पालन करूंगा और ऐकान्तिक (ब्रह्मनिष्ठ) होकर अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करूंगा ।। ४३।।

इसिलए पूज्य पिताजी ! अब मेरे विषय में आपको जो बात संशयास्पद लग रही हो उसे आप कहें जिसमें उसका समाधान कर मुझे आनन्द मिले और साथ ही साथ मैं पितृ-ऋण से उऋण हो सकूं ।। ४४ ।।

## धर्मपक्षी बोले-

तब पिता ने अपने पुत्र की बात बड़ी श्रद्धा से सुनकर उससे जो बात कही वह संसार के ग्रहण अर्थात् गृहस्थाश्रम-प्रवेश की बात थी ॥ ४५ ॥ पुत्र ने कहा—

पिताजी ! मैंने अनेकों बार वास्तविकता का जैसा अनुभव किया है उसे आप सुनें। (मेरा यहो अनुभव है कि) यह अजर संसार चक्र ऐसा है जो कभी रुकता नहीं (निरन्तर चलता रहता है)।। ४६।। सोऽहं वदामि ते सर्वं तवैवानुज्ञया पितः।
जत्क्रान्तिकालादारभ्य यथा नान्यो वदिष्यति ॥४७॥
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः।
भिनत्ति मर्मस्थानानि दोष्यमानो निरिन्धनः॥४६॥
जदानो नाम पवनस्ततद्योध्वं प्रवर्त्तते।
भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत् ॥४९॥
ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यञ्चरसास्तथा।
दत्ताः स तस्य आङ्कादमापदि प्रतिपद्यते॥५०॥
अञ्चानि येन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा।
सोऽपि तृष्तिभवाष्नोति विनाष्यन्नेन वे तदा।।५१॥
येनानृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च।
आस्तिकः श्रद्दधानश्च स सुखं मृत्युमृच्छति।।५२।

पिताजी ! आपको ही आज्ञा से मैं सब कुछ निवेदन कर रहा हूँ कि उत्क्रान्ति (मृत्यु) के समय से लेकर बाद में क्या-क्या घटना मेरे साथ घटी । ये सब बातें और कोई दूसरा नहीं कह सकेगा ॥ ४७॥

शरीर में तीव्रवायु से प्रेरित होकर जब ऊष्मा प्रकुपित हो जाता है तब बिना इन्धन के ही प्रज्विलत होकर वह मर्मस्थानों को पीडित करने लगता है।। ४८।।

उसके बाद 'उदान' नामक वायु का ऊर्ध्वंगमन प्रारम्भ होता है जिससे कि खाये गये भोजन और पिये गये पानी के अधोगमन रुक जाते हैं ॥ ४९॥

इसलिये जिसने जलदान किया है और जिसने अन्न तथा रस-दान किया है वह उसके आनन्द का आपन्नावस्था में अनुभव करता है ॥ ५०॥

जिसने श्रद्धा से, पवित्र मन से अन्नों का दान किया है वह उस आपन्नावस्था में बिना अन्नभोग के ही संतृप्त हो जाता है ॥ ५१ ॥

जिसने कभी असत्य-भाषण नहीं किया है और न पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध का विच्छेद किया है और जो आस्तिक तथा श्रद्धालु होता है वह सुखपूर्वक मृत्यु का वरण करता है ॥ ५२ ॥

ये रता नानसूयवः। देवब्राह्मणपूजायां शुक्ला वदान्या ह्लीमन्तस्ते नराः सुखमृत्यवः ।।५३। यो न कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्धर्ममुत्सृजेत्। यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं मृत्युमृच्छति ।।५४। अवारिदायिनो दाहं क्षुधाञ्चानन्नदायिनः। प्राप्तुवन्ति नराः काले तस्मिन् मृत्यावुपस्थिते ।। ५५। जयन्तीन्धनदास्तापं चन्दनदायिनः। प्राणघ्नीं वेदनां कष्टां ये चानुद्वेगकारिणः ।।५६। मोहाज्ञानप्रदातारः प्राप्नुवन्ति महद्भयम् । वेदनाभिरुदग्राभिः प्रपोड्यन्तेऽधमा क्टसाक्षी मृषावादी यश्चासदनुशास्ति वै। ते मोहमृत्यवः सर्वे तथा वेदविनिन्दकाः।।५८।

जो लोग देवता और ब्राह्मण की अर्चा-पूजा में लगे रहते हैं; दूसरे के दोषों के दर्शन और उद्घाटन से विरत होते हैं; सात्त्विक भावों से भावित होते हैं, दानशील होते हैं और (असदाचरण में) लज्जा का अनुभव करते हैं वे लोग सुख-मृत्यु से सुखी होते हैं॥ ५३॥

जो कामवश, भावसंरम्भवश और द्वेषवश धर्मकर्म का परित्याग नहीं करता और शास्त्रवचन अथवा आप्तवचन के अनुसार आचरण करता है तथा स्वभाव से सौम्य होता है वह सुखमृत्यु पाता है ॥ ५४ ॥

और उस समय जब मृत्यु उपस्थित होती है तब जो लोग जलदान नहीं किये होते हैं उन्हें (दण्ड स्वरूप) दाह का दु:ख भोगना पड़ता है और जो लोग अन्नदान नहीं दिये होते हैं उन्हें क्षुघा की पीड़ा भोगनी पड़ती है ॥ ५५ ॥

इन्धन के दानी लोगों को शोतबाधा नहीं होती; चन्दन के दानी लोगों को ताप-बाधा नहीं होती और जो दूसरों को अपने व्यवहार से उद्धिग्न नहीं करते वे दुःखद और प्राणलेने वाली वेदना पर विजय पा जाते हैं ॥ ५६॥

जो दूसरों में मनोमोह उत्पन्न करते हैं अथवा दूसरों में (ज्ञान के स्थान पर) अज्ञान उत्पन्न करते हैं उन्हें महाभय की प्राप्ति होती है और ऐसे नराधम भीषण वेदनाओं से अत्यन्त पीडित हुआ करते हैं॥ ५७॥

जो कूटसाक्षी (झूठी गवाही देने वाले) होते हैं, मृषावादी (झूठ बोलने वाले) होते हैं असदाचरण का उपदेश देते हैं और वेद-विनिन्दक होते हैं वे लोग मोहमृत्यु (कष्टप्रद मृत्यु) के भागी होते हैं॥ ५८॥ विभीषणाः पूतिगन्धाः कूटमुद्गरपाणयः ।
आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य पुरुषास्तदा ।।५९।
प्राप्तेषु दृक्पथं तेषु जायते तस्य वेपथः ।
क्रन्दत्यविरतं सोऽथ भ्रातृ-मातृ-सुतानथ ।।६०।
सास्य वागस्फुटा तात एकवर्णा विभाव्यते ।
दृष्टिश्च भ्राम्यते त्रासाच्छ्वासाच्छुष्यत्यथाननम् ।।६१।
ऊद्ध्वंश्वासान्वितः सोऽथ दृष्टिभङ्गसमन्वितः ।
ततः स वेदनाविष्टस्तच्छरीरं विमुञ्चित ।।६२।
वाय्वप्रसारी तद्ष्पं देहमन्यत् प्रपद्यते ।
तत्कर्मजं यातनार्थं न मातृ-पितृसम्भवम् ।
तत्प्रमाणवयोऽवस्था-संस्थानैः प्राग्भवं यथा ।।६३।
ततो दूतो यमस्याशु पाशैर्बध्नाति दाष्णः ।
दण्डप्रहारसम्भ्रान्तं कर्षते दक्षिणां दिशम् ।।६४।

उस समय भोषण, दुर्गन्धमय, यष्टिधारी और मुद्गरधारी महादुष्ट, यमराजभृत्य उनके पास पहुँच जाते हैं ॥ ५९ ॥

जब ऐसे लोगों के समक्ष यमभट उपस्थित होते हैं तो उनका तन-मन कांप उठता है और वे भाई और मां और बेटों की पुकार कर-करके निरन्तर क्रन्दन करते रहते हैं ॥ ६०॥

ऐसे समय में ऐसे लोगों की वाणी अत्यन्त अस्पष्ट हो जाती है और ऐसा लगने लगता है जैसे (हाय) का एक अक्षर ही उनके कष्ठ से निकल रहा हो। ऐसे लोगों की दृष्टि भय के मारे चारों ओर घूमती दिखायी देती है और उनके मुंह साँस उखड़ने के कारण सूखने लगते हैं॥ ६१॥

उनकी साँस ऊपर खिचने लगती है, उनकी आँखे उलट जाती हैं और उन्हें कुछ दिखायी नहीं पड़ता। अन्त में वेदना से पीड़ित वे अपना शरीर छोड़ते हैं॥ ६२॥

उनकी प्राणवायु शरीर से बाहर निकलती है और बची हुई नारकीय यातना के भोग के लिए वे अपने अक्षीण कर्मों के परिणामभूत दूसरे शरीर-धारण करते हैं जिसमें माता-पिता के सम्बन्ध का कोई हाथ नहीं होता ॥ ६३॥

उसके बाद यमराज के दूत उन्हें अपने दारुण पाशों से बाँध देते हैं और डंडे की मार से भयभीत करते उन्हें दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं ॥ ६४॥

कुश-कण्टक-वल्मीक-शङ्कु-पाषाणकर्कशे क्वचिच्छुभ्रशतोत्कटे ।।६४। तथा प्रदीप्तज्वलने दह्यमाने प्रदोप्तादित्यतप्ते च तदंशभिः। यमदूतेश्चाशिवसन्नादभीषणैः कृष्यते विकृष्यमाणस्तैर्घोरैर्भक्ष्यमाणः दारुणे मार्गे पापकर्मा प्रयाति यमक्षयम् ॥६७। छत्रोपानत्प्रदातारो ये च वस्त्रप्रदा नराः। ये यान्ति मनुजा मार्गं तं सुखेन तथान्नदाः ।।६८। एवं क्लेशाननुभवन्नवशः पापपीडितः । द्वादशाहेन धर्मराजपुरं नीयते कलेवरे दह्यमाने महान्तं दाहमृच्छति । ताडचमाने तथैवात्ति खिद्यमाने च दारुणाम् ।।७०।

(उन दक्षिण दिशा में) उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जो कुशों, काँटों, दीमकों के टोलों, कीलों और कंकणों के कारण बड़ा कष्टदायक हुआ करता है, जहाँ कहीं आग धधकती रहती है और कहीं सेकड़ों गहुं मुँह बाये खुले रहते हैं ॥ ६५॥

यहाँ कहीं अत्यधिक संतापक सूर्यिकरणों की गर्मी होती है जिसमें सूर्यं की संतप्त किरणों से आग की भाँति जलन का अनुभव होता है। ऐसी जगह पर भीषण अशुभ निनाद करते यमराज के भट उन्हें इधर-उधर खींचते रहते हैं॥ ६६॥

तब, उन भयानक यमभटों के द्वारा इधर-उधर खींचे गये और सैकड़ों गीदड़ों के भोजन बने ये पापाचारी लोग भीषण मार्ग से चलाये जा कर यमलोक में पहुँचाये जाते हैं॥ ६७॥

किन्तु जो लोग (निर्धनों को) छत्रदान देते हैं या उपानद्दान देते हैं (छाते और जूते दान में देते हैं) या वस्त्रदान देते हैं या अन्नदान देते हैं वे लोग उसी मार्ग पर सुखपूर्वक चलते हैं॥ ६८॥

इस प्रकार नानाविध क्लेशों को भोगते, विवश और पाप से पीडित मनुष्य बारह दिन के बाद यमराज की राजधानी में पहुँचा दिया जाता है।। ६९।।

जब उनका शरीर जलने लगता है, तब उसे भयंकर दाह का दुःख मिलने लगता है और जब उस पर यमदूतों को मार पड़ने लगती है और उनके द्वारा उसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग छिन्त-भिन्न किया जाने लगता है तब तो उसे अतिदारुण पीड़ा सहने को बाध्य होना पड़ जाता है ॥ ७०॥ विलद्यमाने चिरतरं जन्तुर्दुःखमवाप्नुते।
स्वेन कर्म्मविपाकेन देहान्तरगतोऽपि सन्।।७१।
तत्र यद्वान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह।
यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते।।७२।
तैलाभ्यङ्गो बान्धवानामङ्गसंवाहनश्च यत्।
तेन चाप्याय्यते जन्तुर्यच्चाश्नन्ति सबान्धवाः।।७३।
भूमौ स्वपद्भिर्नात्यन्तं क्लेशमाप्नोति बान्धवैः।
वानं ददद्भिश्च तथा जन्तुराप्याय्यते मृतः।।७४।
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति।
उपभुङ्क्ते तथा दत्तं तोयपिण्डादिकं भुवि।।७५।
द्वादशाहात् परं घोरमायसं भोषणाकृतिम्।
याम्यं पश्यत्यथो जन्तुः कृष्यमाणः पुरं ततः।।७६।

इसी प्रकार जब प्राणी पानी में डुबाया जाने लगता है तब वह बहुत देर तक दु:ख पाता रहता है और यह दू:ख उसके किये कर्मों का कुपरिणाम रूप ही होता है चाहे वह दूसरी योनि में भी क्यों न चला जाय ॥ ७१॥

(किसी मृत सगे-सम्बन्धी की) अन्त्येष्टि में बन्धु-बान्धव तिलों के साथ जो जलाञ्जिल समर्पित करते हैं और जो पिण्डदान करते हैं वह यमभटों के द्वारा ले जाये जाते हुये व्यक्ति को भोजन रूप में प्राप्त होता है।। ७२।।

बन्धु-बान्धवों द्वारा मृतात्मा का जो तैलाभ्यङ्ग होता है और उसके अंगों का जो संवाहन किया जाता है और उसके श्राद्ध में जो बान्धव-भोज होता है उससे उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है ॥ ७३॥

मृतात्मा के बन्धु-बान्धव उसे भूमि पर जो शयन कराते हैं उससे उसे बहुत क्लेश नहीं होता और उसके श्राद्ध में वे जो दान देते हैं उससे उसे बहुत संतुष्टि होती है।। ७४।।

(यमराज के भटों के द्वारा) यमपुरी में ले जाया जाने वाला मृतात्मा बारह दिनों तक अपने गृह को देखता रहता है और उसके श्राद्ध में जो जलाझिल और पिण्ड आदि का दान होता है उसका वह भूमि पर भोग करता है ॥ ७५ ॥

किन्तु जब बारह दिन बीत जाते हैं उसके बाद यमभटों के द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता मृतात्मा यमराज के लौह निर्मित, भयङ्कर और भीषणाकार नगर का दशैन करता है ॥ ७६॥ गतमात्रोऽतिरक्ताक्षं भिन्नाञ्जनचयप्रभम् ।
मृत्युकालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वै यमम् ।।७७।
दंष्ट्राकरालवदनं श्रकुटीदारुणाकृतिम् ।
विरूपैर्भीषणैर्वक्त्रैर्वृतं व्याधिशतैः प्रभुम् ।।७८।
दण्डासक्तं महाबाहुं पाशहस्तं सुभैरवम् ।
तन्निर्दिष्टां ततो याति गति जन्तुः शुभाशुभाम् ।।७९।
रौरवे कूटसाक्षो तु याति यश्चानृतो नरः ।
तस्य स्वरूपं गदतो रौरवस्य निशामय।।८०।
योजनानां सहस्रे द्वे रौरवो हि प्रमाणतः ।
जानुमात्रप्रमाणश्च ततः श्वश्चः सुदुस्तरः ।।८१।

वहाँ पहुँचते ही वह अपने समक्ष अत्यन्त रक्तवर्णं के नेत्रों वाले, कज्जलपुञ्ज से कृष्ण वर्णं की कान्ति वाले और मृत्यु और काल और अन्तक आदि के मध्य में विराज-मान् यमराज का साक्षात्कार करता है ॥ ७७ ॥

(वह ऐसे यमराज का दर्शन करता है) जिनका मुख बड़े-बड़े बाहर निकले दांतों के कारण विकराल लगता है, जिनकी आकृति भृकुटि के भंग से भीषण लगती है और जो सैकड़ों (सेवक रूप में उपस्थित) विरूप, भीषण और विकराल रोगों से घिरे उनके स्वामी से लगते हैं।। ७८।।

इन (यमराज) की मुट्टी दण्ड पर पड़ी रहती है, इनकी भुजायें (असाधारण रूप से) बड़ी-बड़ो दिखायी देती हैं, इनके हाथ में (प्राणिजात रूपी पशुओं के नियन्त्रण के लिए) पाश (फंदा) लटकता रहता है और इन्हीं के निर्देश से प्राणी शुभगति अथवा अशुभगति प्राप्त करते हैं ॥ ७९ ॥

वह मनुष्य जो कूट का साक्षी है (झूठी गवाही देता है) और मिथ्याभाषी है (झूठ बोलता है) रौरव नामक नरक में भेजा जाता है। यह रौरव नरक क्या है? इसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिये॥ ८०॥

रौरव नरक की लम्बाई-चौड़ाई दो हज़ार योजन की है और गहराई घुटने भर की है जिसे चल कर पार करना अत्यन्त क्लेशकर है ॥ ८१॥ तत्राङ्गारचयोपेतं कृतश्च घरणीसमम् ।
जाज्वल्यमानस्तीत्रेण तापिताङ्गारभूमिना ।। द २।
तन्मध्ये पापकम्मणि विमुश्चन्ति यमानुगाः ।
स बह्यमानस्तीत्रेण बह्निना तत्र धावति ।। द ३।
पदे पदे च पादोऽस्य शीर्य्यते जीर्य्यते पुनः ।
अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासं च गच्छति ।। द ४।
एवं सहस्रमुत्तीर्णो योजनानां विमुन्यते ।
ततोऽन्यं पापशुद्धचर्यं तादृङ्निरयमुच्छति ।। द ४।
ततः सर्वेषु निस्तीर्णः पापी तिर्यक्त्वमश्नुते ।
कृमि-कीट-पतङ्गेषु श्वापदे मशकादिषु ।। द ६।

(क्योंकि) इस गड्ढे में आग के धधकते अंगारों की ढेर भरी रहती है जो कि इसे समतल भूमि के समान बना देती है और तीव्र ताप वाले दहकते अङ्गारों की इस भूमि के कारण यह नरक भयंकर रूप से जलता रहता है ॥ ८२॥

इस नरक में यमराज के अनुचर उस प्राणी को ले जाकर छोड़ देते हैं जिसने पाप कमें किया है और वह प्राणी वहाँ तीत्र अग्नि-संताप में जलता-भुनता इधर-उधर भागता फिरता है ॥ ८३॥

उसके पैरों में पग-पग पर जलन और झुलस होती है और दिन-रात उसे इसी तरह दौड़ते रहना पड़ता है जिसके बाद हो उसे (ऐसे दु:ख से) निस्तार मिल पाता है ॥ ८४॥

जब वह प्राणी इस प्रकार दौड़-धूप करके (रौरव नरक का) एक हजार योजन पार कर चुकता है तब उसे (यमदूतों के द्वारा) छोड़ दिया जाता है। उसके बाद (ऐसा होता है कि) उसे अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये उसी प्रकार के दूसरे नरक में जाना पड़ता है।। ८५॥

अन्ततः सभी नरकों से निस्तार पाने के बाद पापो प्राणी तिर्यंग्योनि में जन्म लेता है—कभी कृमि-योनि में, कभी कीट-योनि में, कभी श्वापद-योनि में और कभी मशक आदि क्षुद्र जन्तु-योनि में ॥ ८६॥ गत्वा गजद्रुमाद्येषु गोष्वश्वेषु तथैव च।
अन्यासु चैव पापासु दुःखदासु च योनिषु ।।८७।
मानुषं प्राप्य कुब्जो वा कुित्सतो वामनोऽपि वा।
चण्डालपुक्कसाद्यासु नरो योनिषु जायते।।८८।
अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः।
ततश्चारोहणीं जाित शूद्र-वैश्य-नृपादिकाम्।।८९।
विप्रदेवेन्द्रतां चािष कदाचिदवरोहणीम्।
एवन्तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः।।९०।
यथा पुण्यकृतो यान्ति तन्मे निगदतः शृणु।
ते यमेन विनिर्दिष्टां यान्ति पुण्यां गितं नराः।।९१।
प्रगीतगन्धर्वगणाः प्रवृत्ताप्सरसाङ्गणाः।
हारनूपुरमाधुर्य्य-शोभितान्युत्तमानि च।।९२।

कभी उसे हाथी और पेड़-पौधों की योनि में जाना पड़ता है; कभी गाय-बैल और घोड़े की योनि में जाना पड़ता है और इसी भाँति अन्यान्य दुःखदायी पाप-योनियों में जन्म लेना पड़ता है ॥ ८७॥

यदि उसे मनुष्य-योनि मिलती है तो या तो वह कुबड़ा हो जाता है या कुरूप हो जाता है या बौना हो जाता है या उसे चण्डाल-योनि में जन्म लेना पड़ता है या अत्यन्त गहित डोम-चमार आदि की योनि में पैदा होना पड़ता है ॥ ८८ ॥

क्रमशः प्राणी अपने अविशष्ट पाप अथवा पुण्य के साथ उत्तरोत्तर ऊँची शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि योनि में जाता है।। ८९॥

(इसी बचे पुण्य के प्रभाव से) उसे ब्राह्मण-योनि प्राप्त होती है अथवा देवयोनि प्राप्त होती है अथवा इन्द्रपद भी प्राप्त होता है और (बचे पाप की प्रबलता से) ऐसा भी होता है कि वह क्रमशः नीची योनियों (जैसे कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र आदि योनियों में) जन्म लेता है इस प्रकार जो पापी प्राणी हैं वे नरकों में गिरा करते हैं ॥ ९०॥

अब आप मुझ से यह भी सुनलें कि पुण्यशाली प्राणी की क्या गित होती है। जो प्राणी पुण्यात्मा हैं वे यमराज द्वारा निर्दिष्ट पुण्य-गित प्राप्त करते हैं॥ ९१॥

ऐसे पुण्यात्मा प्राणी के आगे गन्धर्वगण गान करते चलते हैं; देवाङ्गनायें नृत्य करती चलती हैं और हार, नूपुरादिविविध सौन्दर्योपकरणों से शोभित तथा विविध प्रयान्त्याशु विमानानि नानाविव्यस्रगुज्ज्वलाः ।
तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महात्मनाम् ।।९३।
जायन्ते च कुले तत्र सद्वृत्तपरिपालकाः ।
भोगान् सम्प्राप्नुवन्त्युग्रांस्ततो यान्त्यूद्ध्वंमन्यथा ।।९४।
अवरोहणीं च सम्प्राप्य पूर्ववद्यान्ति मानवाः ।
एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा जन्तुविपद्यते ।
अतः श्रुणुष्व विप्रषे यथा गभै प्रपद्यते ।।९४।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादो नाम दशमोऽध्यायः॥

दिव्य पुष्प-मालाओं से मण्डित उत्तम देव-विमान उसके उपयोग के लिये अविलम्ब उपस्थित हो जाते हैं। जब ऐसे प्राणी (यमलोक और देवलोक से) भूलोक पर आते हैं तब या तो वे राजाओं के कुल में जन्म लेते हैं या महात्माओं के वंश में उत्पन्न होते हैं और (जीवन में) सदाचार का पालन करते हैं तथा बड़े से बड़े सुखमोग प्राप्त करते हैं जिसके बाद उनकी और भी ऊर्ध्वगित होती है। अन्यथा (अर्थात् यदि उन्हें उत्तरोत्तर आरोहण का सौभाग्य नहीं मिलता तब) वे एकमात्र अवरोहण (नीचे उतरने या गिरने) (के ही दुर्भाग्य) के पात्र बनते हैं और पहले की मांति मनुष्य-योनि में भेज दिये जाते हैं। (पाप और पुष्य के प्रभाव से) प्राणी को मृत्यु के विषय में ये ही सब बातें हैं जिन्हें मैं अब तक कह चुका हूँ। अब आगे, हे विप्रवर! प्राणी किस प्रकार गर्भ में आते हैं इसके सम्बन्ध में आप सुनें।। ९२-९५।।

pie u pro fi provide palet 2002, treat à tite anteires de Sprif die sinte e 3 des sinte die 18 au 316 des bie 18 au

#### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय का विषय जैमिनि मुनि की जन्म-मरण सम्बन्धी जिज्ञासा और महाज्ञानी धर्मपक्षियों द्वारा उसका समाधान है। धर्मपक्षी पूर्वजन्म के तपः-स्वाध्यायशील योग-सिद्ध महात्मा थे, जिसके कारण उन्हें अपने पूर्वजन्मों की स्मृति थी संभवतः उन्हें दूसरे सिद्धयोगियों के पूर्वजन्मों के वृत्तान्तों का भी योगबल से ज्ञान था जिसके आधार पर उन्होंने जड़वत् व्यवहार करने वाले किन्तु महाज्ञानी पुत्र और उसके वैदिक यज्ञयाग के अनुष्ठाता पिता के परस्पर संवाद के माध्यम से पुण्य और पापकर्म तथा उनके अवश्यंभावी सुख-दुःख रूप फल का विशद वर्णन किया है।
- (ख) वैदिक कर्मकाण्ड का प्रतिनिधि पिता अपने आत्मज्ञान के प्रतिनिधि पुत्र को वेदाध्ययन तथा वैदिक यज्ञानुष्ठान के लिये बहुत आग्रह करता है किन्तु आत्मज्ञानी पुत्र वैदिक क्रियाकलाप को व्यर्थ मानकर पिता के आदेश के पालन में उदासीन रहता है। भगवद्गीता (२.४६) के क्लोक का अभिप्राय पुत्र की उक्ति में प्रतिध्वनित प्रतीत हो रहा है।

पुत्र की उक्ति इसी अध्याय के निम्निलिखित क्लोकों (संख्या-२६,२७,२८) में द्रष्टव्य है।

कहने का तात्पर्य यह है कि वेदप्रतिपाद्य धर्मज्ञान और अनुष्ठान वेदार्थपरमार्थ ब्रह्म के ज्ञान और ब्रह्मात्मभावना के आगे निःसार और निरर्थंक हैं।

(ग) पूर्वजन्म की स्मृति किसी विरले व्यक्ति को ही होती है, किन्तु क्यों होती है ? इसका समाधान इस अध्याय के इलोक (संख्या-४२) में स्पष्ट है।

अर्थात् जातिस्मृति अथवा पूर्वजन्म की स्मृति वेदविहित यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान के सामर्थ्य से परे की बात है। जातिस्मृति प्रज्ञापारिमता, दान-पारिमता आध्यात्मिक साधनाओं से हो सम्भव है। इन पारिमताओं से भावित हृदय होने के ही कारण भगवान् बुद्ध में जातिस्मृति की शक्ति थी जैसािक जातक साहित्य से प्रमाणित है।

(घ) इस अध्याय में नरक और नारकीय यातनाओं की बिभीषिकाओं का बड़ा हृदयिवदारक वर्णन है जिसका प्रमुख प्रयोजन सर्वसाधारण के हृदय में पाप कर्म के प्रति घृणा और भय के भाव की सृष्टि करना है। प्राणान्त होने के बाद आजकल मृतक-संस्कार की जो प्रचलित पद्धित है उसका भी इस अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है। आज भी साधारण जनसमाज में यह धारणा दृढ़मूल है कि मृत्यु के बाद मनुष्य बारह दिन तक अपने घर में ही अदृश्य रूप में उपस्थित रहता है और श्राद्धकर्म की समाप्ति पर कर्मानुसार सुख-दु:ख के भोग के लिये पुनर्जन्म ग्रहण करता है।

श्री मार्कण्डेयपुराण के 'पितापुत्रसंवाद' नामक १०वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ।

# एकादशोऽध्यायः

पुत्र उवाच—

निषेकं मानवं स्त्रीणां बीजं प्राप्तं रजस्यथ ।
विमुक्तमात्रो नरकात् स्वर्गाद्वापि प्रपद्यते ।।१।
तेनाभिभूतं तत् स्थैय्यं याति बीजद्वयं पितः ।
कललत्वं बुद्बुदत्वं ततः पेषित्वमेव च ।।२।
पेष्यां यथाणुबीजं स्थादङ्कुरस्तद्वदुच्यते ।
अङ्गानां च तथोत्पत्तिः पञ्चानामनुभागशः ।।३।
उपाङ्गान्यङ्गुली-नेत्र-नासास्य-श्रवणानि च ।
प्ररोहं यान्ति चाङ्गेम्यस्तद्वत् तेम्यो नखादिकम् ।।४।
समं समृद्धिमायाति तेनेवोद्भवकोषकम् ।।४।

### पुत्र ने आगे कहा-

(अपने किये पाप अथवा पुण्य के प्रभाव से) नरक अथवा स्वर्ग (के दुःख अथवा सुख के भोग) से जैसे ही प्राणी छुटकारा पाता है वैसे ही वह उस बीज के रूप में परिणत हो जाता है जिसे स्त्री के रजःक्षेत्र में पुरुष का वीर्य निषेक कहा जाता है ॥ १॥

पिताजी ! (वस्तुतः बात यह है कि नरक अथवा स्वर्गेलोक से लौटे) जीव से प्रभावित वही तरल रज और वीर्य गाढ़ा हो जाता है और क्रमशः कलल और बुद्बुद और मांसपेशी में परिणत हो जाता है ॥ २॥

इस मांस-पेशी में अणुमात्र बीज रह जाता है जिसके कारण वह अङ्कुररूप से बढ़ता है और उसी के अंश-पञ्चक क्रमशः पाँच अङ्गों के रूप में परिवर्तित होते हैं ॥ ३ ॥

इन्हीं पाँच अंगों से अङ्गुली, आँख, नाक, मुँह और कान, जो उपाङ्ग हैं, उत्पन्न होते हैं, जिनसे नख इत्यादि की रूप-रेखा प्रकट हो जाती है ॥ ४॥

ऋमशः त्वचा में रोम प्रकट होते हैं तथा सिर के केश भी निकल जाते हैं साथ हो साथ (माँ बनने वाली स्त्री का) गर्भाशय भी बढ़ता जाता है ॥ ५॥ नारिकेलफलं यद्वत् सकोषं वृद्धिमृच्छति ।
तद्वत् प्रयात्यसौ वृद्धि सकोषोऽघोमुखः स्थितः ।।६।
तले तु जानु-पार्श्वाभ्यां करौ न्यस्य स वर्द्धते ।
अङ्गुष्ठौ चोपरि न्यस्तौ जान्वोरग्ने तथाङ्गुलो ।।७।
जानुपृष्ठे तथा नेत्रे जानुमध्ये च नासिका ।
स्फिचौ पाष्टिणद्वयस्थे च बाहुजङ्घे बहिः स्थिते ।।६।
एवं वृद्धि क्रमाद्याति जन्तुः स्त्रीगर्भसंस्थितः ।
अन्यसत्त्वोदरे जन्तोर्यथा रूपं तथा स्थितिः ।।९।
काठिन्यमग्निना याति भुक्तपीतेन जीवति ।
पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिर्जन्तोस्तथोदरे ।।१०।
नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्य निबद्धोपजायते ।।११।

जैसे नारियल का फल धीरे-धीरे बड़ा होता है वैसे ही गर्भाशय भी जिसका मुँह नीचे की ओर होता है, धोरे-धीरे बढ़ते बड़ा हो जाता है ॥ ६॥

इसके बाद गर्भाशय के अन्दर (भ्रूण रूप में अवस्थित) जीव दोनों हाथों को दोनों घुटनों के अगल-बगल में रखे रहता है तथा बढ़ता जाता है और इसके अँगूठे तथा अंगुलियाँ घुटनों पर पड़ रहती है।। ७।।

इसकी दोनों आँखें घुटनों के ऊपर, नासिका घुटनों के बीच और दोनों चूतड़ दोनों एड़िओं पर पड़े रहते हैं तथा बाहें ओर जांघें बाहर निकली रहती हैं॥ ८॥

स्त्री के गर्भाशय में पड़ा जीव इसी क्रम से क्रमशः बढ़ता जाता है। अन्य योनियों के जीवों की भ्रूण रूप में जो स्थिति होती है वह उनकी जननियों के गर्भाशय के अनुरूप होती है॥ ९॥

अपनी-अपनी जठराग्नि के प्रभाव से भ्रूण क्रमशः कठिन होता जाता है और जननी के भोजन-जलपान से जीवित बना रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्तु की जुननी के गर्भाशय में जो स्थिति होतो है वह दोनों (जननी और भ्रूण) के प्राक्तन पुण्य के अनुरूप होती है।। १०।।

उस (भ्रूण) की नाभि से जुड़ी एक 'आप्यायनी' नाम की नाड़ी होती है जो कि उसकी जननी के गर्भविवर से बंधी रहती है ॥ ११॥ क्रामन्ति भुक्तपीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे यथा।
तेराप्यायितदेहोऽसौ जन्तुर्वृद्धिमुपैति वै।।१२।
स्मृतीस्तस्य प्रयान्त्यस्य बह्वचः संसारभूमयः।
ततो निर्वेदमायाति पीडचमान इतस्ततः।।१३।
पुनर्नेवं करिष्यामि मुक्तमात्र इहोदरात्।
तथा तथा यतिष्यामि गर्भं नाप्स्याम्यहं यथा।।१४।
इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानि वै।
यानि पूर्व्वानुभूतानि देवभूतानि यानि वै।।१५।
ततः कालक्रमाज्जन्तुः परिवर्त्तत्यधोमुखः।
नवमे दशमे वापि मासि सज्जायते यतः।।१६।
निष्क्रम्यमाणो वातेन प्राजापत्येन पीडचते।
निष्क्राम्यते च विलपन् हृदि दुःखनिपीडितः।।१७।

जैसे जननी के गर्भाशय में खाये हुए अन्न और पीये हुए पानी (का सार) पहुँचकर उसका शरीर-पोषण करता है, वैसे ही भ्रूणरूप में अवस्थित जन्तु का भी शरीर-पोषण उसी (अन्न और जल के) सार से हुआ करता है ॥ १२॥

पूर्वजन्म में विविध प्रकार की संसार की भूमिकाओं में अवस्थितियों की अनुभूतियाँ उस (भ्रूणरूप में स्थित) जन्तु की स्मृतियों को उद्बुद्ध किया करती हैं जिनसे उद्दिग्न होकर वह बड़ा निर्विण्ण अर्थात् खिन्न हुआ करता है।। १३।।

वह (गर्भस्थ) जन्तु यही सोचता रहता है कि माँ के पेट से बाहर निकलते ही वह कोई (पाप) कर्म नहीं करेगा और ऐसा प्रयत्न करेगा जिससे उसे पुनः जननी-जठर (माँ के पेट) में प्रवेश नहीं करना पड़े ॥ १४॥

यह सब चिन्ता उसे इसलिए सताती है; क्योंकि पूर्वजन्मों में भोगे सैकड़ों क्लेशों अथवा दैव-दुर्विपाकों क़ी स्मृतियाँ उसे कचोटती हैं॥ १५॥

इस दशा के बीतने के बाद कालक्रम से वह (भ्रूणावस्था) जन्तु गर्भाशय में अघोमुख होकर पड़ा रहता है, जिसके कारण नवें या दसवें महोनें में वह जन्म-धारण कर लेता है ॥ १६॥

(जन्म लेने के पहले) वह जन्तु उस प्राजापत्य वायु (अर्थात् प्रसव-वायु) से पीड़ित होता है, जो उसे (मां के पेट से) बाहर निकाल देती है और जब वह (मां के पेट से) बाहर निकाल दिया जाता है, तब उसका हृदय बड़ा दु:खित हो जाता है और वह विलाप करने लगता है।। १७॥

निष्कान्तश्चोदरान्मूच्छामसह्यां प्रतिपद्यते।
प्राप्नोति चेतनां चासौ वायुस्पर्शसमन्वितः।।१८।
ततस्तं वेष्णवी माया समास्कन्दित मोहिनी।
तया विमोहितात्मासौ ज्ञानभ्रंशमवाप्नुते।।१९।
भ्रष्टज्ञानो बालभावं ततो जन्तुः प्रपद्यते।
ततः कौमारकावस्थां यौवनं वृद्धतामि।।२०।
पुनश्च मरणं तद्वज्जन्म चाप्नोति मानवः।
ततः संसारचक्रेऽस्मिन् भ्राम्यते घटियन्त्रवत्।।२१।
कदाचित् स्वर्गमाप्नोति कदाचिन्निरयंनरः।
नरकं चैव स्वर्गं च कदाचिच्च मृतोऽद्युते।।२२।
कदाचिदत्रैव पुनर्जातः स्वं कम्मं सोऽश्नुते।
कदाचिद् भुक्तकम्मां च मृतः स्वल्पेन गच्छिति।।२३।

मां के पेट से बाहर निकलने के बाद वह जन्तु असह्य मूर्च्छा का अनुभव करता है और जब वायु के स्पर्श से उसकी मूर्च्छा दूर होती है, तब उसमें चेतना का संचार होने लगता है ।। १८ ।।

उसके बाद वह वैष्णवी माया, जो बड़ी मोहिनी है, उसके पास हठात् पहुँच जाती है, जिसके द्वारा वह विमोहित हो जाता है और उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ १९॥

जब (इस विष्णुमाया की महिमा से) उस जन्तु का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वह बालभाव को प्राप्त होता है और उसके बाद कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था को प्राप्त करता है ॥ २०॥

तब वह मानव-जन्तु पुनः मरता है और पुनः जन्म लेता है और इस प्रकार इस संसार-चक्र (जन्म-मृत्यु-चक्र) में घटीयन्त्र (अरघट्ट = रहट) की भाँति निरन्तर घूमता रहता है ॥ २१॥

कभी वह जन्तु मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुँच जाता है; कभी नरक में गिर पड़ता है और कभी नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक आया-जाया करता है ॥ २२॥

कभी वह जीव (मृत्यु के बाद) इस भूलोक में पुनर्जन्म लेता है और अपने कर्मों के फल भोगता है और कभी ऐसा भी होता है कि जब उसका कर्मफल-भोग पूर्ण हो जाता है, तो कुछ अविशष्ट पुण्य-पाप के कारण वह मृत्युलोक में चला जाता है।। २३।। कदाचिदल्पैश्च ततो जायतेऽत्र शुभाशुभैः।
स्वलेंकि नरके चैव भुक्तप्रायो द्विजोक्तम।।२४।
नरकेषु महद्दुःखमेतद् यत् स्वर्गवासिनः।
दृश्यन्ते तात मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः।।२५।
स्वर्गेऽपि दुःखमतुलं यदारोहणकालतः।
प्रभृत्यहं पतिष्यामीत्येतन्मनसि वर्त्तते।।२६।
नारकांश्चैव संप्रेक्ष्य महद्दुःखमवाप्यते।
एतां गतिमहं गन्तेत्यहानशमनिवृंतः।।२७।
गर्भवासे महद्दुःखं जायमानस्य योनितः।
जातस्य बालभावे च वृद्धत्वे दुःखमेव च।।२८।
कामेर्ष्या-क्रोधसम्बन्धं यौवने चातिदुःसहम्।
दुःखप्राया वृद्धता च मरणे दुःखमुक्तमम्।।२९।

पूज्य पिताजी ! जो जीव अपने प्राक्तन कर्म के फल लगभग भोग चुका होता है, वह अपने अल्प पुण्य अथवा पाप के प्रभाव से स्वर्ग-लोक अथवा नरक-लोक में पुनः जन्म लेता है ॥ २४ ॥

नरकलोकों में सबसे बड़ा दुःख यह है कि वहाँ के निवासी देखा करते हैं कि स्वर्गलोक के लोग आनन्द मना रहे हैं; जब कि नरक में (पापों के कारण यमदूतों के द्वारा) गिराये गये लोग दुःखमय नारकीय जीवन भोग रहे हैं॥ २५॥

स्वर्ग में भी एक महादुःख है; क्योंकि स्वर्गारोहण के समय से ही लेकर जीव के मन में यह खटका लगा रहता है कि (पता नहीं उसे) स्वर्ग से नीचे गिरना पड़े ॥ २६॥

साथ ही साथ स्वर्ग में गया जीव नारकीय जीवों को देख-देख कर बड़ा दुःखित हुआ करता है; क्योंकि वह सोचता है कि उसकी भी यही नारकीय गति होगी जिसके कारण वह रात-दिन निर्विण्ण अथवा खिन्न हुदय रहा करता है ॥ २७॥

इस प्रकार गर्भ में रहने में महादुःख है, गर्भ से बाहर आने में महादुःख है, जन्म लेकर बाल्यावस्था में रहने में महादुःख है और वृद्धावस्था में रहने के महादुःख की तो बात ही और है ॥ २८॥

यौवनकाल में भी अति दुःसह काम, ईष्या, द्वेष और क्रोध के सम्पर्क का महादुःख है। बुढ़ापे में तो दुःख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और मरने का दुःख तो अवर्ण-नीय है ही।। २९।।

कृष्णमाणस्य याम्येश्च नरकेषु च पात्यतः ।
पुनश्च गर्भो जन्माथ मरणं नरकस्तथा ।।३०।
एवं संसारचक्रेऽस्मिन् जन्तवो घटियन्त्रवत् ।
श्चाम्यन्ते प्राकृतैर्बन्धैर्बद्ध्वा बाध्यन्ति चासकृत् ।।३१।
नास्ति तात ! सुखं किश्चिदत्र दुःखशताकुले ।
तस्मान्मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयी ।।३२।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे 'पित्रापुत्रसंवादो' नाम एकादशोऽध्यायः ॥

यमराज के मटों द्वारा खींच कर ले जाये गये और स्वर्ग से गिराये गये जीव का पुनः गर्भवास, पुनः जन्म, पुनः मरण और पुनः नरक गमन—यह सब महादुःख नहीं तो और क्या है ? ॥ ३०॥

इस प्रकार, इस संसार-चक्र में जीव सांसारिक बन्धनों से बाँधे जाकर (कुँए में) रहट की भाँति निरन्तर घुमाये जाते हैं और उनका बंधने और घूमने का यह क्रम चलता रहता है ॥ ३१ ॥

अन्ततः, अगणित दुःखों से भरे इस संसार में 'सुख' नाम की कोई वस्तु नहीं होती । इसलिए जब मुझे दुःख के छुटकारे (मोक्ष-प्राप्ति) के लिए प्रयत्न करना है, तब मैं वेद-विहित धर्म-कर्म के अनुष्ठान के पीछे क्यों पड़ेँ ?।। ३२।।

प्रथम के प्राप्त के किया है। जिस्से की किया की प्रथम के अपने कि अपने कि

FIGH ASIR PRINTED AND RESERVED TO BE

TWO IS A TO BOOK AND DO NOT HE SO THE PARTY.

THE PART OF THE PROPERTY AND A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में संसार-चक्र की अनवरत चलनशीलता का वर्णन है। माता के गर्भ में किस प्रकार जन्तु आता है और किस प्रकार जन्म लेता है इत्यादि विषय इसमें प्रतिपादित हैं। आयुर्वेदशास्त्र में विणत जन्म-प्रक्रिया और जीवन-प्रक्रिया से पुराणकार भली-भाँति परिचित प्रतीत होता है।
- (ख) जन्म-वर्णन का भी अन्तिम उद्देश्य 'सर्वं दुःखं दुःखम्' की भावना से जन-समाज को भावित करता है । त्रयीधर्म के अनुष्ठान से जीवन के दुःख का प्रशमन असंभव है । जीवन के दुःख के प्रशमन के लिए मार्कण्डेयपुराण प्रतिपादित महामाया-शरण-वरण ही एक मात्र उपाय है, जैसा कि इस अध्याय में नीचे लिखे ऋोक (संख्या ३२) का संकेत है—

नास्ति तात ! सुखं किञ्चिदत्र दुःखराताकुले । तस्मान्मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयो ॥

अर्थात् इस असंख्य दु:खमय संसारं चक्र में कहीं भी कुछ भी सुख नहीं है। दु:ख से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान की संप्राप्ति ही एकमात्र साघन है। त्रयीधमंं के अनुष्ठान से आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति नहीं हो सकती। भगवद्भिक्त अथवा भगवती की शरणागित ही दु:ख की प्रशान्ति की शिक्त रखती है।

।। श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पिता-पुत्रसंवाद नामक ११वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥



---

tope a start or the teather expected one-year a start of the formation of the first one of the first of the first one of the first of the first one of the firs

्रा अस्तर हैं। विश्व के स्वार्त के स्वार के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार्त के स्वार

a Segregate would be took which the relationship to the work of the control of th

्र वर्षा है। क्रिकेट के क्र

unas 6/5 dieta sipias, in Al is pregistrapita a cu repus sipias forgi polistras in

# द्वादशोऽध्यायः

### पितोवाच-

साधु वत्स ! त्वयाख्यातं संसारगहनं परम् । ज्ञानप्रदानसम्भूतं समाश्चित्य महाफलम् ॥१। तत्र ते नरकाः सर्वे यथा वै रौरवस्तथा । विणतास्तान् समाचक्ष्व विस्तरेण महामते ॥२।

### पुत्र उवाच-

रौरवस्ते समाख्यातः प्रथमं नरको मया।
महारौरवसंज्ञं तु श्रुणुष्व नरकं पितः।।३।
योजनानां सहस्राणि सप्त पञ्च समन्ततः।
तत्र ताम्त्रमयी सूमिरधस्तस्य हुताशनः।।४।
तत्तापतप्ता सर्वाशा प्रोद्यदिन्दुसमप्रभा।
विभात्यतिमहारौद्रा दर्शनस्पर्शनादिषु।।५।

पिता ने कहा-

मेरे प्यारे बेटे ! तुमने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के महाफल के आधार पर इस संसार के परम गहन रहस्य का बड़ा अच्छा वर्णन किया है ॥ १॥

इस वर्णन में जैसे तुम ने रौरव नरक का वर्णन किया है, वैसे ही अन्यान्य नरकों का भी (संक्षेप में) वर्णन कर दिया है। तुम बड़े बुद्धिमान हो। अब रौरव नरक के अंतिरिक्त और जो नरक हैं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करो॥ २॥

पुत्र की उक्ति—

पिताजी ! मैंने सबसे पहले आपको रौरव नरक के विषय में बताया । अब उस के आगे उस नरक का वर्णन सुनिये, जिसे महारौरव कहा जाता है ॥ ३॥

यह महारौरव नाम का नरक चारों ओर से पैंतीस हजार योजन के क्षेत्र में बसा है, जिसकी भूमि ताँबे की है जिसके नीचे आग धधकती रहती है।। ४।।

इस धधकती आग से तपे ताँबे के ताप से सभी दिशाएँ उदयकालीन चन्द्रमा के समान दिखाई देती हैं और देखने, छूने और अन्य इन्द्रियों के द्वारा अनुभव में यह नरक बड़ा भयञ्कर प्रतीत होता है ॥ ५ ॥

तस्यां बद्धः कराभ्याश्व पद्भ्याञ्चेव यमानुगैः। मुच्यते पापकृत्मध्ये लुठमानः स गच्छति ।।६। काकैर्वकैर्वृकोल्कैर्वृश्चिकैर्मशकैस्तथा भक्ष्यमाणस्तथा गृध्नैर्द्वतं मार्गे विकृष्यते ।।७। 🧈 दह्यमानः पितर्मातभ्रतिस्तातेति चाकुलः। वदत्यसकृदुद्विग्नो न शान्तिमधिगच्छति ।।८। तस्मान्नरैमीको ह्यतिक्रान्तरवाप्यते। एवं वर्षायुतायुतेः पापं यैः कृतं दुष्टबुद्धिभिः।।९। तथान्यस्तु तमो नाम सोऽतिशीतः स्वभावतः । महारौरववद् दीर्घस्तथा तमसा वृतः ।।१०। स शीतात्तिस्तत्र धावन्तो नरास्तमसि दारुणे। परस्परं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च ॥११।

जो प्राणी पापी होता है, उसे यमराज के अनुचर, हाथ-पैर बांघ कर, इस नरक में डाल देते हैं और वह कष्ट से करवट बदलते इसमें लोटता रहता है ॥ ६ ॥

कौए, बगुले, भेड़िये, उल्लू, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे काटते, नोचते-खाते रहते हैं और इसी दशा में उसे इधर-उधर शीघ्रता से घसीटते फिरते हैं॥ ७॥

जब वह प्राणी (इस नरक के ताप से) झुलसने लगता है, तब वह पिता-माता, भ्राता और पुत्र की पुकार कर करके व्याकुल होकर विलाप करने लगता है; किन्तु उसे कुछ भी शान्ति नहीं मिलती ॥ ८॥

जिन दुष्टात्मा लोगों ने पाप कमें किये हैं, उन्हें इस नरक से करोड़ों वर्षों के बीत जाने के बाद कहीं छुटकारा मिलता है ॥ ९ ॥

इस महारौरव नरक के अतिरिक्त दूसरा अन्धतामिस्र नामक नरक है, जहाँ स्वभावतः बड़ी विकट ठंढक रहती है। यह नरक महारौरव नरक के समान ही बड़ा विस्तृत नरक है, जिसमें घोर अन्धकार छाया रहता है।। १०॥

ठंढक से मारे (पापी) लोग भयङ्कर अन्धेरे में उस नरक में दौड़ते रहते हैं और जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब आपस में लिपट पड़ते हैं ; क्योंकि वे सोचते हैं कि कोई सहारा मिल गया है (जिससे उनका संकट कट जायगा) ॥ ११॥

वन्तास्तेषाश्च भज्यन्ते शीर्ताात्तपरिकम्पिताः।
क्षुत्तृष्णाप्रबलास्तत्र तथैवान्येऽप्युपद्रवाः।।१२।
हिमखण्डवहो वार्युभिनत्त्यस्थीनि दारुणः।
मज्जासृग्गलितं तस्मादश्नुवन्ति क्षुधान्विताः।।१३।
लेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते परस्परसमागमे।
एवं तत्रापि सुमहान् क्लेशस्तमिस मानवैः।।१४।
प्राप्यते ब्राह्मणश्रेष्ठ यावद्दुष्कृतसंक्षयः।
निकृत्तन इति ख्यातस्ततोऽन्यो नरकोत्तमः।।१५।
तिस्मन् कुलालचक्राणि भ्राम्यन्त्यविरतं पितः।
तेष्वारोप्य निकृत्यन्ते कालसूत्रेण मानवाः।।१६।
यमानुगाङ्गुलिस्थेन आपादतलमस्तकम्।
न चेषां जीवितभ्रंशो जायते विजसत्तम।।१७।

शीत-बाधा से कांपते इन पापियों के दाँत बैठ जाते हैं (मानो टूट पड़ेंगे)। साथ ही साथ इस नरक में और भी अनेक उपद्रव होते रहते हैं, जिसमें भूख और प्यास की पीड़ा सब से प्रबल होती है।। १२।।

यहाँ ऐसी भयङ्कर बर्फीली ठंढी हवा बहती रहती है, जो उन पापियों की हिंडुयों को छेद देती है, जिससे भूख से व्याकुल ये प्राणी अपने ही शरीर से गल-गल कर बहती चर्बी और खून की धार खाते-पीते (कष्ट भोगते) रहते हैं ॥ १३॥

जब (इस नरक के दु:ख के भोगी) ये जीव आपस में मिलते हैं, तब (प्यास से विह्वल होने के कारण) एक दूसरे की देह चाटा करते हैं और भागते फिरते हैं। इस प्रकार इस अन्धतामिस्र में मानव-जीव बड़े क्लेश में पड़े रहते हैं॥ १४॥

हे ब्राह्मणोत्तम पितृचरण ! जब तक इन जीवों का प्राक्कृत पापकर्म का फल भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्हें इस अन्धतामिस्र नरक का दुःख भोगना पड़ता है और इससे भी भयङ्कर एक और नरक होता है, जिसका नाम निक्रन्तन है ॥ १५॥

इस (निक्नन्तन नामक नरक) में अनेक कुलालचक्र (घड़ा बनाने वाले कुम्हार के चाक) निरन्तर चलते रहते हैं, जिनपर चढ़ाकर (पापी) मानव जीव, सिर से पैर तक, कालसूत्र से, जिसे यमराज के भटों की अङ्गुलियाँ पकड़े रहती हैं, काटे जाया करते हैं; किन्तु (आश्चर्य की बात है कि) इनके प्राण नहीं निकलते और सैकड़ों दुकड़ों छिन्नानि तेषां शतशः खण्डान्येक्यं वर्जन्ति च।

एवं वर्षसहस्राणि छिद्यन्ते पापक्रमिणः ।।१८।

तावद् यावदशेषं वे तत्पापं हि क्षयं गतम्।

अप्रतिष्ठश्च नरकं श्रुणुष्व गवतो मम ।।१९।

अत्रस्थैर्नारकेर्दुःखमसह्यमनुसूयते ।

तान्येव यत्र चक्राणि घटीयन्त्राणि चान्यतः ।।२०।

दुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मकृतां नृणाम्।

चक्रेष्वारोपिताः केचिद् श्राम्यन्ते तत्र मानवाः ।।२१।

यावद्वर्षसहस्राणि न तेषां स्थितिरन्तरा।

घटीयन्त्रेषु चैवान्यो बद्धस्तोये यथा घटी।।२२।

श्राम्यन्ते मानवा रक्तमुद्गिरन्तः पुनः पुनः।

अस्रेर्मुखविनिष्कान्तैः नेत्रेरध्विलिम्बिभः।।२३।

दुःखानि ते प्राप्नुवन्ति यान्यसह्यानि जन्तुभिः।

असिपत्रवनं नाम नरकं श्रुणु चापरम्।।२४।

में कटे इनके अङ्ग जुड़ जाया करते हैं। इतना ही नहीं हजारों-हजार साल तक ये पापकर्मी जीव इसी प्रकार काटे-पीटे जाया करते हैं और ये तब तक काटे-पीटे जाया करते हैं, जब तक उनके समस्त पाप नष्ट नहीं हो जाते। इस नरक से भिन्न अप्रतिष्ठ नामक एक और नरक होता है, जिसके विषय में अब मैं कह रहा हूँ और आप मेरी बात सुनें।। १६-१९।।

यह अप्रतिष्ठ नामक नरक वह है, जिसके निवासी नारकीय जीवों को असह्य दुःख भोगने पड़ते हैं। इस नरक में भी (निकृन्तन नामक नरक की ही भाँति) एक ओर कुलालचक्र और दूसरी ओर घटीयन्त्र निरन्तर घूमते रहते हैं, जो कि पापकर्मी जीवों को दुःख देने के ही लिये बनाये गये होते हैं। कुछ पापीजन ऐसे कुलालचक्रों पर चढ़ाकर घूमाये (और सिर से पैर तक कालसूत्र से काटे) जाया करते हैं, जो हजारों-हजार साल तक बिना रुके घूमते ही रहते हैं। कुछ पापी लोगों को (इस नरक के) घटीयन्त्रों में बाँघ कर उसी प्रकार घुमाया जाया करता है, जिस प्रकार (खेतों को सींचने के द्वारा) घटीयन्त्र (रहट) में बाँघे गये घड़े घुमाये जाया करते हैं। इस प्रकार घुमाये गये ये लोग खून उगलते रहते हैं, इन लोगों के मुँखों से खून की घार टपकती रहती है और इनकी आँखे आँमुओं की बूदों से डबडबायी रहती हैं। (संक्षेप में) ये लोग ऐसे दुःख भोगते हैं, जिन्हें प्राणी सहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त असिपत्रवन नाम का एक और नरक होता है, जिसका क्षेत्र-फल सहस्रों योजनों का होता है और जिसका धरातल घघकती आग के ताप से सवँत्र तपा-तपाया रहता है। इस नरक में प्रचण्ड और दारुण दुःखदायो सूर्यातप से तपाये गये नरक

योजनानां सहस्रं यो ज्वलदग्न्यास्तुतावनिः। तप्ताः सूर्यकरैश्र्यण्डैर्यत्रातीव सुदारुणैः ।।२५। प्रपतन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः। तन्मध्ये च वनं रम्यं स्निग्धपत्रं विभाव्यते ।।२६। पत्राणि तत्र खङ्गानां फलानि द्विजसत्तमम्। श्वानश्च तत्र सबलाः स्वनन्त्ययुतशोभिताः ।।२७। महावक्त्रा महादंष्ट्रा व्याञ्रा इव भयानकाः। ततस्तद्रनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रतः ।।२८। प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तीव्रतृद्परिपीडिताः । हा मातहीं तात! इति क्रन्दन्तोऽतीव दुःखिता।।२९। दह्यमानाङ्घ्रियुगला धरणीस्थेन वह्निना। तेषां गतानां तत्रासिपत्रपाती समीरणः ।।३०। <mark>प्रवाति तेन पात्यन्ते तेषां खड्गान्यथोपरि ।</mark> ततः पतन्ति ते भूमौ ज्वलत्पावकसञ्चये।।३१। लेलिह्यमाने चान्यत्र व्याप्ताशेषमहीतले। सारमेयास्ततः शीघ्रं शातयन्ति शरीरतः ।।३२। तेषामङ्गानि रुदतामनेकान्यतिभीषणाः । असिपत्रवनं तात! मयैतत् कीत्तितं तव।।३३।

निवासी (पापी) प्राणी निरन्तर गिरते रहते हैं। इसी नरक के बीच एक बड़ा हरा-भरा सघन मुन्दर वन दिखायी देता है, जिसमें, पूज्य पितृचरण! वृक्षों के पत्ते और फल तलवारों जैसे होते हैं और अगणित शिक्त शाली कुत्ते मौंकते रहते हैं, जिनके मुँह बहुत लम्बे-लम्बे और दाँत बहुत बड़े-बड़े होते हैं। शीतल छायावाले उस (रमणीय) वन को सामने देखकर तीव्र तृषा से आतं नरक के प्राणी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और 'अरी मां! अरे पिता!' की पुकार के साथ अत्यन्त कष्ट से क्रन्दन करते हैं; क्योंकि नीचे धरातल की आग से उनके दोनों पैर जलते रहते हैं और तलवारों के पत्तों को गिरानेवाली वायु ऐसे वेग से बहती है कि उन पत्तों को उनके ऊपर गिरा देती है, जिनकी चोट खाकर वे धधकती आग की ढेर में नीचे गिर पड़ते हैं। यहां की धधकती आग की लपटें, जो इस नरक भूमि पर सर्वंत्र छायी रहती हैं, इधर-उधर की चीजों को भी चाटती चलती हैं। वारकीय प्राणी यह सब देखते-भोगते रो पड़ते हैं; किन्तु अत्यन्त भयानक कुत्ते उन पर दौड़ पड़ते हैं और उनके शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग चीर-फाड़ डालते हैं। पिताजी! यही असिपत्रवन नाम का नरक है, जिसका मैंने अभी वर्णन किया है।। र०-३३॥

अतः परं भीमतरं तप्तकुम्भं निबोध मे ।
समन्ततस्तप्तकुम्भा विद्वालासमावृताः ।।३४।
ज्वलदिग्नचयोद्वृत्ततैलायश्चूणंपूरिताः ।
तेषु दुष्कृतकर्माणो याम्यैः क्षिप्ता ह्यधोमुखाः ।।३४।
क्वाथ्यन्ते विस्फुटद्गात्र-गलन्मज्जजलाविलाः ।
स्फुरंत्कपालनेत्रास्थिच्छिद्यमाना विभोषणैः ।।३६।
गृश्लेख्ताटच मुच्यन्ते पुनस्तेष्वेव वेगितैः ।
पुनः सिमसिमायन्ते तैलेनैक्यं व्रजन्ति च ।।३७।
द्रवीभूतैः शिरोगात्र-स्नायु-मांस-त्वगस्थिभः ।
ततो याम्येर्नरेराशु दर्ग्या घट्टनघट्टिताः ।।३८।
कृतावर्त्ते महातैले मथ्यन्ते पापकर्मिणः ।
एष ते विस्तरेणोक्तस्तप्तकुम्भो मया पितः ।।३९।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पिता-युत्रसंवादे महारौरवादिनरकाख्यानं नाम द्वादशोऽध्यायः॥

इस नरक से भी भयक्कर नरक के विषय में आपको बताता हूँ, जिसका नाम तमकुम्म है; क्योंकि अग्निज्वालाओं से घिरे तपे-तपाये असंख्य घड़े इसमें सर्वत्र रखे दिखायी देते हैं, जिनमें जलती आग पर खौलता तेल भरा रहता है और तेल में लोहे के चूरे (चूणें) भरे रहते हैं। इन घड़ों में पापकर्म करनेवाले जीव यमराज के भटों द्वारा नीचे सिर गिरा दिये जाते हैं और ऐसे पकाये जाते हैं जिससे उनके अंग-प्रत्यंग फोड़ों-फफोलों से भर जाते हैं, जिनसे पिघलकर निकलती चर्बी का पानी चारों ओर फैल जाता है। वहीं बड़े वेग से उड़ते भयंकर गिद्धों के द्वारा (चोंचों की मार से) उन पापियों के सिर और आँख की हिड़्याँ छेद दी जाती हैं और नोच-नोच कर उन्हीं घड़ों में फेंक दी जाती हैं। इन घड़ों में सिर और घड़, स्नायु और मांस तथा चमड़े और हिड्ड्याँ सब ताप से पिघलते रहते हैं और जब उनकी सिमसिमाहट समाप्त हो जाती है, तो वे तेल के साथ पक जाते हैं। इसके बाद यमराज के भट कलछुलों से उन्हें उलटते-पलटते हैं। इस प्रकार इस (तप्तकुम्भ नामक) नरक में खौलते तेलों में पापीजन (काढ़े की भाँति) पकाये जाते हैं। पिताजी! यही वह तप्तकुम्भ नामक नरक है, जिसे मैंने विस्तार के साथ आपको बताया है।। ३४-३९।।

#### पर्यालोचन

- (क) १० वें अध्याय में 'रौरव' नामक नरक का निरूपण है। रौरव नरक की विभीषिकाओं में प्रज्वित अग्नि के संताप से समस्त वातावरण के संताम होने और उसमें पापकर्मी जीवों के जलने-मुनने का वड़ा बीभत्स वर्णन है। जिन-जिन दुष्कर्मों, जैसे कि झूठी गवाही देने आदि के कारण इस नरक की यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, उनका भी यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, जिसका उद्देश्य दुष्कर्मों से विरित है। राजाज्ञा से जन-समाज भले ही दुष्कर्मों से भयभीत न हो सके; किन्तु पुराण-प्रतिपादित रौरव नरक, चाहे वह हो या न हो, दुष्कर्म में प्रवृत्त होनेवाले के हृदय में हड़कम्प अवश्य पैदा कर देता है।
- (ख) १२वें अध्याय में रौरव नरक के ही और भी विकराल रूप महारौरव नामक नरक का वर्णन है। मरने के बाद इस नरक में वे जीव जाते हैं, जो महापापी होते हैं और उन्हें ऐसी यातनाएँ दी जाती हैं, जिसका वर्णन भी बड़ा भयावह है। महारौरव नरक की असह्य उष्णता से महापातकी प्राणियों को जो यातना दी जाती है, वह बड़ी ही बीभत्स है। इस नरक में मिट्टी के घड़े की भाँति पकाये गये जीव अविश्वष्ट कर्मफ़ल भोग के लिए 'तमस्' नामक घनघोर अन्धकार और हिमशीतल जलवायुवाले नरक में भेजे जाया करते हैं। इस नरक के अतिरिक्त 'निकृन्तन' नामक नरक है, जिसमें पापकर्मी प्राणी कुलालचक पर चढ़ा कर घड़े की भाँति घुमाये जाते हैं और उनके अंग-प्रत्यङ्ग कालसूत्र (दुर्भाग्य के सूत) से काटे जाया करते हैं। इस नरक से भी भयङ्कर 'असिपत्रवन' नामक नरक है, जिसमें तलवार की भाँति तीक्ष्ण धारवाले पत्तों से नारकीय जीव क्षत-विक्षत किये जाते हैं। इस नरक से भी भीषण 'तप्तकुम्भ' नामक नरक है, जिसमें महापापी जीव खौलते तेल से भरे कुण्डों में आँधे मुँह पटक दिये जाते हैं।
- (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः भयञ्कर नरकों की कल्पना पुराणकार ने संभवतः समसामयिक कारागारों और उनके असह्य पीड़ादायक यातना-यन्त्रों के प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर की है। नरक और नारकीय यन्त्रणा के वर्णन का उद्देश्य जन समाज को धर्म-मार्ग से विचलित होने से बचाना है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पिता-पुत्रसंवाद'-प्रकरण से सम्बद्ध 'महारौरवादि नरकाख्यान' नामक १२वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

POR PROPERTY OF THE PROPERTY O THE PERSON NAMED IN PERSON AND PROPERTY AND restant de l'année de la company de la la la la company de la company de la company de la company de la company La company de and the state of t THE PARTY PARTY PARTY PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF The Published in Light Appearation to a title principle (b) 1959年中国中国共和国的国际中国国际中国国际中国国际中国国际中国国际

## त्रयोदशोऽध्यायः

### पुत्र उवाच—

अहं वैश्यकुले जातो जन्मन्यस्मात्तु सप्तमे।
समतीते गवां रोधं निपाने कृतवान् पुरा।।१।
विपाकात् कर्मणस्तस्य नरकं भृशदारुणम्।
सम्प्राप्तोऽग्निशिखाघोरमयोमुखखगाकुलम् ।।२।
यन्त्रपोडनगात्रासृक्-प्रवाहोद्भूतकर्दमम् ।
विशस्यमानदुष्किम-तिन्नपातर्रवाकुलम् ।।३।
पात्यमानस्य मे तत्र साग्रं वर्षशतं गतम्।
महातापात्तितप्तस्य तृष्णादाहान्वितस्य च।।४।
तत्राह्णादकरः सद्यः पवनः सुखशीतलः।
करम्भ-बालुकाकुम्भ-मध्यस्थो मे समागतः।।५।

पुत्र ने आगे कहा-

पिताजी ! (आपके पुत्र के रूप में) इस जन्म के पहले सातवें जन्म में मैं वैश्य-कुल में उत्पन्न हुआ था और एक बार मैंने पानी पीने के लिए निपान (पशुओं के पानी पीने के कुण्ड) की ओर जाती गौओं को पानी पीने से रोक दिया था।। १।।

उसी पापकर्म के परिणामस्वरूप मुझे अतिदारुण, अग्निज्वालाओं से भीषणरूप से संतप्त और लोहे की चोंचवाले पक्षियों से आकीर्ण नरक में जाना पड़ा ॥ २॥

वह नरक ऐसा था, जिसमें कुलालचक और घटोयन्त्र के समान यन्त्रों से पीडित पापियों के शरीरों से निकले रक्त के प्रवाह से कीचड़ जम गया था और काटे-पीटे जाते दुष्कर्मी जीवों की आह और तड़प-तड़प कर गिरने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी॥ ३॥

उस नरक में गिराये जाने पर मेरा एक वर्ष से अधिक समय तक बीत चुका था, जिसमें मैं भयङ्कर ताप की यातना से तप गया था और प्यास को आग से जल गया था ॥ ४॥

उस नरक में, अकस्मात् बालू भरे ढक्कन से ढके दही अथवा सत्तू रखने के घड़े के भीतर से बड़ी सुखद, बड़ी आनन्ददायक और बड़ी शीतल वायु निकल कर बहने लगो थी और मेरे पास आने लगो थी ॥ ५॥

तत्सम्पर्कादशेषाणां नाभवद्यातना नृणाम् ।

मम चापि यथा स्वर्गे स्वर्गिणां निर्वृतिः परा ।।६।

किमेतदिति चाह्लाद-विस्तारस्तिमितेक्षणेः ।

दृष्टमस्माभिरासन्नं नररत्नमनुत्तमम् ।।७।

याम्यश्च पुरुषो घोरो दण्डहस्तोऽशनिप्रभः ।

पुरतो दर्शयन् मार्गमित एहोति वागथ ।।६।

पुरुषः स तदा दृष्ट्वा यातनाशतसंकुलम् ।

नरकं प्राह तं याम्यं किङ्करं कृपयान्वितः ।।९।

पूरुष उवाच-

मो याम्यपुरुषाचक्ष्व कि मया दुष्कृतं कृतम् । येनेदं यातनाभीमं प्राप्तोऽस्मि नरकं परम् ।।१०। विपश्चिदिति विख्यातो जनकानामहं कुले । जातो विदेहविषये सम्यङ्मनुजपालकः ।।११।

उस वायु के संस्पर्श से, वहाँ जितने भी नरकिनवासी मानव-जीव थे, उन्हें कोई पोड़ा नहीं पहुँची थी और मुझे भी ऐसा परमानन्द मिलने लगा था, जैसा स्वर्ग निवासियों को स्वर्ग में मिलता है ॥ ६ ॥

'अकस्मात् यह क्या हुआ' इस आङ्काद से खुलती और बन्द होती आँखों से हमलोगों ने अपने समीप एक अनुपम पुरुषरत्न को देखा ॥ ७॥

साथ ही साथ हम लोगों ने एक भयंकर दण्डधारी, वज्रोपम यमिककर को भी देखा, जो 'इधर आइये' बोल-बोल कर उस महापुरुष का मार्ग दर्शन करा रहा था।। ८॥

(जिस पुरुषरत्न को हमने देखा था) वह पुरुषरत्न सैकड़ों यातनाओं से भरे उस नरक को देखकर बड़ा दयाई-हृदय हो गया और उसने यमिकङ्कर से यह कहा ॥ ९॥

पुरुषरत्न की उक्ति-

अरे यमिकङ्कर ! यह तो बता दो कि मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसके विपाक से मैं इस दारुण यन्त्रणावाले भयंकर नरक में आ पहुँचा हूँ ॥ १०॥

मैं तो 'विपिन्चित्' नामक एक प्रसिद्ध प्रजापालक सम्राट् था और मेरा जन्म विदेह राष्ट्र में जनक महाराज के वंश में हुआ था ॥ ११ ॥ यज्ञैमंयेष्टं बहुभिर्धमंतः पालिता मही।
नोत्सृष्टश्चेत्र संप्रामो नातिथित्रिमुखो गतः।।१२।
पितृ-देर्वाष-भृत्याश्च न चापचिता मया।
कृता स्पृहा च न मया परस्त्रीत्रिभवादिषु।।१३।
पर्वकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देवताः।
पुरुषं स्वयमायान्ति निपानिमव धेनवः।।१४।
यतस्ते विमुखा यान्ति निश्वस्य गृहमेधिनः।
तस्मादिष्टश्च पूर्तश्च धमौ द्वाविप नश्यतः।।१५।
पितृनिश्वासिवध्वस्तं सप्तजन्माण्जितं शुभम्।
त्रिजन्मप्रभवं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्।।१६।
तस्माद् देवे च पित्र्ये च नित्यमेवोद्यतोऽभवम्।
सोऽहं कथिममं प्राप्तो नरकं भृशदारुणम्।।१७।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पिता-पुत्रसंवादो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥

मैंने अनेक यज्ञों के अनुष्ठान किये थे; राजधर्म के अनुसार पृथिवी का पालन किया था, कभी किसी से युद्ध नहीं छेड़ा था और कोई अतिथि कभी मुझसे निराश होकर नहीं लौटा था।। १२।।

कभी मैंने पितरों और देवों तथा ऋषियों और सेवकों का कोई अपकार—कोई अनिष्ट—नहीं किया था और न कभी परनारी और परधन प्रभृति परकीय वस्तु के हड़पने की इच्छा ही की थी।। १३।।

पर्वंकालों में पितृगण और तिथिकाल में देवगण (पुण्यकर्मी) पुरुष के पास उसी प्रकार स्वयं आया करते हैं, जिस प्रकार गौवें पानी पीने के लिये निपान के पास स्वयं पहुँचा करती हैं ॥ १४ ॥

'ये पितृगण और देवगण जिस गृहस्थ पुरुष के गृह से आह भरकर लौट पड़ते हैं, उस गृहमेधी के इष्ट और पूर्त—दोनों धर्म-कर्म नष्ट हो जाते हैं' ॥ १५॥

'सात पूर्वजन्मों में जो भी पुण्य अजित किये गये हों, वे पितृगण की आह से नष्ट हो जाते हैं' और तीन पूर्वजन्मों में संचित भाग्य को भी उनकी वही आह निश्चितरूप से नष्ट कर देती हैं।। १६।।

यह सब सोचकर मैं दैवकृत्य और पितृकृत्य के अनुष्ठान में सदा सावधान रहता रहा। फिर पता नहीं मुझे इस भयंकर यातनामय नरक में कैसे आना पड़ा ?॥ १७॥

### पर्यालोचन

- (क) सत्तरह ऋोकों के इस अध्याय में आत्मज्ञानी पुत्र विप्रकुल में जन्म लेने से पहले के सातवें जन्म में अपने आपको वैश्य-पुत्र बता रहा है और गौओं को पानी पीने से रोकने के कारण भीषण नरक-वास और भयङ्कर नारकीय यन्त्रणा भोगने को अपनी स्मृति को जगा रहा है। गौ की सेवा-शुश्रूषा धर्म है, गौ को पीड़ित करना अधर्म है—यह निष्कर्ष यहाँ स्पष्ट निकल रहा है।
- (ख) इसी अध्याय में स्वल्पमात्र पापकर्म के फल-भोग के लिये नरक में लाये गये एक प्रजापालक, धर्मपरायण विपिश्चित् नामक राजा का विचित्र वर्णन है। राजा विपिश्चित् का पुण्यप्रताप प्रबल है, जिसके कारण नरक के निवासी उसे देखकर ही सुख-शान्ति पाते वर्णित किये गये हैं। राजा को आश्चर्य होता है कि वेदविहित समस्त धर्म-कर्मों के श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने पर भी उसे यमलोक में क्यों आना पड़ा? अगले अध्याय में इस 'क्यों' का उत्तर है।
- (ग) कर्मफल भोग की अनिवार्यता के प्रकाशन के लिये राजा विपश्चित् का जो संक्षिप्त उपाख्यान है, वह बड़ा नाटकीय है। नरक के जीव अपनी सुख-शान्ति के लिये राजा को नरक में ही कुछ समय रुकने का आग्रह करते हैं; किन्तु यमिकङ्कर राजा को वहाँ नहीं रुकने देता और उन्हें स्वर्गलोक चलने के लिये आग्रह करता है।
- (घ) वेद उपदेश नहीं देते; अपितु आदेश देते हैं—'यह करो, यह न करों'। इसीलिये साहित्य-मर्मज्ञ लोग वेद को 'प्रभुसिम्मित' मानते हैं और वेद के अर्थ रहस्य की सर्वजनीन व्याख्या करनेवाले पुराणवाङ्मय को 'सुहृत्-सिम्मत' कहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि पुराण आदेश नहीं देते अपितु 'ऐसा करना अभीष्ट है, ऐसा करना अनिष्ट हैं' इस रूप से सर्वसाधारण को धर्म मार्ग के अनुगमन और अधर्म मार्ग के परित्याग को सलाह देते हैं। यह बात पुराणों में पुण्य-पाप कर्म के फल भोग के लिये स्वर्ग-नरक के सौम्य-भीषण दृश्यों के चित्राङ्कन से स्पष्ट प्रतीत होती है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पिता-पुत्र-संवाद' नामक १३वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

पुत्र उवाच---

इति पृष्टस्तदा तेन श्रुण्वतां नो महात्मना। उवाच पुरुषो याम्यो घोरोऽपि प्रसृतं वचः ।।१।

यमिकङ्कर उवाच-

महाराज ! यथात्थ त्वं तथेतन्नात्र संशयः।
किन्तु स्वल्पं कृतं पापं भवता स्मारयामि तत् ।।२।
वैदर्भी तव या पत्नी पीवरी नाम नामतः।
ऋतुमत्या ऋतुर्वन्ध्यस्त्वया तस्याः कृतः पुरा ।।३।
सुशोभनायां कैकेय्यामासक्तेन ततो भवान्।
ऋतुव्यतिक्रमात् प्राप्तो नरकं घोरमीदृशम्।।४।
होमकाले यथा विह्नराज्यपातमवेक्षते।
ऋतौ प्रजापतिस्तद्वद् बीजपातमवेक्षते।।४।

पुत्र ने कहा-

उस महापुरुष (महाराज विपश्चित्) के ऐसा पूछने पर भयङ्कर यमभट ने, जैसा कि हम लोगों ने स्पष्ट सुना, बड़ो विनम्रता की वाणी में कहा ॥ १॥

यमिकङ्कर की उक्ति-

महाराज् ! आपने जो कुछ कहा वह सब निःसंदिग्ध रूप से ठीक ही कहा, किन्तु आपसे कुछ थोड़ा पाप कर्म भी किया जा चुका है; जिसे मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ ॥ २॥

आपकी धर्मपत्नी, जिसका नाम पीवरी था और जो विदर्भराज की पुत्री थी, जब ऋतुस्नाता हुई थी तब आपने उसका ऋतुस्नान निष्फल कर दिया था (उसके साथ सहवास नहीं किया था) ॥ ३॥

अपनी पत्नी पीवरी का ऋतु-व्यितिक्रम आपने इसलिए किया था, क्योंकि आप सुन्दरी कैकेयी के प्रेम में पागल हो गये थे और उसी पाप का यह विपाक है कि आप को ऐसे भयङ्कर नरक में आना पड़ा है ॥ ४॥

जैसे होम के समय अग्नि घृताहुति की कामना रखती है, वैसे ही ऋतुस्नान के समय धर्मंपत्नी भी रतिक्रिया की कामना रखती है ॥ ५ ॥

यस्तमुल्लङ्घ्य धर्मात्मा कामेण्वासक्तिमान् भवेत् । स तु पित्र्यादृणात् पापमवाप्य नरकं पतेत् ।।६। एतावदेव ते पापं नान्यत् किश्वन विद्यते । तदेहि गच्छ पुण्यानामुपभोगाय पाथिव ।।७।

### राजोवाच-

यास्यामि देवानुचर यत्र त्वं मां नियज्यसि ।
किञ्चित् पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वक्तुमहंसि ।।६।
वज्रतुण्डास्त्वमी काकाः पुंसां नयनहारिणः ।
पुनः पुनश्च नेत्राणि तद्वदेषां भवन्ति हि ।।९।
कि कर्म्म कृतवन्तश्च कथयैतज्जुगुष्सितम् ।
हरन्त्येषां तथा जिह्वां जायमानां पुनर्नवाम् ।।१०।
करपत्रेण पाटचन्ते कस्मादेतेऽतिदुःखिताः ।
करम्भवाजुकास्येते पच्यन्ते तैलगोचराः ।।११।

धर्मात्मा मनुष्य भी जो ऋतुस्नाता पत्नी की कामना न पूरी कर अन्यत्र प्रणय-लीला में लीन हो जाता है, वह पितृऋण से उऋण न होने के पाप का भागी बनकर नरक में गिरता है।। ६।।

आपका पाप बस इतना ही है और कोई आपका पापकमें नहीं। इसलिए महाराज! आप आगे चलें और अपने पुण्यों का सुखभोग करें।। ७।।

## राजा (विपश्चित्) की उक्ति—

मृत्युदेव के सेवक ! तुम मुझे जहाँ ले चलना चाहते हो, मैं वहाँ चलूँगा ; किन्तु तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ठोक-ठोक सब कुछ बताओगे।।८।।

(तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि) क्या बात है कि वज्र के समान कठोर-दारुण चोंच वाले ये कौए यहाँ के लोगों की आंखे निकाल लेते हैं; किन्तु फिर भी उनकी आंखें जैसी की तैसी (अर्थात् ठीक) हो जाती हैं॥ ९॥

यह बताओ कि इन्होंने ऐसे कौन से निन्दनीय कर्म किये हैं, जिनके कारण इनको जिह्नाएँ ये वज्रतुण्ड पक्षी खींचकर बाहर निकाल देते हैं; किन्तु वे फिर पैदा भी हो जाती हैं ॥ १०॥

क्योंकर ये पापी दीन-हीन प्राणी आरे से चीरे जाते हैं ? क्योंकर करम्भ (भाड़) में तपायी वालू में भूने जाते हैं और तपे तेल में डुबोकर पकाये जाते हैं ? ॥ ११ ॥ अयोमुखैः खगैरचैते कृष्यन्ते किविधा वद । विश्लिष्टदेहबन्धात्त-महारावविराविणः ।।१२। अयश्र्वञ्चुनिपातेन सर्वाङ्गक्षतदुःखिताः । किमेतेऽनिष्टकत्तरिस्तुद्यन्तेऽहर्निशं नराः ।।१३। एताश्र्वान्याश्र्व दृश्यन्ते यातनाः पापकिमणाम् । येन कर्मविपाकेण तन्ममाशेषतो वद ।।१४।

## यमिकङ्कर उवाच--

यन्मां पृष्छिसि भूपाल ! पापकर्मफलोदयम् । तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण यथातथम् ।।१४। पुण्यापुण्ये हि पुरुषः पर्व्यायेण समरनुते । भुञ्जतश्च क्षयं याति पापं पुण्यमथापि वा ।।१६। न तु भोगादृते पुण्यं किंचिद्वा कर्म मानवम् । पापकं वा पुनात्याशु क्षयो भोगात् प्रजायते ।।१७।

किस प्रकार के ये पापी हैं, जिन्हें लोहे की चोंचवाले पक्षी नोचते-खसोटते हैं, जिससे इनके शरीर के अंग-प्रत्यङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और ये बड़े आर्तस्वर से क्रन्दन करते हैं ॥ १२ ॥

क्योंकर पक्षियों के लोहे से कठोर चोंचों की चोटों से पापी मानव-प्राणियों के सभी अंग क्षत-विक्षत किये जाते हैं ? जिससे इन्हें दारुण वेदना होती है । इन्होंने ऐसे क्या पाप किये हैं ? जिनके कारण इन्हें रात-दिन इसी प्रकार कष्ट दिया जाता है ॥ १३॥

जिन कर्मों के विपाक से इन पापियों को ऐसी और इसी प्रकार की दूसरी यातनाएँ दो जाया करती हैं, उन सब के सम्बन्ध में मुझे सब कुछ बताओ ॥ १४॥ यमिकङ्कर की उक्ति—

महाराज ! आपने पापकर्मों के फल-भोग के सम्बन्ध में जो कुछ पूछा है, उसका संक्षेप में मैं ठीक-ठीक उत्तर दे रहा हूँ ॥ १५ ॥

मनुष्य को जैसे पुण्यकर्म के फल भोगने पड़ते हैं, वैसे ही पापकर्म के भी— यही कर्मफल के भोग का कम-नियम है। चाहे पाप हो या पुण्य हो, फल-भोग करने से ही उसका क्षय होता है॥ १६॥

बिना फल-भोग के मनुष्य का किया पुण्य कर्म उसके पाप का प्रक्षालन नहीं करता। केवल फल-भोग के द्वारा ही पाप और पुण्य दोनों का प्रक्षय संभव है।। १७॥ परित्यजित भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे ।

वुभिक्षादेव दुभिक्षं क्लेशात् क्लेशं भयाद्भ्यम् ।।१६।

मृतेभ्यः प्रमृता यान्ति दरिद्धाः पापकिमणः ।

गितं नानाविधां यान्ति जन्तवः कर्मबन्धवात् ।।१९।

उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात् स्वर्गं सुखात् सुखम् ।

श्रद्धधानाश्र्य शान्ताश्र्य धनदाः शुभकारिणः ।।२०।

व्यालकुञ्जरदुर्गाणि सर्पचौरभयानि तु ।

हताः पापेन गच्छन्ति पापिनः किमतः परम् ।।२१।।

सुगाधिमाल्य-सहस्र-साधुयानासनाशनाः ।

स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्येः पुण्यादवीष्विप ।।२२।।

अनेकशतसाहस्र-जन्मसंचयसन्वितम् ।

पुण्यापुण्यं नृणां तद्वत् सुखदुःखाङ्करोद्भवम् ।।२३।

इसी प्रकार मनुष्यों के हजारों-हजार पूर्वजन्मों के सञ्चित पुण्य और पाप की वात है (क्योंकि इनका भी प्रक्षय इनके फलभोग से ही होता है)। ये पुण्य और पाप ही सुख और दुःख की उत्पत्ति के निदान होते हैं॥ २३॥

इस वात को आप मुझसे ठीक से समझ लें कि मनुष्य के लिये पुण्य और पाप से छुटकारा कर्मफल-भोग से ही संभव है। दीन-हीन पापकर्मी लोग एक दुभिक्ष के बाद दूसरे दुभिक्ष, एक क्लेश के बाद दूसरे क्लेश, एक भय के बाद दूसरे भय और एक मृत्यु के बाद दूसरो मृत्यु का दुःख सहते हैं। वस्तुतः संचित पुण्य और पाप के कर्म से ही जीवों की नाना प्रकार की गित होती है। जो पुण्यकर्मी श्रद्धावान्, शान्तचित्त और दानी होते हैं वे एक उत्सव के बाद दूसरा उत्सव मनाते हैं, एक स्वर्ग के बाद दूसरे स्वर्ग में जाते हैं और एक सुख के बाद दूसरा सुख भोगते हैं और जो पाप से मारे गये पापकर्मी होते हैं, उन्हें हिस्र जन्तुओं और पागल हाथियों के बीच दुर्गम स्थानों पर निवास के कारण कष्ट भोगना पड़ता है और सर्पभय तथा चौरभय से भयाकुल होना पड़ता है। कर्मफल भोग के विषय में इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक क्या कहा जाय? पुण्यकर्म के प्रभाव से मानवप्राणी को सुगन्धित माल्यधारण का भोग, सुन्दर वस्त्र धारण का भोग, सुखद वाहन का भोग, आनन्ददायक शय्या का भोग और स्वादिष्ट अन्त-जल का भोग प्राप्त होता है और पुण्यकर्मी मानव पवित्र वन-उपवन में विहार करते हैं और सभी लोगों की स्तुति और प्रशस्त के पात्र बन जाते हैं। १८-२२॥

यथा बीजं हि भूपाल ! पयांसि समवेक्षते ।
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारकम् ।।२४।
स्वल्पं पापं कृतं पूंसा देशकालोपपादितम् ।
पादन्यासकृतं दुःखं कण्टकोत्थं प्रयच्छति ।।२४।
तत् प्रभूततरं स्थूलं शूलकीलकसम्भवम् ।
दुःखं यच्छति तद्वच्च शिरोरोगादि दुःसहम् ।।२६।
अपथ्याशनशीतोष्ण-श्रमतापादिकारकम् ।
तथान्योऽन्यमपेक्षन्ते पापानि फलसङ्गमे ।।२७।
एवं महान्ति पापानि दीर्घरोगादिविक्तियाम् ।
तद्वच्छस्त्राग्निकृच्छ्रात्ति-बन्धनादिफलाय वै ।।२८।
स्वल्पं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छिति ।
स्पर्शं वाप्यथवा शब्दं रसं रूपभथापि वा ।।२९।

महाराज ! जैसे (खेत में बोया) बीज (अङ्क्षुरित-पल्लवित-पुष्पित और फलित होने के लिये) जल को अपेक्षा रखता है, वैसे ही पुण्य और पाप भी फलभोग के लिये देश और काल की अपेक्षा करते हैं ॥ २४॥

मनुष्य के द्वारा किया गया स्वल्प पाप देश और काल के सहयोग से उतना हो दु:ख देता है, जितना रास्ते में पड़ा काँटा, उस पर पैर पड़ जाने पर पैर में चुभ जाने के कारण, दु:ख देता है।। २५॥

और यदि मनुष्य-कृत पाप बहुत अधिक हों तो उससे ऐसा दुःख होता है जैसा शूल या कील के पैर में चुभ जाने पर दुःख होता है। उस पाप से दुःसह शिरोवेदना होती है और अपथ्यसेवन, शीतबाधा, आतपकष्ट, श्रमखेद तथा संताप आदि के कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह सब देखने से ऐसा लगता है मानों पापकर्म जब फलोन्मुख होते हैं तब एक दूसरे की अपेक्षा करने लगते हैं॥ २६-२७॥

इसीलिये जो महापाप हैं, वे चिरकालस्थायी रोग-प्रभृति उपद्रवों के उत्पादक होते हैं और उनसे शस्त्राघात, अग्निदाह, शरीरकष्ट, मानसिक क्लेश और (अपराधी की भाँति) रज्जु-बन्धन प्रभृति दुःख उत्पन्न होते हैं ॥ २८॥

इसी प्रकार स्वल्प पुण्य से मोहक सुगन्धि-भोग, कोमल स्पर्श-भोग, मधुर शब्द-श्रवण-भोग स्वादिष्ट रस-भोग और सुन्दर रूप-भोग बिना आयास के ही प्राप्त हो जाते हैं

चिराद् गुरुतरं तद्वन्महान्तमपि कालजम्। एवश्व सुखदुःखानि पुण्यापुण्योद्भवानि वै ॥३०। भुञ्जानोऽनेकसंसार-सम्भवानीह ज्ञानाज्ञानफलानि च ।।३१। जाति देशावरुद्धानि तिष्ठन्ति तत्र युक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि । वपुषा मनसा वाचा न कदाचित् क्वचित्ररः ।।३२। अकुर्वन् पापकं कर्म्म पुण्यं वाप्यवतिष्ठते । यद् यत् प्राप्नोति पुरुषो दुःखं सुखमथापि वा ।।३३। प्रभूतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारि चेतसः। तावता तस्य पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतरत् ।।३४। उपभोगात् क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम् । महापापं यातनाभिरहानशम् ।।३४। एवमेते क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तर्विवर्त्तिनः। तथैव राजन् ! पुण्यानि स्वर्गलोकेऽमरैः सह ।।३६।

और यदि पुष्य का आधिक्य हो तो अधिक समय भले ही लगे; समय आने पर उससे बड़ा सुख प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि सुख और दुःख का उद्भव पुण्य और पाप से ही संभव है और अनेकानेक जन्मों में संभूत ऐसे सुख और दु:ख, जो ज्ञान और अज्ञान के परिणाम होते हैं और जिन्हें बारम्बार प्राणी के जन्म और बारम्बार स्थान-विपर्यंय से फल देने में रुकावट मिलती है, भोग करते हुए ही प्राणी जीवन व्यतीत करते हैं। (सुख और दुःख के जनक) ये पुण्य और पाप जीव से संसक रहते हैं; जिन्हें उनके फलदायक होने के चिह्नमात्र से पहचाना जा सकता है। कोई भी मनुष्य तन, मन और वचन से पापकर्म अथवा पुण्यकर्म में प्रवृत्त हुए बिना संसार में नहीं रह सकता और अपने पुण्यकर्म अथवा पापकर्म के फलस्वरूप जो भी सुख अथवा दुःख मनुष्य भोगता है, वह बहुत हो अथवा थोड़ा हो, उसके कारण, उसके चित्त में विकार अवश्य उत्पन्न हो जाता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पुण्यकर्म अथवा पापकर्म फलभोग से ही क्षीण होते हैं और उसी प्रकार क्षीण होते हैं, जैसे भोजन करने से भोज्यपदार्थ क्षीण होते हैं। इस प्रकार ये महापाप करनेवाले प्राणी नरक में पड़े-पड़े दिन-रात नारकीय यन्त्रणाओं के भोग से ही अपने महापापों से छुटकारा पाते हैं। महाराज ! यही बात पुण्यकर्मों की है कि पुण्यात्मा लोग स्वर्गलोक में देवगण के साथ अपने पुण्यकर्म का ही फल भोगते हैं, जैसा कि गन्धर्वगण,

गन्धर्वसिद्धाप्सरसां गीताद्यैरुपभुञ्जते ।
देवत्वे मानुषत्वे च तिर्य्यक्त्वे च शुभाशुभम् ।।३७।
पुण्यपापोद्भवं भुङ्क्ते सुखदुःखोपलक्षणम् ।
यत् त्वं पृच्छिसि मां राजन् ! यातनाः पापक्रिमणाम् ।
केन केनेति पापेन तत् ते वक्ष्याम्यशेषतः ।।३ ः।
दुष्टेन चक्षुषा दृष्टाः परदारा नराधमैः ।
मानसेन च दुष्टेन परद्रव्यश्व सस्पृहैः ।।३९।
वज्रतुण्डाः खगास्तेषां हरन्त्येते विलोचने ।
पुनः पुनश्च सम्भूतिरक्ष्णोरेषां भवत्यथ ।।४०।
यावतोऽक्षिनिमेषांस्तु पापमेभिनृंभिः कृतम् ।
तावद्वर्षसहस्राणि नेत्रात्ति प्राप्नुवन्त्युत ।।४१।
असच्छास्त्रोपदेशास्तु यैर्वत्ता यैश्च मन्त्रिताः ।
सम्यग्दृष्टेविनाशाय रिपूणामिप मानवैः ।।४२।

सिद्धगण और देवाङ्गनाओं के द्वारा उनके विषय में गीत और नृत्यादि के आयोजन से प्रमाणित है। चाहे कोई देव-योनि में हो अथवा मनुष्य-योनि में हो अथवा तिर्यंग्-योनि में हो, उसे शुभ अथवा अशुभ का, जिसे सुख अथवा दुःख समझ लीजिये, भोग करना ही पड़ता है, जो कि उसके पुण्यकर्म अथवा पापकर्म का ही फल है। राजन्! आपने मुझसे जो यह पूछा है कि किन-किन प्रकार के पापों से पापीजन नरक की यन्त्रणाएँ सहते हैं, उस विषय में अब मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ॥ २९-३८॥

उदाहरण के लिये, जिन महानीच मनुष्यों ने दूसरे की पत्नो को बुरी निगाह से देखा है अथवा अशुद्ध मन से उसका ध्यान किया है और जिन्होंने पराये धन पर दुष्ट-दृष्टि गड़ायी है अथवा उसे हड़पने की लालच की है, उनके नेत्रों को वज्र की माँति तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी नोचते-खसोटते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। उनके नेत्र बार-बार नये-नये जो पैदा हो रहे हैं, वह इसलिये क्योंकि जीवन भर जितनी बार उनके नेत्रों की पलकें खुलती-बन्द होती रही हैं, जितनी बार उन्होंने ये पापकर्म किये हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप उतने ही हज़ार वर्षों तक उन्हें नेत्रपीड़ा भोगनी पड़ती है।। ३९-४१॥

इस भाँति, जिन लोगों ने अपने शत्रुओं की भी सम्यग् ज्ञानदृष्टि के विनाश के लिये असत् शास्त्रों के उपदेश दिये हैं अथवा उन्हें दुष्ट सम्मति दी है अथवा जिन्होंने येः शास्त्रमन्यथा प्रोक्तं यैरसद्वागुदाहृता।
वेददेवद्विजातीनां गुरोनिन्दा च यैः कृता।।४३।
हरन्ति तेषां जिह्वाभ्र जायमानाः पुनः पुनः।
तावतो वत्सरानेते वज्रतुण्डाः सदारुणाः।।४४।
मित्रभेदं तथा पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्य च।
याज्योपाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिणः।।४५।
भार्यापत्योभ्र ये केचिद् भेदं चक्रुर्नराधमाः।
त इमे पश्य पाटचन्ते करपत्रेण पाथिव।।४६।
परोपतापका ये च ये चाह्लादनिषधकाः।
तालवृन्तानिलस्थान-चन्दनोशीरहारिणः ।।४७।
प्राणान्तिकं ददुस्तापमदुष्टानाश्च येऽधमाः।
करम्भवालुकासंस्थास्त इमे पापभागिनः।।४८।
भुंक्ते श्राद्धन्तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्त्रितः।
देवे वाष्यथवा पित्र्ये स द्विधा कृष्यते खगैः।।४९।

शास्त्र की व्यांख्या उसके अभिप्राय के विपरीत की है अथवा असत्य-भाषण किया है अथवा वेद, देवता, द्विज एवं गुरु की निन्दा की है, उनकी जिह्ना को, जितनी बार वह नयी-नयी निकल पड़ती हैं, उतने ही वर्षों तक ये वज्र सी कठोर चोंचवाले महाकूर पक्षी नोचते-खसोटते रहते हैं ॥ ४२-४४॥

महाराज ! इधर देखिये—ये वे लोग हैं, जिन्होंने मित्रों में वैमनस्य, पिता-पुत्र विरोध, स्वजनों में शत्रुभाव, यजमान-पुरोहित में विद्वेष, माता-पुत्र में वैर, एकसाथ रहनेवालों में अलगाव तथा पित-पत्नी में मनमुटाव पैदा करने के कुकमें किये हैं। इन लोगों को ही आरे से चीरा जा रहा है। ४५-४६।

इनके अतिरिक्त ऐसे नीच लोगों को, जिन्होंने दूसरों को पीड़ा दी है अथवा उनके आनन्दोत्सव में विघ्न-बाधा डाली है अथवा उनके तालवृन्त (पंखे), हवादार स्थान, चन्दन उशीर (खस) की चोरी की है अथवा सज्जनों को प्राणान्तक कष्ट दिये हैं, भाड़ में तापयी बालू की ढेर में गाड़ दिया गया है ॥ ४७-४८॥

देवकर्म अथवा पितृकर्म के प्रसङ्ग में उस मनुष्य को, जो किसी यजमान द्वारा निमन्त्रित व्यक्ति के स्थान पर स्वयं पहुँच कर श्राद्धभोज करता है, वज्रतुण्ड पक्षो नोचा-खसोटा करते हैं, जैसा कि महाराज ! आप स्वयं देख रहे हैं ॥ ४९ ॥ मर्माणि यस्तु साधूनामसद्वाग्भिनिकृन्तति ।
तिममे तुदमानास्तु खगास्तिष्ठन्त्यवारिताः ।।५०।
यः करोति च पेशुन्यमन्यवागन्यथामितः ।
पाटचते हि द्विधा जिह्वा तस्येत्यं निशितः क्षुरैः ।।५१।
माता-पित्रोर्गुरूणाश्च येऽवज्ञां चक्रुरुद्धताः ।
त इमे पूयविष्मूत्र-गर्ते मज्जन्त्यधोमुखाः ।।५२।
देवतातिथिभूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च ।
अभुक्तवत्सु येऽश्नन्ति तद्वत् पित्रग्निपक्षिषु ।।५३।
वुष्टास्ते पूयनिर्ध्यास-भुजः सूचीमुखास्तु ते ।
जायन्ते गिरिवष्मणः पश्येते यादृशा नराः ।।५४।
एकपङ्क्त्या तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम् ।
विषमं भोजयन्तीह विड्भुजस्त इमे यथा ।।५५।

इसी प्रकार, उस मनुष्य को, जिसने किसी साधुस्वभाव पुरुष को अपने कटु वचन से मर्मान्तक पीड़ा पहुँचायी है, ये पक्षी, जिन्हें कोई मना नहीं कर सकता, चोंच मार-मार कर काट-पीट रहे हैं ॥ ५०॥

ऐसे ही मन में कुछ छिपाये और मुँह से कुछ बोलते जो मनुष्य दूसरों के साथ शठता का आचरण करते हैं, उनकी जीभ तेजधार वाले छुरों से टुकड़े-टुकड़े काटी जाया करती है।। ५१॥

इसके अतिरिक्त, उद्ग्ड स्वभाव के जो लोग माता-पिता और गुरुजनों का अपमान करते हैं, वे, जैसाकि आप देख रहे हैं, पीव, पाखाना और पेशाब के गड्ढे में औंधे मुँह डूबते-उतराते रहते हैं ॥ ५२॥

इधर देखिये महाराज ! ये वे दुष्ट लोग हैं, जो देवता, अतिथि, अन्य जोव, भृत्य, अभ्यागत, पितृगण, अग्नि तथा पिक्षयों को बिना भोजन कराये स्वयं भोजन कर लेते हैं, जिस पाप के परिणामस्वरूप वे शरीर से तो पर्वत की भाँति दिखायी दे रहे हैं; किन्तु उनके मुँह सुई की छेद से छोटे हैं और इसलिए वे धीरे-धीरे पिघले पीव पी रहे हैं।। ५३-५४॥

राजन् ! इन लोगों को देखिये जो विष्ठा खा रहे हैं; क्योंकि इन्होंने एक पंक्ति में भोजन के लिये बैठाये ब्राह्मणों और अन्य वर्ण के व्यक्तियों को दो प्रकार के भोज्य-पदार्थ खिलाये थे ॥ ५५ ॥ एकसार्थप्रयातं ये निःस्वमर्थािश्वनं नरम् ।
अपास्य स्वान्नमश्नन्ति त इमे श्लेष्मभोजिनः ।।१६।
गोन्नाह्मणाग्नयः स्पृष्टा येष्ठिच्छष्टेनंरेश्वर ।
तेषामेतेऽग्निकुम्भेषु लेलिह्मन्त्याहिताः कराः ।।१७।
सूर्येन्दुतारका दृष्टा येष्ठिच्छष्टेस्तु कामतः ।
तेषां याम्यैनंरैनेंत्रे न्यस्तो विह्नः समेष्यते ।।१८।
गावोऽग्निर्जननी विप्रो ज्येष्ठभाता पिता स्वसा ।
जामयो गुरवो वृद्धा यैः स्पृष्टास्तु पदा नृभिः ।।१९।
बद्धाङ्घ्रयस्ते निगडैलौहैरग्निप्रतापितैः ।
अङ्गारराशिमध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजानुदाहिनः ।।६०।
पायसं कृशरं छागो देवान्नानि च यानि व ।
भुक्तानि येरसंस्कृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम् ।।६१।
निपातितानां भूपृष्ठे उद्वृत्ताक्षि निरोक्षताम् ।
सन्दंशैः पश्य कृष्यन्ते नरैर्याम्येर्मुखात् ततः ।।६२।

इन लोगों को देखिये—इन्होंने एक साथ यात्रा पर निकले साथियों में से निर्धन होने के कारण अन्न की प्रार्थना करनेवाले साथियों की उपेक्षा कर स्वयं भोजन किये हैं। ये ही वे लोग हैं जो अब यहाँ नरक में क्लेष्म (यूक-खखार) खा रहे हैं।। ५६।।

महाराज ! इघर इन लोगों को देखिये, जिनके हाथ आग से भरे घड़ों से निकलती लपटों से जलाये जा रहे हैं ; क्योंकि इन्होंने भोजन करने के बाद मुंह-हाथ न धोकर गाय, ब्राह्मण अथवा आग का स्पर्श किया था ॥ ५७॥

और ये लोग, जिनकी आँखों में यमराज के भटों द्वारा झोंकी गयी आग धघकती दिखायी दे रही है, वे हैं जिन्होंने जूठे मुँह सूर्य, चन्द्र अथवा तारागण को किसी कामनावश देखा था ॥ ५८ ॥

जिन लोगों ने गाय, आग, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठश्राता, पिता, बहन, पुत्रवधू, गुरु और वृद्ध पुरुष पर लात चलायी है, वे ही ये लोग हैं, जिनके हाथ-पैरों में हथकड़ी लगी है और जिन्हें इस नरक में आग में तपाकर लाल किये लोहे की छड़ों से गोद-गोद कर घधकते अंगारों की देर में ढकेला जा रहा है, जिससे उनके शरीर जाँघों तक जल-भुन गये हैं॥ ५९-६०॥

महाराज! इधर इन लोगों को देखिये, जिन्हें यमदूत जमीन पर पटक कर, उनके देखते-देखते, उनके मुख से, उनके पेट की आतों को संडसी से पकड़ कर बाहर खींच रहे हैं; क्योंकि उन्होंने समुचित संस्कार किये बिना पायस, कुशर (खिचड़ी) छाग (वकरा) तथा सब प्रकार के देवान्त के भक्षण के पापकृत्य किये हैं॥ ६१-६२॥ गुरु-देव-द्विजातीनां वेदानाश्व नराधमैः।
निन्दा निशामिता यैश्च पापानामभिनन्दताम्।।६३।
तेषामयोमयान् कीलानिन्वर्षान् पुनः पुनः।
कर्णेषु प्रेरयन्त्येते याम्या विलपतामिप।।६४।
यैः प्रपा-देविविश्रौको-देवालयसभाः शुभाः।
भङ्कत्वा विष्वंसमानीताः क्रोधलोभानुर्वोत्तभिः।।६४।
तेषामेतैः शितैः शस्त्रेर्मुहुविलपतां त्वचः।
पृथक् कुर्वन्ति व याम्याः शरीरादतिदारुणाः।।६६।
गोन्नाह्मणार्कमार्गेषु येऽवमेहन्ति मानवाः।
तेषामेतानि कृष्यन्ते गुदेनान्त्राणि वायसैः।।६७।
दत्त्वा कन्यां च एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति।
स त्वेवं नैकधाच्छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्मते।।६८।

इधर वे महानीच लोग हैं, जिन्होंने पापात्मा पुरुषों से बड़े उल्लासपूर्वक की गयी गुरु-निन्दा, देव-निन्दा, द्विज-निन्दा तथा वेद-निन्दा की बातें सुनी हैं और जो अपने अपराध के दण्ड के भय से विलाप कर रहें हैं; किन्तु यमराज के भट उनके कानों में आग में तपायी लाल-लाल लोहे की कीलें रह-रह कर ठूँस रहे हैं॥ ६३-६४॥

इसी भॉति, क्रोधावेश में या लोभ के वश में पड़ कर जिन लोगों ने पिवत्र माने गये सर्वसाधारण के जल पीने के स्थान, देव-स्थान, ब्रह्मक्षेत्र, देवमन्दिर और सभामण्डप को तोड़-फोड़ कर विध्वंस में मिला दिया है, उनकी खाल, उनकी देह से उनके रोने-कलपने की चिन्ता किये बिना, यमराज के ये महाक्रूर भट, अपने तेज हथियारों से, खींच रहे हैं ॥ ६५-६६ ॥

यहाँ नरक-क्षेत्र में कौओं के झुण्ड उन लोगों के गुदा-मार्ग में अपनी चोंचें डाल कर उनकी आंते खींच रहे हैं, जिन्होंने गायों के रास्तों पर,ब्राह्मणों के मार्गी पर अथवा सूर्य की आर मुँहकर मल-मूत्र-त्याग किये हैं ॥ ६७ ॥

यहाँ खारे पानी को नदी देखिये, जिसके प्रवाह में ऐसे लोगों को फेंक दिया जाता है, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग काट दिये जाते हैं; क्योंकि उन्होंने अपनी कन्या का एक के साथ विवाह-सम्बन्ध निश्चित कर दूसरे के साथ विवाह कर दिया है।। ६८॥ स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजित मानवः।

पुत्र-भृत्य-कलत्रादि-बन्धुवर्गमिकश्वनम् ।।६९।

दुर्भिक्षे सम्भ्रमे वापि सोऽप्येवं यमिकङ्करैः।

उत्कृत्य दत्तानि मुखे स्वमांसान्यश्नुते क्षुषा ॥७०।

शरणागतान् यस्त्यजित लोभाद् वृत्त्युपजीविनः।

सोऽप्येवं यन्त्रपोडाभिः पीडचते यमिकङ्करैः।।७१।

सुकृतं ये प्रयच्छन्ति यावज्जन्म कृतं नराः।

ते पिष्यन्ते शिलापेषैर्ययेते पापकिमणः।।७२।

न्यासापहारिणो बद्धाः सर्वगात्रेषु बन्धनैः।

कृमिवृश्चिककाकोलैर्भुज्यन्तेऽहर्निशं नराः।।७३।

कृतिवृश्चिककाकोलैर्भुज्यन्तेऽहर्निशं नराः।।७३।

कृत्क्षामास्तृट्पतिज्जिह्वा-तालवो वेदनातुराः।

दिवामैथुनिनः पापाः परदारभुजश्च ये।।७४।

यहाँ यमिकञ्कर भूख से बिल-बिलाते उन लोगों के शरीरों से मांस-पिण्ड काट-काट कर उन्हीं को खिला रहे हैं जो लोग अकाल के समय अथवा अन्य प्रकार के उपद्रव के समय, अपने असहाय निर्धन पुत्र, भृत्य, कलत्र-प्रभृति बन्धु-बान्धवों को छोड़कर अपने ही भरण-पोषण में तत्पर रहे हैं ॥ ६९-७०॥

इसी प्रकार जिन लोगों ने शरण में आये अथवा सेवकरूप में कार्य करके जीविका चलानेवाले अपने आश्रित व्यक्तियों को असहाय छोड़ दिया है उन्हें भी नरक में ये यमदूत दण्ड देने के यन्त्रों से पीड़ित करते दिखायी दे रहे हैं।। ७१।।

और जिन लोगों ने आजीवन अजित अपने पुण्य (धन के लोभ-वश) दूसरे के हाथ बेच दिये हैं, उन्हें यमराज के भट पत्थर के पाटों के बीच में दबाकर उसी प्रकार पीस रहे हैं, जिस प्रकार अन्य पापियों को पीसते हैं ॥ ७२ ॥

इसी प्रकार जिन लोगों ने किसी की धरोहर हड़प ली है, उन लोगों के अंग-प्रत्यङ्ग यमिकञ्क रों के द्वारा जकड़ कर बाँध दिये जाते हैं और कीड़े, बिच्छू, कौए आदि दिन-रात उन्हें काट-काट कर खाया करते हैं ॥ ७३ ॥

और, महाराज ! जिन लोगों ने दिवा-मैथुन के पाप अथवा परस्त्रीगमन के पाप किये हैं, उन लोगों को, ये यमकिङ्कर सेमर के पेड़ों पर, जिनमें बड़ी-बड़ी लोहे को कीलें ठुकी होती हैं, चढ़ाकर ऐसे कष्ट देते हैं, जिनसे उनके अंग-प्रत्यङ्ग छिद

तथैव कण्टकेदीं घेँरायसेः पश्य शाल्मिलम् ।

आरोपिता विभिन्नाङ्गाः प्रभूतामृक्स्रवाविलाः ।।७४।

मूषायामपि पश्येतान् नाश्यमानान् यमानुगैः ।

पुरुषैः पुरुषच्याघ्र ! परदारावर्माषणः ।।७६।

उपाध्यायमधःकृत्वा स्तब्धो योऽध्ययनं नरः ।

गृह्णाति शिल्पमथवा सोऽप्येवं शिरसा शिलाम् ।।७७।

बिभ्रत् क्लेशमवाप्नोति जनमागेँऽतिपीडितः ।

क्षुत्क्षामोऽहर्निशं भारपोडाच्यथितमस्तकः ।।७६।

मूत्र-श्लेष्म-पुरीषाणि येरुत्मृष्टानि वारिणि ।

त इमे श्लेष्मविण्मूत्र-दुर्गन्धं नरकं गताः ।।७९।

परस्परश्च मांसानि भक्षयन्ति क्षुधान्विताः ।

भूक्तं नातिश्यविधिना पूर्वमेभिः परस्परम् ।।६०।।

जाते हैं और बहुत अधिक रक्तस्राव से भींग जाते हैं। यमिकङ्करों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं होती कि वे लोग भूख से पीड़ित हैं और प्यास के मारे उनकी जीभ और उनके तालु सूख गयें हैं तथा उन्हें असह्य वेदना हो रही है।। ७४-७५।।

इधर उन लोगों को देखिये महाराज ! जिन्होंने दूसरे की स्त्रियों के सतीत्व भ्रष्ट किये हैं, जिसके कारण यमदूत उन्हें मूषा (भाथी) में बन्द कर मार डाल रहे हैं॥ ७६॥

इसी भाँति, जिन उद्दण्ड लोगों ने अपने उपाध्यायों को अपमानित कर अध्ययन किया है अथवा उनसे कला-कौशल की शिक्षा ली है, वे लोग सिर पर पत्थर की चट्टानें उठाये प्यास से बिलखते लोगों के आने-जाने के रास्तों पर रात-दिन चलाये जा रहे हैं, जिनसे उन्हें अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ रहा है और उनके मस्तक पत्थर की चट्टानों के भार से पीड़ित हो रहे हैं॥ ७७-७८॥

जिन लोगों ने जल में मूत्रत्याग किया है, अथवा थूक-खखार फेंका है अथवा मलत्याग किया है, उन्हें देखिये—वे ऐसे नरक में डाल दिये गये हैं, जो मूत्र और विष्ठा और थूक-खखार दुर्गन्ध से भरा है ॥ ७९॥

इघर इन्हें देखिये, जिन्होंने परस्पर आतिथ्य-भाव से एक दूसरे के साथ भोजन नहीं किया-कराया है, वे यहाँ नरक में आकर एक दूसरे का मांस काट-काट कर खाने को विवश किये जा रहे हैं॥ ८०॥ अपविद्धास्तु यैर्वेदा वह्नयश्चाहिताग्निभः।
त इमे शैलश्चङ्गाप्रात् पात्यन्तेऽधः पुनः पुनः।। १।
पुनर्भूपतयो जीर्णा यावज्जीवन्ति ये नराः।
इमे कृमित्वमापन्ना भक्ष्यन्तेऽत्र पिपीलिकेः।। ६२।
पिततप्रतिप्रहादानाद्यजनान्नित्यसेवनात् ।
पाषाणमध्यकीटत्वं नरः सततमश्नुते।। ६३।
पश्यतो भृत्यवर्गस्य मित्राणामितथेस्तथा।
एको मिष्टान्नभुग् भुङ्कते ज्वलदङ्गारसञ्चयम्।। ६४।
वृकैर्भयङ्करैः पृष्ठं नित्यमस्योपभुज्यते।
पृष्ठमांसं नृपतेन यतो लोकस्य भक्षितम्।। ६४।
अन्धोऽथ बिधरो मूको भ्राम्यतेऽयं क्षुधातुरः।
अन्धोऽथ बिधरो मूको भ्राम्यतेऽयं क्षुधातुरः।

इधर इन लोगों को देखिये, जिन्होंने अग्नि के होते हुए भी वेद और विह्न का अपमान किया है, जिसके कारण इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर से ढकेल कर नीचे खड्डों में गिराया जा रहा है ॥ ८१ ॥

किसी की विधवां से विवाह करनेवाले बूढे लोग जब तक जीवन-यापन करते हैं, तब तक, मरने के बाद नरक में आकर, कीड़ों को योनि में रहते हैं और उन्हें चींटे-चींटियाँ काट-काट कर खाया करती हैं॥ ८२॥

किसी पितत व्यक्ति से दान लेने के कारण अथवा उसके लिये यज्ञ-याग का अनुष्ठान करने के कारण अथवा उसकी सेवा करने के कारण जो भी मनुष्य नरक में आता है, वह पत्थरों के बीच में रहनेवाला कीड़ा बन कर कष्ट भोगता है।। ८३।।

अपने सेवकों, मित्रों तथा अतिथियों के देखते जो मनुष्य अकेले मिष्ठान्न-मोजन करता है, उसे यहाँ नरक में आकर जलते अंगारों को खाना पड़ता है।। ८४।।

और महाराज! जिस किसी मनुष्य ने पीठ पीछे दूसरों की निन्दा की है, वह जब यहाँ नरक में आता है, तब भयंकर भेड़िये उसकी पीठ का मांस काट-काट कर खाया करते हैं ॥ ८५॥

लोकोपकार करनेवाले लोगों के प्रति कृतघ्नता का व्यवहार करनेवाला नीच व्यक्ति इस नरक में आकर अन्धा अथवा बहरा अथवा गूंगा अथवा भुक्खड़ बना इधर-उधर भटकता फिरता है ॥ ८६॥ अयं कृतन्नो मित्राणामपकारी सुदुर्मतिः।
तप्तकुम्मे निपतित ततो यास्यित पेषणम्।।५७।
करम्भवालुकां तस्मात् ततो यन्त्रावपीडनम्।
असिपत्रवनं तस्मात् करपत्रेण पाटनम्।।५६ः
कालसूत्रे तथा छेदमनेकाश्चेव यातनाः।
प्राप्य निष्कृतिमेतस्मान्न वेद्यि कथमेष्यित ।।५९।
श्राद्धसङ्गतिनो विप्राः समुत्पत्य परस्परम्।
दुष्टा हि निःसृतं फेनं सर्वाङ्ग्रेम्यः पिबन्ति वै ।।९०।
सुवर्णस्तेयी विप्रन्नः सुरापी गुष्तत्पगः।
अध्रश्लोद्ध्वंश्व दोप्ताग्नौ दह्यमानाः समन्ततः ।।९१।
तिष्ठन्त्यब्दसहस्राणि सुबहूनि ततः पुनः।
जायन्ते मानवाः कुष्ठ-क्षयरोगादिचिह्निताः।।९२।

इस कृतघ्न पापी को देखिये महाराज! जिसने मित्रों का अपकार किया है और बड़ा दृष्ट बुद्धि है। इसे तप्तकुम्भ नामक नरक में डाल दिया गया है जिसके बाद उसे पीस कर चूर-चूर कर दिया जायेगा और भाँड में रखी गर्म बालू में भूना जायगा और नारकीय यन्त्रों की यातना से पीड़ित किया जायगा। इन सब यातनाओं के बाद इसे असिपत्रवन नामक नरक में भेजा जायेगा जहाँ आरे के समान घारवाले पत्तों से इसे चीरा-फाड़ा जायेगा। इतना ही नहीं, अन्ततोगत्वा इसे कालसूत्र से छेदा जायगा और अन्य अनेक यातनायें दी जायेंगो। मुझे यह पता नहीं कि इन सब से इसका कब निस्तार होगा॥ ८७-८९॥

इधर इन ब्राह्मणों पर दृष्टिपात कीजिये जिन्होंने परस्पर मिलकर श्राद्धान्न खाया है और जिस पाप के विपाक के कारण उन्हें इस नरक में विषेले सर्पों के अंगों से निकलने वाला फेन पीने को बाध्य होना पड़ रहा है॥ ९०॥

महाराज ! इन लोगों को देखिये जो स्वर्ण चुरा चुके हैं ब्रह्महत्या कर चुके हैं, सुरापान में मतवाले ही चुके हैं और गुरुपत्नी-गमन का महापाप कर चुके हैं। इन्हें इनके पापों के परिणामस्वरूप नीचे-ऊपर और चारों ओर जलायी गयी आग की लपटों में जलना-भुनना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, इन्हें कई हज़ार वर्षों तक इसी दुर्दशा में यहाँ यातनायें भोगनी हैं। इसके बाद इनके पुनर्जन्म होंगे जिनमें ये कुष्ठ अथवा क्षयरोग प्रभृति भयंकर रोगों से ग्रस्त रहा करेंगे। फिर जब ये मरेंगे तो फिर नरक में आवेंगे और जब ये फिर जन्म लेगें तो उसी प्रकार कुष्ठी अथवा

मृताः पुनश्च नरकं पुनर्जाताश्च तादृशम् । व्याधिमृच्छन्ति कल्पान्तपरिमाणं नराधिप ।।९३। गोझो न्यूनतरं याति नरकेऽथ त्रिजन्मनि । तथोपपातकानाश्च सर्वेषामिति निश्चयः ।।९४। नरकप्रच्युता यानि यैयैंविहितपातकैः । प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः श्रुणु ।।९४।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने यमिकङ्करसंवादो नाम चतुर्दशोऽध्यायः॥

क्षययोगी और अन्य भीषण रोगों से ग्रस्त रहेंगे। वस्तुतः ऐसे पापियों को जन्म लेने, मरने, नरक जाने, पुनर्जन्म लेने, पुनर्मृत्यु पाने और पुनर्नरक भोग करने में पूरा एक कल्प बीत जायगा।। ९१-९३।।

(ऊपर महापापों के लिये जो भयंकर नारकीय यंत्रणायें मैंने बतायी उनके अतिरिक्त) उपपातकों के लिये भी नरक की यन्त्रणायें निर्धारित हैं, जैसे कि जिसने गोहत्या की है उसे तीन जन्मों तक नरक के भोग भोगना है।। ९४।।

अब मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि नरक से निकलने के बाद किन-किन पापकृत्यों के कारण किन-किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कृपया इसे मी सुनें ॥ ९५॥

# पर्यालोचन

- (क) पिछले अध्याय में उपकान्त राजा विपश्चित् और यमिङ्किकर का संवाद इस अध्याय में भी चालू है। प्रजारञ्जनपरायण तथा राजधमंं के विधिवत् अनुष्ठान में निरत राजा विपिश्चित् को भी नरकलोक में आना पड़ा और नारकीय यन्त्रणाओं के हृदय-विदारक दृश्यों को देखना पड़ा, क्योंकि कैकेयी नामकी प्रेयसी में आसक राजा ने अपनी पाणिगृहीता धर्मंपत्नी के सङ्ग-सुख की उपेक्षा की थी। इस पापकर्म का फलभोग राजा को भोगना था, जिसके लिए उसे नरक में जाना पड़ा। किन्तु उसके पुण्यकर्म बहुत अधिक थे जिनके फलभोग के निमित्त उसके लिए स्वर्गलोक में निवास करना भी अनिवार्य था।
- (ख) यमिकङ्कर राजा को नाना प्रकार के पापकर्म और उनके परिणामस्वरूप नाना प्रकार की नारकीय यन्त्रणाओं का बड़े विस्तार से वर्णन करता है। इस वर्णन का निष्कर्ष निम्निल्खित स्लोकों (संख्या ३२–३४) में स्पष्ट है—

'वपुषा मनसा वाचा न कदाचित् कचिन्नरः। अकुर्वन् पापकं कमं पुण्यं वाप्यवितष्ठते॥ यद्यत् प्राप्नोति पुरुषो दुःखं सुखमथापि वा। प्रभूतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारि चेतसः॥ तावता तस्य पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतरत्। उपभोगात् क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम्॥'

जिसका तात्पर्य यह है कि जब तक पाप और पुण्य, चाहे वे थोड़े हों या अधिक हों, नरक के दुःखभोग और स्वर्ग के सुखभोग से क्षीण नहीं होते, तब तक यह संसार-चक्र निरन्तर चलता रहता है। संसार-बन्धन से मोक्ष आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा ही संभव है अन्यथा नहीं।

॥ श्री मार्कण्डेयपुराण के 'जडोपाख्यान' से संबद्ध 'यमकिङ्कर-संवाद' नामक १४वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

DER STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE P THE SECURE OF THE RESIDENCE PROPERTY OF THE PERSON WITH STATE THE RESERVE OF THE PERSON OF T and the property policy and the religion of the had clearly lead to be leaved to the party of the

# पञ्चदशोऽध्यायः

## यमिकङ्कर उवाच-

पिततात् प्रतिगृह्यार्थं खरयोनि व्रजेद् द्विजः ।
नरकात् प्रतिमुक्तस्तु कृमिः पिततयाजकः ।।१।
उपाध्यायव्यलीकन्तु कृत्वा श्वा भविति द्विजः ।
तज्जायां मनसा वाञ्छन् तद्वव्यश्वाप्यसंशयम् ।।२।
गईभो जायते जन्तुः पित्रोश्चाप्यवमानकः ।
मातापितरावाकुश्य शारिका सम्प्रजायते ।।३।
श्रातुः पत्न्यवमन्ता च कपोतत्वं प्रपद्यते ।
तामेव पोडियत्वा तु कच्छपत्वं प्रपद्यते ।।४।
भर्त्तृपिण्डमुपाश्नन् यस्तदिष्टं न निषेवते ।
सोऽपि मोहसमापन्नो जायते वानरो मृतः ।।४।

यमिकङ्कर ने कहा—

महाराज! जो ब्राह्मण किसी पितत व्यक्ति से दान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और जो ब्राह्मण किसी पितत व्यक्ति के लिए यज्ञ-याग करता है वह नरक में जाता है और नरक से निकलने पर कीड़े की योनि में चला जाता है ॥ १॥

जो व्यक्ति अपने उपाध्याय के साथ कपट-व्यवहार करता है वह कुत्ते को योनि में जाता है और जो अपने मन में उपाध्याय-पत्नी को अपनी बनाने की सोचता है अथवा उपाध्याय की धन-सम्पत्ति को हड़पना चाहता है अथवा माता-पिता का अपमान करता है वह गधे की योनि में जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त जो माता-पिता से गाली-गलीज करता है उसे मेना की योनि में पैदा होना पड़ता है॥ २-३॥

भाई की पत्नी का अपमान करने वाला व्यक्ति कबूतर की योनि में जन्म लेता है और यदि वह भाई की पत्नी को दुःख देता है तो उसे कछुए की योनि मिलती है ॥ ४॥

जो मनुष्य अपने स्वामी का अन्न खाता है किन्तु उसका कोई काम नहीं करता वह मोह में घिरा जब मरता है तब अगले जन्म में वानर को योनि में जाता है ॥ ५॥ न्यासापहर्त्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः। नरकान्मुक्तो भवति राक्षसः ॥६। असूयकश्च विश्वासहन्तां च नरो मीनयोनौ प्रजायते। घान्यं यवांस्तिलान् माषान् कुलत्थान् सर्षपांश्चणान् ।।७। कलायान् कलमान् मुद्गान् गोधूमानतसोस्तथा । शस्यान्यन्यानि वा हृत्वा मोहाज्जन्तुरचेतनः ।। ८। सञ्जायते महावक्त्रो मूषिको बभ्रुसन्निभः। परदाराभिमर्षात्तु वृको घोरोऽभिजायते ।।९। श्वा शृगालो वको गृध्रो व्याडः कङ्कस्तथा क्रमात्। भ्रातृभार्याञ्च दुर्बुद्धियों घर्षयति पापकृत्।।१०। पुंस्कोकिलत्वमाप्नोति स चापि नरकाच्च्युतः । संखिभारयां गुरोर्भारयां राजभारयां च पापकृत् ॥११। प्रधर्षियत्वा कामात्मा शूकरो जायते नरः। यज्ञ-दान-विवाहानां विघ्नकत्तां भवेत् कृमिः ॥१२।

वह मनुष्य जिसने किसी की घरोहर हड़प ली है, नरक में जाता है और वहां से निकलने के बाद कोड़े की योनि में जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त जो ईर्ष्यावश पर-निन्दा में निरत रहता है वह नरक में जाता है और नरक से जब निकलता है तब राक्षस की योनि में जन्म लेता है।। ६।।

विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है और लोभवश दूसरे के घान्य जैसेकि जौ, तिल, उड़द, कुलथी, सरसों, चना, मटर, घान, मूंग, गेहूं, अलसी और इसी प्रकार के दूसरे अन्नों की चोरी करता है वह जब मरता है तब बड़े मुंह वाले और नेवले के समान बड़े आकार वाले चूहे की योनि में जन्म लेता है और जिस किसी व्यक्ति ने परनारी का अपहरण तथा शीलहरण किया है वह भयड़्क्रर भेड़िए की योनि में जन्म लेता है और साथ ही साथ उसे क्रमशः कुत्ते, गोदड़, बगुले, गिद्ध, बिलाव और कौए की योनियों में भी पैदा होना पड़ता है। जो दुष्ट बुद्धि पापी अपनी भातृभार्या से दुर्व्यवहार करता है वह भी नरक में जाता है और वहाँ से निकलने के बाद कोयल का जन्म घारण करता है, इसी प्रकार जो पापात्मा पुरुष मित्रपत्नी, गुरुपत्नी और राजपत्नी के साथ कामुक का सा दुराचरण करता है उसे सुअर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसी के यज्ञानुष्ठान, दानधमं अथवा विवाह मङ्गल में जो विघ्न डालता है उसे कीड़े की योनि मिलती है॥ ७-१२॥

पुनर्दाता च कन्यायाः कृमिरेवोपजायते।
देवता-पितृ-विप्राणामदत्वा योऽन्नमश्नुते।।१३।
प्रमुक्तो नरकात् सोऽपि वायसः सम्प्रजायते।
ज्येष्ठं पितृसमं वापि भ्रातरं योऽवमन्यते।।१४।
नरकात् सोऽपि विभ्रष्टः क्रौश्चयोनौ प्रजायते।
शूद्रश्च ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते।।१४।
तस्यामपत्यमुत्पाद्य काष्ठान्तः कीटको भवेत्।
शूकरः कृमिको मद्गुश्चण्डालश्च प्रजायते।।१६।
अकृतज्ञोऽधमः पुंसां विमुक्तो नरकान्नरः।
कृतन्नः कृमिकः कीटः पतङ्गो वृश्चिकस्तथा।।१७।
मत्स्यस्तु वायसः कूम्मः पुक्कसो जायते ततः।
अशस्त्रं पुष्षं हत्वा नरः सञ्जायते खरः।।१६।
कृमिः स्त्रीवधकर्ता च बालहन्ता च जायते।
भोजनं चोरियत्वा तु मक्षिका जायते नरः।।१९।

जो अपनी एक से विवाहित कन्या का दूसरे से विवाह कर देता है उसे कीड़े की ही योनि मिलती है; जो देवगण, पितृगण और विप्रगण को अन्न-निवेदन किए बिना स्वयं अन्न-भक्षण करता है उसे नरक से निकलने के बाद कौए की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पिता के सम्मान-पात्र अपने बड़े भाई का निरादर करता है उसे नरक में जाना पड़ता है जहाँ से छुटकारा पाकर उसे क्रींचपक्षी की योनि मिलती है और यदि कोई शूद्र ब्राह्मणी के सहवास का पाप करता है तो उसे क्रमियोनि में जाना पड़ता है और उसके गर्भ से सन्तान उत्पन्न हो जाने पर उसे लकड़ी के कीड़े के रूप में पैदा होना पड़ता है तथा क्रमशः सूअर, कीड़ा-मकोड़ा, जलपक्षी और चण्डाल को योनि में जन्म लेना पड़ता है ॥ १३-१६॥

जो मनुष्य होने पर भी कृतघ्न और नीच होता है वह नरक में जाता है और वहां से निकलने के बाद उस कृतघ्न को क्रमशः कृमि, कीड़ा, फर्तिगा, बिच्छू, मछली, कौआ, कछुआ और चण्डाल की योनियाँ मिलतो हैं। इसो प्रकार निरस्त्र व्यक्ति की हत्या करने वाले को गधे का जन्म लेना पड़ता है॥ १७-१८॥

इसी भाँति, किसी स्त्री की हत्या तथा किसी बच्चे की हत्या करने वाले को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है और जिसने भोजन की चोरी की है उसे मक्खी का जन्म लेना पड़ता है ॥ १९॥

तत्राप्यस्ति विशेषो वै भोजनस्य शृणुष्व तत्। हृत्वान्नन्तु स मार्ज्जारो जायते नरकाच्च्युतः ।।२०। तिलपिण्याकसंमिश्रमन्नं हृत्वा तु मूषिकः। घृतं हृत्वा च नकुलः काको मद्गुरजामिषम् ॥२१। मत्स्यमांसापहृत् काकः श्येनो मार्गामिषापहृत् । वीचीकाकस्त्वपहृते लवणे दधनि कृमिः।।२२। चोरयित्वा पयश्चापि बलाका सम्प्रजायते। यस्तु चोरयते तैलं तैलपायी स जायते ॥२३। मघु हृत्वा नरो दंशः पूपं हृत्वा पिपीलिकः। चोरयित्वा तु निष्पावान् जायते गृहगोलकः ॥२४। आसवं चोरियत्वा तु तित्तिरित्वमवा<sup>प्</sup>नुयात् । अयो हृत्वा तु पापात्मा वायसः सम्प्रजायते ।।२५। हते कांस्ये च हारीतः कपोतो रुप्यभाजने। हृत्वा तु काश्वनं भाण्डं क्वियोनौ प्रजायते ।।२६। पत्रोणं चोरियत्वा तु क्रकरत्वश्व गच्छति। कोषकारश्च कौषेये हृते वस्त्रेऽभिजायते ॥३७।

भोजन की चोरी के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि अन्न का चोर नरक में जाता है जहाँ से निकलने पर वह बिलाव के रूप में पुन: जन्म लेता है, जो तिल और पिण्याक से बना भोज्यान्न चुराता है वह चूहे का जन्म लेता है; घी चुराने वाला नेवला का जन्म लेता है; बकरे के मांस का चोर कौआ अथवा जलमुर्गे की योनि में जाता है; मछली का मांस चुराने वाला कौआ होता है और मृग का मांस चुराने वाला बाज की योनि में जन्म लेता है; नमक की चोरी करने वाला जलकौए और दही की चोरी करने वाला कीड़े का जन्म लेता है; दूध चुराने वाला बगुला की योनि में पैदा होता है; तेल का चोर तेलचट्टे के रूप में पैदा होता है; शहद चुराने वाला मच्छड़ की योनि में, मालपुआ चुराने वाला चींटे की योनि में, निष्पाव अथवा केसर या हींग चुराने वाला छिपकली की योनि में, आसन चुराने वाला तीतर की योनि में, लोहे की चोरी का पापी कौए को योनि में, कांस्यपात्र का चोर हारियल पक्षी की योनि में, रजत पात्र का चोर कबूतर की योनि में, स्वर्णपात्र का चोर कीड़े की योनि में, धुले रेशम के वस्न का चोर ककर पक्षी (तीतर की एक जाति) की योनि में और रेशम का चोर रेशम के कीड़े की योनि में जन्म लेता है॥ २०-२७॥

दुक्ले शार्झंकः पापो हते चैवांशुके शुकः ।
तथैवाजाविकं हत्वा वस्त्रं क्षौमं च जायते ।।२८।
कार्पासिके हते क्षौञ्चो वाल्कहर्त्ता बकस्तथा ।
मयूरो वर्णकान् हत्वा शाकपत्रं च जायते ।।२९।
जीवज्जीवकतां याति रक्तवस्त्रापहुन्नरः ।
छुच्छुन्दरिः शुभान् गन्धान् वासो हत्वा शशो भवेत् ।।३०।
षण्ढः फलापहरणात् काष्ठस्य घुणकीटकः ।
पुष्पापहृद् दरिद्रश्च पङ्गुर्यानापहुन्नरः ।।३१।
शाकहर्त्ता च हारीतस्तोयहर्त्ता च चातकः ।
भूहर्त्ता नरकान् गत्वा रौरवादीन् सुदारुणान् ।।३२।
तृण-गुल्म-लता-विल्ल-त्वक्सारतरुतां क्रमात् ।
प्राप्य क्षीणाल्पपापस्तु नरो भवति वै ततः ।।३३।

दुक्ल (पीताम्बर) की चोरी का पापी बारह-सिंहे की योनि में जन्म लेता है और मलमल चुराने वाला सुग्गे की योनि में। इसी प्रकार बकरी के रोम और मेड़ की ऊन से बने वस्त्र तथा रेशमी पीताम्बर की चोरी करने वाला भी नरक से निकलकर सुग्गे का ही जन्म लेता है।। २८॥

कपास के कपड़े के चुराने पर क्रौञ्च की योनि, वल्कल वस्त्र चुराने पर बगुले की योनि, चन्दन-केसरादि सुगन्धित अंगराग और शाकपत्र (दश प्रकार के साग) के चुराने पर मोर की योनि में जन्म लेना पड़ता है ॥ २९ ॥

रक्त-वस्त्र का चोर व्यक्ति चकोर की योनि में पैदा होता है और पितत्र सुगन्धित द्रव्यों का चोर छुछुंदर की योनि में । जिसने किसी के पहनने-ओढ़ने के कपड़े चुराए हैं वह खरगोश की योनि में जाता है ॥ ३० ॥

फल का चोर नरक से लौट कर जब दुबारा पैदा होता है तब नपुंसक हो जाता है और लकड़ी का चोर लकड़ी का कीड़ा अर्थात् घुन की योनि में पैदा होता है। इसी भाँति फूल चुराने वाला जब पुनर्जन्म लेता है तब दिरद्र होता है और वाहन चुराने वाला लूला-लगड़ा हो जाता है।। ३१॥

साग-भाजी चुराने वाले को हारियल पक्षो तथा पानी चुराने वाले को चातक पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसी की भूमि हड़पने वाले को दारण दु:खदायी रौरव प्रभृति नरकों में जाना पड़ता है और वहां से निकलने के बाद कमशः कुश-काशादि तृण, लता-प्रतान, पेड़ों पर चढने वाली वेल, बांस तथा अन्य प्रकार के वृक्षों की योनि में जन्म लेना पड़ता है जिसके बाद पापों की कुछ मात्रा के

कृमिः कीटः पतङ्गोऽथ पक्षी तोयचरो मृगः। गोत्वं प्राप्य च चण्डाल-पुक्कसादि जुगुप्सितम् ।।३४। पङ्ग्वन्धो विधरः कुष्ठो यक्ष्मणा च प्रपोडितः । मुखरोगाक्षिरोगैश्च गुदरोगैश्च बाध्यते ॥३४। अपस्मारी च भवति शूद्रत्वं च स गच्छति । एष एव क्रमो दृष्टो गोसुवर्णापहारिणाम् ।।३६। विद्यापहारिणश्चोग्रा निष्क्रयभ्रंशिनो गुरोः । जायामन्यस्य पुरुषः पार<del>क्</del>यां प्रतिपादयन् ।।३७। प्राप्नोति षण्डतां मूढो यातनाभ्यः परिच्युतः । यः करोति नरो होममसिमद्धे विभावसौ ।।३८। सोऽजीर्णव्याधिदुःखार्त्तो मन्दाग्निः संप्रजायते । परमर्मावघट्टनम् ।।३९। परनिन्दा कृत झत्वं नैष्ठुय्यं निर्घृणत्वश्व परदारोपसेवनम्। परस्वहरणाशौचं देवतानाश्व कुत्सनम् ।।४०।

क्षीण हो जाने पर मनुष्य की योनि मिलती है। किन्तु पूर्णतया पापक्षय न होने के कारण फिर क्रमशः कीड़े-मकोड़े, फींतगे, चिड़िया, जलपक्षी, हिरण, गाय, घृणित चण्डाल और पुल्कस आदि अनेक योनियों में जन्म-धारण करना पड़ता है जिसके बाद मनुष्य-योनि में जब आता है तब वह लूला-लंगड़ा, अन्धा-बहरा, कोढ़ी, क्षयरोगी, मुखरोग, नेत्र-रोग, गुदाव्याधि, अपस्मार (मिरगी) रोगों से ग्रस्त रहा करता है और शूद्र होता है। गाय और सोना चुराने वाले की भी यही गित होती है। इसी मांति जो लोग गुंह की प्रताड़ना कर बलपूर्वक विद्यापहरण करते हैं अथवा गुरु-दिक्षणा हड़प लेते हैं अथवा किसी की पत्नी को किसी दूसरे की पत्नी बनाने का पाप करते हैं उन्हें भी नारकीय यातनायें भोगनी पड़ती है और नरक से छुटकारा पाने पर जब वे मनुष्य-योनि पाते हैं तो नपुंसक हो जाते हैं। इसी प्रकार जो अग्निहोत्रों अग्नि के प्रज्वलित हुये बिना उसमें होम करते हैं वे अपच की बीमारी से सदा दु:खी रहा करते हैं और मन्दाग्न के शिकार बन जाते हैं। परिनन्दा, कृतघ्नता, किसी को मर्मान्तक पीड़ा पहुंचाना, निष्ठुरता, निदंयता, परनारीपरायणता, परघनापहरण, अपवित्रता, देवनिन्दा, कपट से

निकृत्या वञ्चनं नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः। र्यानि च प्रतिषिद्धानि तत्प्रवृत्तिश्च सन्तता ।।११। जानीयान्मुक्तानां नरकादनु। उपलक्ष्याणि संवादः परलोकप्रतिक्रिया ॥४२। भूतेष मूतहितार्थोक्तिर्वेदप्रामाण्यदर्शनम्। सत्यं गुरु-देवर्षि-सिद्धर्षिपूजनं साधुसङ्गमः ॥४३। सत्क्रियाभ्यसनं मैत्रीमिति बुध्येत पण्डितः। अन्यानि चेव सद्धमंक्रियाभूतानि यानि च।।४४। स्वर्गेच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम् । एतदुद्देशतो राजन् भवतः कथितं मया ॥४४। स्वकर्मफलभोक्तूणां पुण्यानां पापिनां तदेह्यन्यत्र गच्छामो दृष्टं सर्वं त्वयाधुना। त्वया दृष्टो हि नरकस्तदेह्यन्यत्र गम्यताम् ॥४६।

पुत्र उवाच-

ततस्तमग्रतः कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः।
ततश्च सर्वेक्तकृष्टं यातनास्थायिभिर्नृभिः॥४७।

किसी को ठगना, क्रुपणता, नरहत्या तथा अन्य निषिद्ध कर्मों में निरन्तर प्रवृत्ति आदि ऐसे चिह्न हैं जिनसे यही अनुमान करना चाहिये कि ऐसा करने वाले लोग नरक की यातना भोग कर नरक से निकले हैं और मनुष्य-योनि में आये हैं। इसके विपरीत भूतदया, प्रेमालाप, परलोक के सुख के लिये सत्कर्म, सत्यवादिता, प्राणिकल्याण के लिये जनोपदेश, वेद प्रामाण्य-विश्वास, गुरुसेवा, देवपूजा, ऋषिपूजा, सिद्धसेवा, सत्सञ्ज, सद्धर्मानुष्ठान, मैत्री तथा अन्य सद्धर्माचरण सम्बन्धी क्रियाकलाप ऐसे चिह्न हैं जिनके द्वारा यह जाना जाता है कि ऐसा करने वाले लोग धर्मात्मा हैं और स्वर्ग से भूलोक पर आये हैं। महाराज! मैंने आप से जो कुछ भी निवेदन किया है वह पुण्य और पाप के कर्मों के फल के भोगी लोगों के सम्बन्ध में किया है। आपने सब कुछ स्वयं देख लिया है। आपने नरक का दर्शन कर लिया है अब अन्यत्र चिलये।। ३२-४६॥

पुत्र ने आगे कहा—

जैसे ही वे राजा उस यमिकङ्कर को आगे कर नरक से चलने को तैयार हुये वैसे ही नारकीय यन्त्रणा पाने वाले लोग हाहाकार करने लगे। वे राजा से कहने लगे प्रसादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्मुहूर्त्तकम् ।
त्वदङ्गसङ्गी पवनो मनो ह्लादयते हि नः ॥४८॥
परितापश्च गात्रेभ्यः पोडाबाधाश्च कृत्स्नशः ।
अपहन्ति नरव्याघ्र यदां कुर महीपते ॥४९॥
एतच्छुत्वा वचस्तेषां तं याम्यपुरुषं नृपः ।
पप्रच्छ कथमेतेषामाह्लादो मिय तिष्ठित ॥५०॥
कि मया कर्म्म तत् पुण्यं मर्त्यलोके महत् कृतम् ।
आह्लाददायिनी च्युष्टियेंनेयं तदुदीरय ॥५१॥

## यमपुरुष उवाच-

पितृदेवातिथिप्रैष्य-शिष्टेनान्नेन ते तनुः ।
पुष्टिमभ्यागता यस्मात् तद्गतं च मनो यतः ।।४२।
ततस्त्वद्गात्रसंसर्गी पवनो ह्लाददायकः ।
पापकर्मकृतो राजन् यातना न प्रबाधते ।।४३।

कि महाराज ! आप कुछ देर और यहां रुक जाँय क्योंकि आपके अङ्ग का संस्पर्श करने वाली वायु हमारे हृदयों को आह्लादित कर रही है, हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग के संताप शान्त कर रही है और हमारी पीड़ाओं का पूर्णतया हरण कर रही है। आप हम पर दया करें ॥ ४७-४९॥

उन नरक के जीवों की ऐसी बात सुनकर राजा ने यमराज के भट से यह पूछा कि क्या बात है कि उनके इस नरक में थोड़ा रुक जाने से इन नारकीय जीवों को सुख मिल रहा है ॥ ५०॥

मर्त्यलोक में रहते हुए मैंने ऐसा कौन सा महापुण्य का कार्य किया है जिसके कारण मुझे देख-देख कर नरक के दुःखभोगी इन प्राणियों को आह्लाद-दायिनी सुख-समृद्धि मिल रही है।। ५१॥

## यमिकङ्कर ने कहा—

महाराज ! पितृगण, देवगण, अतिथिगण और भृत्यगण के भरण-पोषण से अविशिष्ट अन्न के भोजन से आपकी देह पृष्ट हुई है और आपका हृदय इन्हीं लोगों की सेवा में लगा रहा है। यही कारण है कि आपके अङ्गों का संस्पर्श करने वाली वायु इन नारकीय जीवों को आङ्कादित कर रही है और इन पापात्माओं को नरक की यातन से दुःख नहीं मिल रहा ॥ ५२-५३॥

अश्वमेघावयो यज्ञास्त्वयेष्टा विधिवद्यतः । ततस्त्वद्दर्शनाद्याम्या यन्त्रशस्त्राग्निवायसाः ।।५४। पीडन-च्छेद-दाहादि-महादुःखस्य हेतवः । मृदुत्वमागता राजन् तेजसापहतास्तव ।।५५।

राजोवाच-

न स्वर्गे ब्रह्मलोके वा तत् सुखं प्राप्यते नरैः । यदार्त्तजन्तुनिर्वाण-दानोत्थिमिति मे मितः ॥४६। यदि मत्सिन्नधावेतान् यातना न प्रबाधते । ततो भद्रमुखात्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥५७।

यमपुरुष उवाच-

एहि राजन् प्रगच्छामो निजपुण्यसमर्जितान् । भुङ्क्ष्व भोगानपास्येह यातनाः पापकर्मणाम् ॥५८।

राजोवाच-

तस्मान्न तावद्यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः। मत्सन्निधानात् सुखिनो भवन्ति नरकौकसः।।५९।

इतना ही नहीं, महाराज ! आप शास्त्रोक्त विधि विधान-पूर्वक अश्वमेध प्रभृति यज्ञों के अनुष्ठान कर चुके हैं जिसके कारण आपके दर्शनमात्र से पापियों को दिये जाने वाले पीड़न, छेदन तथा दाह प्रभृति महादु:खों के कारण यन्त्र, शस्त्र, अग्नि तथा गिद्ध-कौए आदि के तेज, आपके धर्मतेज से अभिभूत होकर, बहुत कम हो गये हैं ॥ ५४-५५॥

राजा ने कहा-

यमिकिङ्कर! मेरी तो अपनी धारणा यह है कि जो सुख मानव को आर्त प्राणियों की पीड़ा के प्रशमन में सम्भव है वह न तो स्वर्गलोक में मिल सकता है और न ब्रह्मलोक में हो ॥ ५६॥

यदि मेरे सामीप्य के कारण नरक के इन प्राणियों को नारकीय यातनायें दुःख नहीं देती तो भाई ! मैं यही चाहूँगा कि ठूंठ की भांति यहीं खड़ा रहूँ ॥ ५७॥

यम पुरुष ने कहा—
महाराज ! चिलये हम लोग चलें और आप इन पापकिंमयों की यातनाओं की बात छोड़-छाड़ कर अपने पुण्यकर्मों से अर्जित स्वर्गीय सुखों का भोग करें ॥ ५८॥

राजा ने कहा— जब तक मेरी संनिधि के कारण ये महादुःखी नरकवासी प्राणी सुख का अनुभव कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगा ॥ ५९॥ धिक् तस्य जीवनं पुंसः शरणार्थिनमातुरम् ।

यो नार्त्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमिप ध्रुवम् ।।६०।

यज्ञ-दान-तपांसीह परत्र च न भूतये ।

भवन्ति तस्य यस्यार्त्त-परित्राणे न मानसम् ।।६१।

नरस्य यस्य कठिनं मनो बालातुरादिषु ।

वृद्धेषु च न तं मन्ये मानुषं राक्षसो हि सः ।।६२।

एतेषां सन्निकर्षात् तु यद्यग्निपरितापजम् ।

तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसम्भवम् ।।६३।

ध्रुत्पिपासाभवं दुःखं यच्च मूर्च्छाप्रदं महत् ।

एतेषां त्राणदानन्तु मन्ये स्वर्गसुखात् परम् ।।६४।

प्राप्स्यन्त्यार्ता यदि सुखं बहवो दुःखिते मिष ।

किन्नु प्राप्तं मया न स्यात् तस्मात् त्वं व्रज माचिरम्।।६४।

उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है जो कि आतुर और आर्त शरणागत पर चाहे वह शत्रुपक्ष का ही क्यों न हो, दया नहीं करता ॥ ६०॥

जिस मनुष्य के मन में किसी दुःखी व्यक्ति के परित्राण का भाव नहीं उठता, उस मनुष्य के यज्ञ और दान और तप न तो इहलोक में उसका कल्याण करते हैं और न परलोक में ॥ ६१ ॥

वस्तुतः वह व्यक्ति मनुष्य नहीं अपितु राक्षस है जिसका मन बच्चे, बूढ़े और दुःख के मारे लोगों के प्रति (दयाई होने के बदले) निष्ठुर बना रहता है ॥ ६२॥

नरक के इन प्राणियों के पास रहने से मुझे यदि नारकीय प्रज्वलित अग्नि का संताप, उग्र दुर्गन्धमय वातावरण का दुःख, भूख-प्यास से विकल होने की वेदना और मूर्च्छा का महादुःख भी हो तो उसकी मुझे चिन्ता नहीं। मैं तो केवल यही सोच रहा हूँ कि इन्हें परित्राण का दान स्वगंसुख के उपभोग से भी श्रेष्ठ है। यदि अकेले मेरे दुःखित होने से अनेक आतं मानव सुख पा सकते हैं तो मैं यही समझूंगा कि मैंने समस्त सुखसमृद्धि पा ली है। इसलिये यमिकङ्कर! तुम यहां से जाओ, जानं में देर न लगाओ।। ६३-६५॥

यमपुरुष उवाच-

एष धर्माश्च शक्तश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । अवश्यमस्माद् गन्तच्यं तस्मात् पार्थिव ! गम्यताम्।।६६।

धर्म उवाच-

नयामि त्वामहं स्वगं त्वया सम्यगुपासितः । विमानमेतदारुह्य मा विलम्बस्व गम्यताम् ॥६७॥

राजोवाच-

नरके मानवा धर्मा पीडचन्तेऽत्र सहस्रशः। त्राहीति चार्ताः क्रन्दन्ति मामतो न व्रजाम्यहम्।।६८। इन्द्र उवाच—

> कर्मणा नरकप्राप्तिरेतेषां पापकर्मिणाम्। स्वर्गस्त्वयापि गन्तव्यो नृप! पुण्येन कर्मणा ॥६९॥

राजोवाच-

यदि जानासि धर्म ! त्वं त्वं वा शक्त ! शचीपते । मम यावत् प्रमाणन्तु शुभं तद्वक्तुमर्हथः ।।७०।

यमिकङ्कर ने कहा-

महाराज ! इधर देखिये ये साक्षात् धर्म हैं और ये साक्षात् इन्द्र हैं और ये दोनों आपको यहां से ले जाने के लिये आये हैं। तब तो आपको यहां से अवश्य चल देना चाहिए। इसलिये महाराज ! आप यहां से चलें॥ ६६॥

धर्म ने कहा-

राजन् ! तुमने मेरी बहुत अधिक उपासना की है इसलिए मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चल रहा हूँ । तुम अविलम्ब इस विमान पर बैठो और चल दो ॥ ६७ ॥

राजा ने कहा—

धर्मदेव ! इस नरक में सहस्रों की संख्या में मानव-प्राणी नारकीय यातना भोग रहे हैं और बड़े आर्त होकर 'बचाओ महाराज ! बचाओ महाराज !' की रट लगा रहे हैं । मैं इन्हें छोड़ कर नहीं जा सकता ॥ ६८॥

इन्द्र ने कहा—

राजन् ! इन मानवों को अपने पाप कर्मों के कारण नरक में आना पड़ा है। ये महापापी हैं। आपको तो स्वर्ग जाना है महाराज ! क्योंकि आपने बड़े पुण्यकर्म किए हैं॥ ६९॥

राजा ने कहा— हे धर्मदेव ! हे देवराज ! यदि आप दोनों यह जानते हों कि मेरे संचित पुण्यकमें कितने हैं तो आप मुझे बता दें ॥ ७० ॥

#### धर्म उवाच-

अब्बिन्दवो यथाम्भोधौ यथा वा दिवि तारकाः।
यथा वा वर्षतो धारा गङ्गायां सिकता यथा।।७१।
असंख्येया महाराज यथा बिन्द्वादयो ह्यपाम्।
तथा तवापि पुण्यस्य संख्या नैवोपपद्यते।।७२।
अनुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुर्वतः।
तदेव शतसाहस्रं संख्यामुपगतं तव।।७३।
तद् गच्छ त्वं नृपश्रेष्ठ तद्भोक्तुममरालयम्।
एतेऽपि पापं नरके क्षपयन्तु स्वकम्मंजम्।।७४।

### राजोवाच-

कथं स्पृहां करिष्यन्ति मत्सम्पर्केषु मानवाः । यदि मत्सिन्नधावेषामुत्कर्षो नोपजायते ।।७५। तस्माद्यत् सुकृतं किचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप । तेन मुच्यन्तु नरकात् पापिनो यातनां गताः ।।७६।

### धर्म ने उत्तर दिया-

महाराज! जैसे समुद्र के जलिबन्दुओं की गणना सम्भव नहीं, आकाश में तारों की गणना सम्भव नहीं, मूसलाधार वर्षा की बूंदों की गणना सम्भव नहीं, गङ्गा के बालुका-कणों की गणना सम्भव नहीं क्योंकि ये अगण्य हैं, वैसे ही आपके पुण्यकर्मों की गणना सम्भव नहीं। आपके ये गणनातीत पूर्वीजित पुण्य इन नारकीय प्राणियों पर आपकी दया के कारण सैकड़ों की कौन कहे हजारों गुना अधिक बढ़ गये हैं। इसलिए, महाराज! आप उस पुण्य का भोग करने के लिए स्वर्ग लोक में चलें और इन पापियों को इस नरक में अपने कर्मों के फल-भोग भोग कर क्षीण करने दें॥ ७१-७४॥

### राजा बोले—

हे देवराज! नरक के निवासो ये मानव मेरे सान्निघ्य की क्यों कर लालसा करेंगे यदि मेरे सान्निघ्य से इनकी दशा में कुछ सुधार नहीं हो। इसलिए मेरे जो भी पुष्यकर्म हैं उनके प्रभाव से नरक की यातना भोगने वाले ये पापी नरक से छुट-कारा पा जांय॥ ७५-७६॥

#### इन्द्र उवाच-

एवमूद्र्ध्वतरं स्थानं त्वयावाप्तं महीपते । एतांश्च नरकात् पश्य विमुक्तान् पापकारिणः ॥७७।

## पुत्र उवाच-

ततोऽपतत् पुष्पवृष्टिस्तस्योपिर महीपतेः।
विमानश्वाधिरोप्यैनं स्वर्लोकमनयद्धिरः॥७६।
अहश्वान्ये च ये तत्र यातनाभ्यः परिच्युताः।
स्वकम्मंफलिनिहिष्टं ततो जात्यन्तरं गताः॥७९।
एवमेते समाख्याता नरका दिजसत्तम।
येन येन च पापेन यां यां योनिमुपैति वै॥६०।

इन्द्र बोले--

महाराज ! आपने अपने इस दयाभाव से और भी ऊँचा पद प्राप्त कर लिया है । इन पापियों को, आप देख लें, नरक से छुटकारा दिया जा रहा है ॥ ७७ ॥

## पुत्र ने कहा-

उसके बाद उस राजा के सिर पर देवताओं द्वारा फूल की वर्षा की गयी और देवराज इन्द्र उन्हें विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गये ॥ ७८ ॥

साथ ही साथ, नरक के और लोगों की भांति मुझे भी नरक की यन्त्रणा से छुटकारा मिला और अपने-अपने कर्मानुसार सबके साथ मैं भी एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता रहा ॥ ७९ ॥

विप्रवर ! इस प्रकार मैंने आपको इन नरकों के विषय में सब कुछ बता दिया है और यह भी बता दिया है कि किस-किस प्रकार के पाप से किस-किस प्रकार को योनि में जन्म लेना पड़ता है ॥ ८०॥ तत् तत् सर्वं समाख्यातं यथा दृष्टं मया पुरा ।
पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्यावितथं तव ।
अतः परं महाभाग किमन्यत् कथयामि ते ।। ८१।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥

मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब मेरे अनुभव की बात है क्योंकि मुझे दिव्यदृष्टि मिल गयी है। अब आप बतावें कि इसके आगे आपको किस विषय में निवेदन करूं।। ८१।।

### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में भी राजा विपिश्चित् और यमिकिष्क्कर का संवाद है जिसमें यमिकिष्क्कर अमुक पापकमें से अमुक योनि में जन्म छेने के अनिवार्य नियम अथवा विधि-विधान का बड़ा विशद वर्णन करता है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त की मान्यता इस अध्याय का प्रमुख प्रतिपाद्य है।
- (ख) यमिकङ्कर के साथ नरक में विचरण करते राजा के साफ्तिध्य से नारकीय यन्त्रणा पाने वाले प्राणी अपने दु:ख भूल जाते हैं और राजा से नरक में कुछ देर और रके रहने की प्रार्थना करते हैं। राजा आक्चर्यचिकत होता है और यमिकङ्कर से जिज्ञासा करता है कि उसके (राजा के) साफ्तिध्य सुख से घोर नारकीय वेदनाओं से व्यथित जीव क्योंकर आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं जिसके कारण वे उसे कुछ समय और नरक में ही विचरने का आग्रह कर रहे हैं। यमिकङ्कर राजा की जिज्ञासा को यह कह कर शान्त करता है कि उसके पुण्यकमं इतने प्रवल हैं कि उसके शरीर का स्पर्श करने वाली वायु नरक की ज्वाला में जलते जीवों को शीतलता पहुँचा रही है जिसके कारण वे अपने दु:ख की विस्मृति में आह्लादित हो रहे हैं। यह सुनकर राजा, जिसका आंचरण बोधिसत्त्व के समान है, यमिकङ्कर से कहता है कि यदि उसके सान्निध्य से नरकवासी प्राणी कुछ भी सुख पा रहे हैं तो उसे स्वर्ग-सुख भोगने की अपेक्षा नरक लोक में निवास करना अधिक अभिप्रेत है। निम्निलिखित श्लोकों (संख्या ६३-६५) में राजा की बोधिसत्त्व-चर्या स्पष्ट झलकती है—

एतेषां संनिकर्षात्तु यद्यग्निपरितापजम् । तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसंभवम् ॥ क्षुत्पिपासाभवं दुःखं यच्च मूर्च्छाप्रदं महत् । एतेषां त्राणदानं तु मन्ये स्वर्गसुखात् परम् ॥ प्राप्स्यन्त्यार्ता यदि सुखं बहवो दुःखिते मिय । किं नु प्राप्तं मया न स्यात्तस्मात्त्वं व्रज मा चिरम् ॥

अर्थात् नरक के दुःख से व्यथित प्राणियों के त्राण-दान की अपेक्षा स्वयं स्वर्ग-सुख भोग एक प्रकार का पाप है।

(ख) पुराणकार ने राजा की अभिलाषा का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है जैसा कि नीचे लिखे क्लोक (संख्या-७६) के अभिप्राय में स्पष्ट है— तस्माद् यत् सुकृतं किञ्चिन्ममास्ति त्रिदशाधिप । तेन मुच्यन्तु नरकात् पापिनो यातनां गताः ॥

अर्थात् जब साक्षात् धर्म और इन्द्र राजा को स्वर्ग में ले जाने के लिए नरक में आते हैं और स्वर्ग सुख के भोग के लिये राजा को समझाते-बुझाते हैं तब राजा इन्द्र से कहता है कि उसके जो भी पुण्य हों उन्हें पापी जीवों में बाँट दिया जाय जिससे उन्हें नरक-यन्त्रणा से मुक्ति मिले। आत्मज्ञानी पुत्र, जिसे अपने पूर्वजन्म में भोगे नरक-दु:ख की स्मृति है, अपने पिता से कहता है कि राजा के ऐसे बोधिसत्त्व-सदृश आचरण से जैसे और पापकर्मी जीवों को त्राण मिला वैसे ही उसे भी त्राण मिला। पूर्वजन्म के सम्बन्ध में जो भी शङ्का हो इस उपाख्यान से निर्मूल हो जाती है और पुराणकार को मित्रसम्मित उपदेश-दान की प्रवृत्ति स्पष्टतया झलक जाती है।

> ।। श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पितापुत्रसंवाद' नामक १५वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

## षोडशोऽध्यायः

#### पितोवाच-

कथितं मे त्वया वत्स संसारस्य व्यवस्थितम्। स्वरूपमतिहेयस्य घटोयन्त्रवदव्ययम् ।।१। तदेवमेतद्खलं मयावगतमीदशम् । कि मया वद कर्त्तव्यमेवमस्मिन् व्यवस्थिते।।२।

पुत्र उवाच-

यदि मद्वचनं तात श्रद्धास्यविशङ्कितः। तत् परित्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थपरो भव ।।३। विधिवद् विहायाग्निपरिग्रहम्। तमनुष्ठाय आत्मन्यात्मानमाधाय निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः ॥४। एकान्तराशी वङ्यात्मा भव भिक्षुरतिद्वतः। योगपरो भूत्वा बाह्यस्पर्शविवर्जितः ॥५।

पिता ने कहा-

मेरे पुत्र ! तुमने मुझे इस संसार की दशा के विषय में सब कुछ बता दिया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह संसार अत्यन्त हेय है और घटीयन्त्र (रहट) की भाँति अनवरत अनिवार्य गित से चलता रहा है। तुमने जो कुछ बताया उससे मैंने यही निष्कर्षं निकालां है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये—इसके सम्बन्ध में भी बताओ ॥ १-२॥

पुत्र ने उत्तर दिया-

पिता जी ! मैंने आप से जो कुछ कहा उस पर यदि आप निःशङ्कभाव से विश्वास करते हैं तब गृहस्थ-जीवन छोड़िये और वानप्रस्थ-जीवन अपनाइये ॥ ३॥

गृहस्थाश्रम के अग्निहोत्रादि धर्म-कर्म का परित्याग कीजिये और वानप्रस्थाश्रम के धर्म का विधिपूर्वक अनुष्ठान कीजिये। परात्पर अन्तरात्मा में आत्मा का विलय कर राग-द्वेषादि द्वन्द्वों से रहित हो जाइये और धन-समृद्धि के संग्रह से मुंह मोड़ लीजिए। दिन-रात में एक समय भोजन कोजिए, अपनी इन्द्रियों को वश में रिखए और सदा सावधान भिक्षु बन जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तब संसार के सुख-दुःखादि आप का स्पर्शं भी नहीं कर सकेंगे। तब आप उस योग की भूमिका पर पहुंच जायेंगे जो कि ततः प्राप्स्यसि तं योगं दुःखसंयोगभेषजम् । मुक्तिहेतुमनौपम्यमनाख्येयमसङ्गिनम् । यत्संयोगान्न ते योगो भूयो भूतैर्भविष्यति ॥६।

### पितोवाच-

वत्स योगं ममाचक्ष्व मुक्तिहेतुमतः परम्।
येन भूतैः पुनर्भूतो नेदृग् ुःखमवाप्नुयाम् ॥७।
यत्रासक्तिपरस्यात्मा मम संसारबन्धनैः।
नैति योगमयोगोऽपि तं योगमधुना वद ॥६।
संसारादित्यतापाक्ति-विष्लुष्यद्देहमानसम् ।
ब्रह्मज्ञानाम्बुशोतेन सिश्च मां वाक्यवारिणा ॥९।
अविद्याकृष्णसर्पेण दष्टं तद्विषपीडितम्।
स्ववाक्यामृतपानेन मां जीवय पुनर्मृतम्॥१०।

सांसारिक क्लेशों की एक महौषधि है, मुक्ति का मुख्य कारण है, एक निरुपम सुख है, एक अवर्णनीय आनन्द है और जिसमें सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव है। इस अवस्था में पहुँच जाने पर भूत-भौतिक विषयों से आपके समस्त सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे।। ४-६।।

## पिता ने फिर कहा-

प्रिय पुत्र ! अब मुझे उस योग के सम्बन्ध में बताओ जिससे मुझे संसार से मुक्ति मिले, पुनः यह पाञ्चभौतिक शरीर न धारण करना पड़े और जैसे दुःख मैंने भोगे हैं वैसे कभी न भोगने पड़ें ॥ ७ ॥

तुम मुझे वह योग बता दो जिसके द्वारा मैं परम प्राप्य तत्त्व में निरन्तर आसक्त तथा संसार में अनासक्त रह सकूं और सांसारिक बन्धनों से मेरा कोई सम्बन्ध न रह जाय ॥ ८॥

मेरा मन और मेरा शरीर दोनों संसाररूपी सूर्यं की भीषण पीडादायक ज्वाला से झुलस गये हैं उन्हें तुम अपने उस वचनामृत की वर्षा से शीतल कर दो जिसमें ब्रह्मज्ञान की जलधारा की शीतलता भरी हो ॥ ९॥

मैं अज्ञानरूपी काले नाग से डसा जा चुका हूँ जिसका विष मेरे तन-मन में व्याप्त होकर मुझे व्यथित कर रहा है, तुम मुझे मरा हुआ समझो और अपना वचना-मृत पिला दो जिससे मैं पुनः जीवित हो सकूं ॥ १०॥

पुत्र-दार-गृह-क्षेत्र-ममत्वितगडादितम् । मां मोचयेष्टसद्भाव-विज्ञानोद्घाटनैस्त्वरन् ॥११।

पुत्र उवाच-

श्रुणु तात ! यथा योगो दत्तात्रेयेण घीमता । अलर्काय पुरा प्रोक्तः सम्यक् पृष्टेन विस्तरात् ॥१२।

पितोवाच-

दत्तात्रेयः सुतः कस्य कथं वा योगमुक्तवान् । कश्चालर्को महाभागो यो योगं परिपृष्टवान् ॥१३।

पुत्र उवाच-

कौशिको ब्राह्मणः कश्चित् प्रतिष्ठानेऽभवत् पुरे । सोऽन्यजन्मकृतैः पापैः कुष्ठरोगातुरोऽभवत् ।।१४। तं तथा व्याधितं भार्या पति देवमिवार्च्यत् । पादाभ्यङ्गाङ्गसंवाह-स्नानाच्छादनभोजनैः ।।१५।

मैं पत्नी और बच्चे और घर और खेत आदि के प्रति ममता की जंजीरों से जकड़े जाने के कारण महाक्लेश में पड़ा हूं। इसलिये तुम यथाशीघ्र तत्त्व-हित-पुरुषार्थ के विज्ञान से यह जंजीर खोलो और मुझे छुड़ाओ ॥ ११॥

पुत्र ने कहा-

पिताजी ! बहुत पहले कभी महाबुद्धिमान् दत्तात्रेय ने अलर्क की जिज्ञासा पर जिस योग-विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया था उसे मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनें ॥ १२ ॥

पिताजी बोले-

प्रिय पुत्र ! ये दत्तात्रेय कौन हैं, किसके पुत्र हैं और किस प्रकार का योग-विज्ञान उन्होंने बताया था और यह अलर्क कौन है जिस महाभाग्यशाली ने इस योग के विषय में दत्तात्रेय से पूछा था ॥ १३ ॥

पुत्र बोला-

पहले की बात है जब प्रतिष्ठानपुर (आजकल के पैठन) में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम कौशिक था। उसने पूर्वजन्म में पापकमें किये थे जिनके कारण वह कोढ़ी हो गया था॥ १४॥

उसकी धर्मंपत्नी कुष्ठरोग से पीडित अपने पित की ऐसी अर्ची-पूजा करती थी मानों देवता की अर्ची-पूजा करती हो। पैरों में तेल की मालिश करना, देह दबाना, श्लेष्म-मूत्र-पुरीषासृक्-प्रवाहक्षालनेन प्रियसम्भाषणेन च ॥१६। रहश्चैवोपचारेण स तया पूज्यमानोऽपि सदातीव विनीतया। अतीव तीव्रकोपत्वान्निर्भर्त्सयति निष्ठुरः ॥ १७। तथापि प्रणता भार्या तममन्यत दैवतम्। सर्वश्रेष्ठममन्यत ॥१८। तथाप्यतिबोभत्सं अचंक्रमणशोलोऽपि स कदाचिद् द्विजोत्तमः। प्राह भार्यां नयस्वेति त्वं मां तस्या निवेशनम् ।।१९। या सा वेक्या मया दृष्टा राजमार्गे गृहोषिता। तां मां प्रापय धर्मज्ञे ! सैव मे हृदि वर्त्तते ॥२०। दुष्टा सूर्योदये बाला रात्रिश्चेयमुपागता। दर्शनानन्तरं सा मे हृदयान्नापसर्पति ॥२१।

ऐसी विनोत धर्मपत्नी के द्वारा निरन्तर सेवा-शुश्रूषा किये जाने पर भी अपने अत्यन्त कोघी स्वभाव के कारण उसका निष्ठुर पति उसकी बड़ी लानत-मलामत करता था॥ १७॥

किन्तु उसकी पत्नी ऐसी पितपरायणा थी कि तब भी उसे देवता ही माना करती थी और कोढ़ के कारण बीभत्सरूप वाले उसे संसार में सबसे अधिक सुन्दर समझती थी॥ १८॥

वह ब्राह्मण, जो अपने पैरों से चलने में असमर्थं था, एक बार अपनी पत्नी से बोला—मुझे उस (वेश्या) के आवास पर ले चल ॥ १९॥

वह राजमार्ग पर अपने भवन में रहती है जहां मैंने उसे देखा है और जब से देखा है तब से वह मेरे हृदय में बस गयो है। तू मेरी धर्मपत्नी है और अपना धर्म जानती है मुझे उसके पास पहुँचा ॥ २०॥

सूर्योदय के समय मैंने उस सुन्दरी को देखा था और अब रात आ पहुँची है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे हृदय से बाहर नहीं हो रही है।। २१।।

स्नान कराना, कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना, थूक-खखार-पेशाब-पखाना, खून-पीव का बहाव घोना, एकान्त सेवा करना, मीठी बोली बोलना इत्यादि द्वारा निरन्तर पति को सेवा में लगी रहती थी।। १५-१६।।

यदि सा चारसर्वाङ्गी पीनश्रोणिपयोघरा।
नोपगूहित तन्वङ्गी तन्मां द्रक्ष्यसि व मृतम् ॥२२।
वामः कामो मनुष्याणां बहुभिः प्रार्थ्यते च सा।
ममाशक्तिश्च गमने सङ्कुलं प्रतिभाति मे ॥२३।
तत् तदा वचनं श्रुत्वा भर्तुः कामातुरस्य सा।
तत्पत्नी सत्कुलोत्पन्ना महाभागा पतिन्नता ॥२४।
गाढ़ं परिकरं बद्घ्वा शुल्कमादाय चाधिकम्।
स्कन्धे भर्त्तारमादाय जगाम मृदुगामिनी ॥२४।
निशि मेघास्नृते व्योम्नि चलद्विद्युत्प्रदिशते।
राजमार्गे प्रियं भर्त्तुश्चिकीर्षन्ती द्विजाङ्गना ॥२६।
पथि शूले तथा प्रोतमचौरं चौरशङ्कया।
माण्डव्यमतिदुःखार्त्तमन्धकारेऽथ स द्विजः ॥२७।
पत्नीस्कन्धे समारूढश्चालयामास कौशिकः।
पादावमर्षणात् कृद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह ॥२६।

आपादमस्तक मुन्दर अङ्ग-प्रत्यङ्ग, मांसल जघन और उन्नत उरोजों वाली वह रमणी यदि मेरा आलिङ्गन नहीं करती तो तू मुझे मरा हुआ देखेगी॥ २२॥

क्या करूं—काम बड़ा वाम होता है (प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी है), उसे अनेकों लोग अपना बनाना चाहते हैं और मैं पैरों से लाचार होने के कारण अपने आप उसके पास जाने में असमर्थ हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं।। २३॥

उसकी धर्मपत्नी बड़ी कुलीन थी, बड़ी सौभाग्यवती थी और बड़ी पितवता थी। वेश्या के प्रेम में पागल अपने उस पित की ऐसी बात सुनकर उसने अपनी कमर कसी और अधिक से अधिक शुल्क लेकर अपने पित को अपने कंधों पर उठाए धीरे-धोरे उस वेश्या के आवास की ओर चल पड़ी ॥ २४-२५॥

वह ब्राह्मणी रात में, आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण, बिजली की कौंघ में दीख पड़ने वाले राजमार्ग पर चल पड़ी क्योंकि उसे अपने प्राणप्रिय पित की कामना पूर्ण करनी थी ॥ २६॥

अन्धकार से घिरे रास्ते में, चोर न होने पर भी चोर के संदेह में शूली पर बंधे अत्यन्त दु:खाकुल माण्डव्य को पत्नी के कंधे पर बैठे उस कुष्ठी ब्राह्मण ने अपने पैर से ठुकरा दिया। उसके पैर की ठोकर के अपमान से कुद्ध माण्डव्य ने उससे

येनाहमेवमत्यर्थं दुःखितश्चालितः पदा। दशां कष्टामनुप्राप्तः स पापात्मा नराधमः ॥२९। सुर्घ्योदयेऽवशः प्राणेविमोक्ष्यति न संशयः। भास्करालोकनादेव स विनाशमवाप्स्यति ॥३०। तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम् । त्रोवाच व्यथिता सूर्यो नेवोदयमुपैष्यति ।।३१। ततः सूर्योदयाभावादभवत् सन्तता निशा। बहुन्यहः प्रमाणानि ततो देवा भयं ययुः ।।३२। निःस्वाध्यायवषट्कार-स्वधास्वाहाविवजितम् । कथं नु खल्विदं सर्वं न गच्छेत् संक्षयं जगत्।।३३। अहोरात्रव्यवस्थाया विना मासर्त्तुसंक्षयः। दक्षिणोत्तरे ॥३४। तत्संक्षयाच्च त्वयने ज्ञायेते विना चायनविज्ञानात् कालः संवत्सरः कुतः। संवत्सरं विना नान्यत् कालज्ञानं प्रवर्त्तते ।।३५।

कहा—'इस प्रकार अत्यधिक दुःख में पड़े जिसने मुझे पैर से ठोकर मारो है वह महा-पापी, नराधम यह निश्चित है कि बहुत कष्ट भोगते हुए, सूर्योदय होते ही, असहाय मर जायेगा। वस्तुतः, जैसे ही सूरज को देखेगा, वह सर्वनाश में मिल जाएगा॥ २७-३०॥

माण्डव्य के उस भयङ्कर शाप को सुनकर कुष्ठी ब्राह्मण की वह धर्मपत्नी बड़ी दु:खित हुई और बोल पड़ो-'सूर्योदय ही नहीं होने पाएगा' ॥ ३१॥

सचमुच कई दिनों तक सूर्यं का उदय नहीं हुआ और रात का अंधेरा सर्वत्र छाया रहा जिसके कारण देवता भयभीत हो उठे॥ ३२॥

देवताओं को चिन्ता होने लगी कि संसार का नाश न हो जाय क्योंकि कहीं कोई वेदाध्ययन नहीं हो रहे हैं और न कहीं कोई देवयज्ञ हो रहे हैं और न कहीं कोई पितृयज्ञ अथवा अग्निहोत्र के अनुष्ठान चल रहे हैं ॥ ३३॥

जब दिन और रात की व्यवस्था ही बिगड़ गई, तब मास और ऋतु की व्यवस्था की क्या संभावना ! बिना मास-ऋतु की व्यवस्था के उत्तरायण और दक्षिणा-यन की व्यवस्था भी असम्भव है ॥ ३४॥

उत्तर और दक्षिण अयनों के ज्ञान के अभाव में संवत्सर का भी ज्ञान सम्भव नहीं और संवत्सर-ज्ञान के बिना समय-ज्ञान की सम्भावना भी समाप्त ही है।। ३५॥

पतिव्रताया वचसा नोद्गच्छति दिवाकरः। सूर्योदयं विना नैव स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥३६। नाग्नेविहरणञ्चेव क्रत्वभावश्च लक्ष्यते । नैवाप्य।यनमस्माकं विना होमेन जायते।।३७। वयमाप्यायिता मर्त्येर्यज्ञभागेर्यथोचितेः। वृष्टचा ताननुगृह्णीमो मर्त्यान् शस्यादिसिद्धये ।।३८। निष्पादितास्वोषधीषु मर्त्या यज्ञैर्यजन्ति नः। तेषां वयं प्रयच्छामः कामान् यज्ञादिपूजिताः ॥३९। अधो हि वर्षाम वयं मत्त्र्याश्चोद्ध्वंप्रवर्षिणः। तोयवर्षेण हि वयं हविर्वर्षेण मानवाः ।।४०। ये नास्माकं प्रयच्छन्ति नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः। क्रतुभागं दुरात्मानः स्वयश्वाश्नन्ति लोलुपाः ।।४१। विनाशाय वयं तेषां तोयसूर्याग्निमारुतान्। क्षितिञ्च सन्दूंषयामः पापानामपकारिणाम् ॥४२।

पतिव्रता नारी की शापोक्ति से सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय के न होने से स्नान-दान प्रभृति धर्म-कर्म उच्छिन्न हो गये हैं।। ३६॥

कहीं कोई याज्ञिक अग्न्याधानादि क्रियायें नहीं कर रहा है और न कहीं कोई यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान ही दिखायी पड़ रहे हैं जिसके कारण होम के अभाव में हम देवताओं की संतुप्ति नष्ट हो गयी है ॥३७॥

पहले जब मत्यं लोक के मानव यथाविधि नानाविध यज्ञ-याग के धर्म-कर्म करते रहे तब हम देवगण संतृप्त होते रहे और हमलोग भी धान्यादि की सृष्टि के लिये जलवृष्टि के द्वारा मानवों का कल्याण करते रहे ॥३८॥

जब जलवर्षण से सस्य-समृद्धि होती रही तब मर्त्यलोक के निवासी हम देवताओं के लिये यज्ञकर्म में प्रवृत्त होते रहे और उनके यज्ञ-याग से पूजित हमलोग उनकी कामनायें पूर्ण करते रहे ॥३९॥

हम लोग तो नीचे वर्षा करते रहे और मनुष्य ऊपर । हम लोग तो जलवर्षा से भूलोक को संतृप्त करते रहे और मनुष्य हिवष्यवर्षा से स्वर्गलोक को ॥४०॥

जो मनुष्य नित्य अग्निहोत्रादि और नैमित्तिक दर्शपौर्णमासादि के अनुष्ठान में देवांश का दान नहीं करते और लोभवश स्वयं सब कुछ के भोग करने में लग जाते हैं, उन पापी अपकारपरायण लोगों के विनाश के लिये हम लोग भी जल, सूर्यं, अग्नि, वायु और पृथिवी सबको दूषित कर डालते हैं ॥४१-४२॥

दुष्टतोयादिभोगेन तेषां दुष्कृतकर्मिणाम्। उपसर्गाः प्रवर्त्तन्ते मरणाय सुदारुणाः ।।४३। ये त्वस्मान् प्रीणयित्वा तु भुञ्जते शेषमात्मना । तेषां पुण्यान् वयं लोकान् विद्धाम महात्मनाम् ।।४४। तन्नास्ति सर्वमेवैतद्विनैषां व्युष्टिसंस्थितम्। कथं नु दिनसर्गः स्यादन्योऽन्यमवदन् सुराः ।।४५। तेषामेव समेतानां यज्ञव्युच्छित्तिशङ्किनाम्। देवानां वचनं श्रुत्वा प्राह देवः प्रजापतिः ।।४६। तेजः परं तेजसैव तपसा च तपस्तथा। वचनं मम।।४७। प्रशास्यतेऽमरास्तस्माच्छुणुध्वं पतिव्रताया माहात्म्यान्नोद्गच्छति दिवाकरः। तस्य चानुदयाद्वानिर्मर्त्यानां भवतां तथा।।४८। पतिव्रतामत्रेरनुसूयां तपस्विनीम्। पत्नीं भानोरुदयकाम्यया ।।४९। प्रसादयत

पापाचारी मनुष्यों में दूषित जलादि के उपभोग के कारण भयंकर उपद्रव उत्पन्न होते हैं जिनसे उनकी (अकाल) मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है ॥४३॥

किन्तु जो मनुष्य हम देवों को यज्ञान्न से संतृप्त कर अविशिष्ट अंश का उपभोग करते हैं उन महात्मा मनुष्यों के लिये हम लोग भी स्वर्गलोक के अलभ्य सुख प्रदान करते हैं ॥४४॥

किन्तु मर्त्यलोक के मानवों की धान्यसमृद्धि के बिना कुछ भी तो संभव नहीं— इस प्रकार देवगण परस्पर वार्तालाप करने लगे और सोचने लगे कि दिन कैसे निकले ॥४५॥

यज्ञ-याग के उच्छेद से आशिक्कृत एकत्र अवस्थित देवों की ऐसी बात सुनकर प्रजापित ने कहा—हे देवगण! तेज की शान्ति तेज से होती है और तप का प्रशमन तप से होता है—इसिलये आप लोग मेरी बात सुनें। एक पितव्रता नारी के तप को यह मिहमा है कि सूर्य का उदय नहीं हो पा रहा है। सूर्य के उदय न होने से आप लोगों के साथ मर्त्यलोक के मानवों की भी बहुत हानि हो रही है। इसिलये यदि आप लोग सूर्योदय चाहते हैं तो महिष अत्रि की पितव्रता पत्नी तपिस्वनी अनसूया को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें।।४६-४९।।

पुत्र उवाच-

तैः सा प्रसादिता गत्वा प्रोहेष्टं व्रियतामिति । अयाचन्त दिनं देवा भवत्विति यथा पुरा ।।५०।

अनसूयोवाच-

पतिव्रताया माहात्म्यं न होयेत कथन्त्वित । सम्मान्य तस्मात् तां साध्वीमहः स्रक्ष्याम्यहं सुराः ।।५१। यथा पुनरहोरात्र-संस्थानमुपजायते । यथा च तस्याः स्वपतिर्न साध्व्या नाशमेष्यति ।।५२।

पुत्र उवाच-

एवमुक्त्वा सुरांस्तस्या गत्वा सा मन्दिरं शुभा । उवाच कुशलं पृष्टा धर्मं भर्त्तुस्तथात्मनः ।।५३।

अनसूयोवाच-

किचन्नन्दिस कल्याणि स्वभर्त्तुर्मुखदर्शनात् । किच्चच्चाखिलदेवेम्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पतिम् ।।५४।

पुत्र ने कहा-

तब देवगण अनस्या के पास गये और उन्होंने अपने अनुनय-विनय द्वारा उसे प्रसन्न किया। अनस्या प्रसन्न हुई और उसने देवों से कहा—आप लोग जो वर माँगना चाहें मांगें। देवगण ने अनस्या से याचना की कि जैसे पहले दिन निकलता था वैसे अब भी निकला करे।।५०।।

अनसूया की उक्ति-

देवगण ! पतिव्रता के माहात्म्य में कोई कमी न आ सके—इसलिये उस साघ्वो को समुचित सम्मान देकर मैं दिन की सृष्टि कर दूँगी ॥५१॥

मैं ऐसा करूँगी कि पहले को भाँति दिन-रात की व्यवस्था बन जाय और साथ ही साथ उस पतिव्रता के पति की भी मृत्यु न होने पाये ॥ ५२ ॥

पुत्र ने कहा—

देवताओं से ऐसा कह कर सती-साध्वी अनसूया उस पितवता ब्राह्मणी के आवास पर गयी और उसके द्वारा कुशल-मंगल पूछे जाने पर, उसने (अनसूया ने) अपने पित और अपने धर्माचरण के सम्बन्ध में उसे सब कुछ बताया ॥ ५३॥

अनसूया.ने कहा— अरी सौभाग्यवती! अपने प्राणप्रिय पति के मुखदर्शन से तू प्रसन्न तो है? तू अपने पति को सभी देवताओं से श्रेष्ठ तो समझती है न ?॥ ५४॥ भर्त्तृंशुश्रूषणादेव मया प्राप्तं महत् फलम्। प्रत्यूहाः परिवर्त्तिताः ।।५५। सर्वकामफलावाप्त्या पञ्चर्णानि मनुष्येण साध्व ! देयानि सर्वदा । कर्त्तव्यो धनसंचयः ।।५६। तथात्मवर्णधर्मेण प्राप्तश्चार्थस्ततः पात्रे विनियोज्यो विधानतः । सत्यार्जव-तपो-दानैर्दयायुक्तो भवेत् सदा ।।५७। शास्त्रनिदिष्टा रागद्वेषविवर्जिताः। क्रियाश्च कर्त्तव्या अन्वहं श्रद्धा-पुरस्कारेण शक्तितः ॥५८। स्वजातिविहितानेव लोकानाप्नोति मानवः। क्लेशेन महता साध्व ! प्राजापत्यादिकान् क्रमात् ।।५९। स्त्रियस्त्वेवं समस्तस्य नरेर्दुःखाजितस्य वै। पुण्यस्याद्धापहारिण्यः पतिशुश्रूषयैव हि ।।६०।

मैंने जो भी महापुण्यफल पाये हैं वह सब अपने पित की सेवा-शुश्रूषा से ही पाये हैं और उसी के द्वारा मेरी सभी कामनाओं की पूर्ति हुई है और विघ्नबाधायें नष्ट हुई हैं ॥ ५५ ॥

अरी साध्वो ! मनुष्य को अपने पाँच ऋणों से उऋण होना आवश्यक है । साथ ही साथ अपने वर्ण के धर्म-कर्म के अनुष्ठान से धन-संग्रह करना, संचित धन का विधि-पूर्वक सत्पात्र को दान करना, सदा दयावान् होना, सत्यवादिता, स्वभाव की सरलता, तपस्या तथा दानधर्मिता का जीवन यापन करना और यथाशक्ति रागद्वेष रहित शास्त्र-विहित क्रियाओं का श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सम्पादन करना भी अत्यावश्यक है ॥५६-५८॥

हे देवि ! बड़े कष्ट से मनुष्य अपने कर्मों से, अपने वर्णानुकूल लोकों की प्राप्ति करता है और अपने कर्मों से ही उसे क्रमशः प्रजापित तथा अन्य देवों के लोकों की भी प्राप्ति होती है ॥ ५९ ॥

पुरुष के द्वारा परिश्रमपूर्वक अर्जित समस्त पुण्य-फल का आधा भाग नारी को मिलता है। किन्तु उसी नारी को वह मिलता है जो पति की सेवा-शुश्रूषा में सदा तत्पर रहती है।। ६०॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम् ।
भर्तृंशुश्रूषयेवेतान् लोकानिष्टान् व्रजन्ति हि ।।६१।
तस्मात् साध्व ! महाभागे ! पतिशुश्रूषणं प्रति ।
त्वया मतिः सदा कार्य्या यतो भर्ता परा गतिः ।।६२।
यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः

कुर्याद्भत्तिभ्यर्चनं सिक्तयातः । तस्याप्यद्धं केवलानन्यचित्ताः नारी भुङ्क्ते भर्त्तृंशुश्रूषयैव ।।६३।

पुत्र उवाच-

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिपूज्य तथादरात् । प्रत्युवाचात्रिपत्नीं तामनसूयामिदं वचः ।।६४। धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि देवेश्चाप्यवलोकिता । यन्मे प्रकृतिकल्याणि ! श्रद्धां वर्द्धयसे पुनः ।।६४।

नारियों के लिए कोई अलग यज्ञ-याग नहीं, कोई अलग श्राद्धकर्म नहीं और न कोई अलग व्रत-उपवास आदि है। नारी एक मात्र पित की सेवा से ही उन सब लोकों को प्राप्त कर लेती है (जिसे पुरुष बड़े कष्ट से शास्त्रोक्त धर्म-कर्म के अनुष्ठान द्वारा पाने में समर्थ होते हैं) ॥ ६१॥

इसलिए, हे देवि ! तू बड़ी भाग्यशालिनी है । तुझे अपने पति की सेवा के प्रति निरन्तर दत्तचित्त रहना चाहिए क्योंकि पत्नी के लिए पति ही परमगति अथवा परमानन्द-प्राप्ति है ॥ ६२ ॥

पति विधिवत् देवगण के पूजन और पितृगण के तर्पण के जो भी धर्म-कर्म का अनुष्ठान करता है उसके फल का अर्द्धांश उसकी पतिव्रता पत्नी केवल पतिसेवा से ही पा जाती है ॥ ६३ ॥

पुत्र ने कहा—
 उस ब्राह्मणी ने अनसूया की ऐसी बातें सुनी और बड़े आदर-सम्मान के साथ
अत्रि मुनि की उस पत्नी की पूजा करके यह कहा ॥ ६४॥

स्वभावतः लोक-कल्याण-परायण हे देवि ! मैं धन्य हो गई, जो मुझ पर तुम्हारी कृपादृष्टि पड़ गयी और देवताओं ने भी मुझे अपने दशैंनों से कृतार्थं कर दिया वैनयोंकि तभी तो मेरे हृदय में पितसेवा के प्रति श्रद्धाभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है ॥ ६५ ॥

जानाम्येतन्न नारीणां काचित् पतिसमा गितः ।
तत्त्रीतिश्चोपकाराय इह लोके परत्र च ।।६६।
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चैव यशस्विनि ।
नारी सुखमवाप्नोति नार्य्या भर्त्ता हि देवता ।।६७।
सा त्वं ब्रूहि महाभागे ! प्राप्ताया मम मन्दिरम् ।
आर्याया यन्मया कार्य्यं तथ्वार्थ्यणापि वा शुमे ।।६८।

अनसूयोवाच-

एते देवाः सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिताः।
त्वद्वाक्यापास्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणाः ।।६९।
याचन्तेऽहर्निशासंस्थां यथावदविखण्डिताम्।
अहं तदर्थमायाता श्रृणु चैतद्वचो मम।।७०।
दिनाभावात् समस्तानामभावो यागकर्मणाम्।
तदभावात् सुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि।।७१।

हे देवि! मैं यह जानती हूँ कि नारियों के लिए उनके पितयों से बढ़कर और कोई परमसुख नहीं और पित की प्रसन्नता इहलोक और परलोक—दोनों के लिए कल्याणकारो है ॥ ६६ ॥

हे यशस्विनि ! मैं जानती हूँ कि पित की प्रसन्नता से ही नारी इहलोक और परलोक—दोनों लोकों में सुखों का भोग करती है । वस्तुतः नारी के लिए पित ही देवता होता है ॥ ६७ ॥

इसिलए हे परमभाग्यवती देवि ! आप यह बतावें कि मेरे आवास पर किस उद्देश्य से आप पधारी हैं और मेरे पित और मुझे आपकी क्या सेवा करनी है ॥ ६८॥ अनसूया की उक्ति—

देखो, भगवान् इन्द्र के साथ ये देवगण जो मेरे पास आये हैं वे तुम्हारे शाप के कारण दिन और रात की व्यवस्था के भंग होने से यज्ञ-यागादि धर्म-कर्मों के अनुष्ठान के अभाव में बड़े दु:खी हैं और व्यवस्थित दिन-रात के दर्शन के इच्छुक हैं॥ ६९॥

वे याचना कर रहे हैं कि दिन-रात की व्यवस्था पहले की भाँति अबाधगित से चलने लगे। मैं उन्हीं के इस कार्य के लिए तुम्हारे पास आयी हूँ। मेरी बात सुनो॥ ७०॥

अरी तपस्विनी ! देखो दिन के न निकलने से समस्त यज्ञयागादि धर्म-कर्मों के अनुष्ठानों का अभाव हो गया है और उसके कारण देवताओं की संतृप्ति भी उच्छिन्न हो गयी है ॥ ७१॥

अह्नश्चैव समुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम् । तदुच्छेदादनावृष्टचा जगदुच्छेदमेष्यति ।।७२। तत् त्विमच्छिसि चेदेतत् जगदुद्धर्त्तुमापदः । प्रसीद साध्वि ! लोकानां पूर्ववद्वर्त्ततां रविः ।।७३।

ब्राह्मण्युवाच—

माण्डव्येन महाभागे ! शप्तो भत्ती ममेश्वरः । सूर्योदये विनाशं त्वं प्राप्स्यसीत्यतिमन्युना ॥७४। अनसूर्योवाच—

यदि वा रोचते भद्रे ! ततस्त्वद्वचनादहम् ।
करोमि पूर्ववद्देहं भर्तारश्च नवं तव ।।७४।
मया हि सर्वथा स्त्रीणां माहात्म्यं वरवर्णिनि ।
पतिव्रतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते ।।७६।

पुत्र उवाच-

तथेत्युक्ते तया सूर्य्यमाजुहाव तपस्विनी। अनसूयार्घ्यमुद्यम्य दशरात्रे तदा निशि।।७७।

दिन की व्यवस्था नष्ट हो जाने से समस्त यज्ञ-यागादि का उच्छेद हो गया है और यज्ञयागादि के उच्छेद से अनावृष्टि का संकट उपस्थित हो गया है जिससे अन्ततः इस जगत् के हो नष्ट हो जाने की सम्भावना बढ़ गयी है ॥ ७२ ॥

यदि इस महासंकट से, तुम, इस लोक का उद्धार करना चाहती हो तो हे साध्वी! इस लोक पर कृपा करो जिससे पहले की भाँति सूर्य का उदय और अस्त होने लगे।। ७३।। बाह्मणी की उक्ति—

हे महाभाग्यवती ! माण्डव्य ने क्रोधावेश में आकर मेरे पित-परमेश्वर को शाप दिया था कि सूर्योदय होते ही उनकी मृत्यु हो जायेगी ॥ ७४॥ अनसूया बोली—

यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे पित का शरीर कुष्ठ होने के पहले की भाँति स्वस्थ-सुन्दर और सर्वथा नवीन बना दूँ ॥ ७५ ॥

अरी सुन्दरी ! पतिव्रता नारियों के माहात्म्य की मैं आराधना करती हूँ और इसीलिए तुम्हारे माहात्म्य के प्रति मेरी बहुत बड़ी सम्मान-भावना है ॥ ७६ ॥ पुत्र ने कहा —

जब उस ब्राह्मणी ने यह कहा कि 'ऐसा हो हो', तब तपस्विनो सती अनसूया ने, दस दिन से निरन्तर चलती उस रात में अपने हाथ में अर्घ्य लेकर सूर्य भगवान् का आवाहन किया ॥ ७७ ॥ ततो विवस्वान् भगवान् फुल्लपद्मारुणाकृतिः । शैलराजानमुदयमारुरोहोरुमण्डलः ।।७८। समनन्तरमेवास्या भर्ता प्राणैर्व्ययुज्यत । पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे च सा ।।७९।

अनसूयोवाच-

न विषादस्त्वया भद्रे ! कर्तंच्यः पश्य मे बलम् ।
पितशुश्रूषयावाप्तं तपसः कि चिरेण ते ।। ८०।
यथा भर्त्तृसमं नान्यमपद्म्यं पुरुषं क्वचित् ।
रूपतः शोलतो बुद्ध्या वाङ्माधुर्य्यादिभूषणैः ।। ८१।
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा ।
प्राप्नोतु जीवितं भार्य्यासहायः शरदां शतम् ।। ८२।
यथा भर्त्तृसमं नान्यमहं पश्यामि दैवतम् ।
तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः ।। ८३।
कर्मणा मनसा वाचा भर्त्तुराराधनं प्रति ।
यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवतां द्विजः ।। ८४।

अनसूया के आवाहन पर सूर्य भगवान् अपने पूर्णमण्डल के साथ उदयाचल पर आरूढ़ हो गये और विकसित रक्तकमल की आभा सदृश अपनी आभा प्रकाशित करने लगे ॥ ७८॥

इसके बाद ही उस ब्राह्मणी के पति का प्राणान्त हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। वह पतिव्रता गिरते हुए अपने पति को पकड़ कर सहारा देने लगी।।७९॥ अनसूया की उक्ति—

देवि ! तू मन से दुःख न कर । तू अभी मेरे तपोबल को देख जिसे मैंने पति-सेवा में तत्परता की महिमा से प्राप्त किया है ॥ ८० ॥

आज तक मैंने कहीं भी, किसी भी पुरुष में अपने पित के समान रूप, शील, बुद्धि और वाङ्माघुरी आदि की शोभा-विभूति नहीं देखी—इस मेरे पातिव्रत्य के सत्य की शक्ति से तुम्हारा पित यह ब्राह्मण पुनः जीवित होकर नीरोग तथा नवयुवक हो जाय और तुम्हारे साथ एक सौ वर्ष को आयु पा जाय। मैंने अपने पित के समान देवता को भी नहीं देखा है—मेरे इस पातिव्रत्य के बल से यह ब्राह्मण पुनर्जीवन पा जाय और रोग-मुक्त हो जाय। मन-वचन और कर्म से, मैंने, अपने पितदेव की आराधना में निरन्तर पिरश्रम किया है उसके प्रभाव से ब्राह्मण पुनः जीवन लाभ करे।। ८१-८४॥

पुत्र उवाच--

ततो विप्रः समुत्तस्थौ व्याधिमुक्तः पुनर्युवा । स्वभाभिर्भासयन् वेश्म वृन्दारक इवाजरः ॥८५। ततोऽपतत् पुष्पवृष्टिर्देववाद्यादिनिस्वनः । लेभिरे च मुदं देवा अनसूयामथाब्रुवन् ॥८६।

देवा ऊचु:--

वरं वृणीष्व कल्याणि देवकाय्यं महत् कृतम् । त्वया यस्मात् ततो देवा वरदास्ते तपस्विनि ॥६७।

अनसूयोवाच-

यदि देवाः प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमाः। वरदा वरयोग्या च यद्यहं भवतां मता।। प्रदा तद्यान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। योगश्व प्राप्नुयां भर्त्तृंसहिता क्लेशमुक्तये।। प्रदेश

पुत्र ने कहा—

अनसूया के ऐसा कहते हो वह ब्राह्मण पुनः रोगमुक्त और नवयुवक हो गया और एक अजर और अमर देवता को भाँति अपनी दिव्य कान्ति से अपने भवन को आभासित करने लगा ॥ ८५॥

तत्काल देवलोक से उस पर पुष्पवृष्टि हुई और देववाद्यों की ध्विन सुनायो देने लगी। देवगण अनसूया पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे यह कहा॥ ८६॥

देवगण की उक्ति-

सती अनसूया ! तेरा कल्याण हो, तू ने देवताओं का बहुत बड़ा काम किया है । तू वर मांग । तू तपस्विनो है । देवगण तुझे वरदान देने के लिये उद्यत हैं ॥ ८७ ॥

अनसूया ने उत्तर दिया-

यदि पितामहादि देवगण मुझ पर प्रसन्न हैं और वे मुझे वर पाने के योग्य मानकर वरदान देना चाहते हैं तब मैं यही वर मांगती हूं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव— मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हों और समस्त क्लेशों से छुटकारा पाने के लिये मैं अपने पित के साथ योगयुक्त के रूप में जीवन व्यतीत करूं ॥ ८८-८९॥

# एवमस्त्वित तां देवा ब्रह्म-विष्णु-शिवादयः । प्रोक्त्वा जम्मुर्यथान्यायमनुमान्य तपस्विनीम् ।।९०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे अनसूयावरप्राप्ति-र्नाम षोडशोऽध्यायः ॥

अनसूया की यह बात सुनते, ही ब्रह्मा-विष्णु तथा शिव प्रभृति देवगण 'ऐसा ही होगा' ऐसा बोल पड़े और उस तपस्विनी अनसूया की अनुमित से अपने-अपने गन्तव्य स्थानों पर चले गये ॥ ९० ॥

CHEMISTRICATED TO THE CASE

The Service to stays a legal region

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

transfer to the first property of the same of the same

nest foliate his first more men

dengther the services

### पर्यालोचन

- (क) मार्कण्डेय पुराण के सोलहवें अध्याय का नाम 'अनसूया वरप्राप्ति' है। यह अध्याय एक सती-साध्वी पितव्रता ब्राह्मणी के शाप से सूर्य के उदय और अस्त होने की व्यवस्था में व्यवधान और दूसरी सती-साध्वी महामुनि अत्रि की धर्मपत्नी अनसूया के आशीर्वाद से इस व्यवधान के निराकरण तथा उस ब्राह्मणी के पित निष्प्राण कुष्ठी ब्राह्मण को कुष्ठ मुक्ति और पुनरुक्जीवन के आख्यान का अध्याय है। शाप और आशीर्वाद—दोनों किसी महान् आत्मा की संकल्प-शक्ति के प्रकाशक और परिचायक हैं। साथ ही साथ, शाप और आशीर्वाद की मान्यता पुनर्जन्म की परिनिष्ठित भारतीय धारणा से भी संबद्ध है।
- (ख) अनसूया, जैसा कि अध्याय के बाद के अध्याय के आरम्भ ऋोकों से स्पष्ट है, एक अनिन्छ सुन्दरी नारी थी और साथ ही साथ पातिव्रत्यधर्मपरायण और नारी-लोक की श्रद्धा की पात्र थी। अनसूया ने अपने पातिव्रत्य-धर्म की शक्ति से देवों का कल्याण किया था और मानवों के लिये भी वरदान बन गयी थी। प्राचीन भारतीय नारी-चरित्र के इतिहास में 'अनसूया' का बड़ा महत्त्वपूर्णं स्थान है।
- (ग) 'अनसूया वर-प्राप्ति' का यह अध्याय 'दत्तात्रेयोत्पत्ति' नामक अगले अध्याय का मूमिकाबन्ध है क्योंकि इस अध्याय में ब्रह्मा-विष्णु और शिव—ये तीनों देव अनसूया के पुत्ररूप में जन्म लेने के लिये कृत संकल्प प्रतिपादित किये गये हैं और इसके अगले अध्याय में अनसूया के गर्भ से भगवान् विष्णु के दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेने के सफल संकल्प का प्रतिपादन है।

॥ श्री मार्कण्डेयपुराण के 'पितापुत्रसंवाद'-प्रकरण से संबद्ध 'अनसूयावर-प्राप्ति' नामक १६ वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥ pay the offer which it may be a transfer out the and the state of the control of the party of the state of

# सप्तदशोऽध्यायः

पुत्र उवाच-

ततः काले बहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मणः सुतः। स्वभाग्यां भगवानत्रिरनसूयामपश्यत ।।१। ऋतुस्नातां सुचार्वङ्गीं लोभनीयोत्तमाकृतिम्। सकामो मनसा भेजे स मुनिस्तामनिन्दिताम् ।।२। तस्याभिध्यायतस्तान्तु विकारो योऽन्वजायत । पवनस्तिरश्चोद्ध्वंश्च वेगवान् ।।३। तमेवोवाह पतमानं समन्ततः। ब्रह्मरूपञ्च शुक्लाभं जगृहुर्दश ।।४। रजोपेतं दिशस्तं सोमरूपं स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रेः प्रजापतेः। समस्तसत्त्वानामायुराधार एव च॥४। पुत्रः

पुत्र ने कहा-

बहुत समय बीत जाने के बाद, ब्रह्मा प्रजापित के द्वितीय पुत्र महर्षि भगवान्

अत्रि ने अपनी धर्मपत्नी अनसूया पर दृष्टिपात किया ॥ १॥

अनसूया मासिकधमें के बाद स्नानादि से शुद्ध पितत्र हो चुकी थी उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग से कान्ति की किरणें छिटक रही थी, उसका रूप-रंग बड़ा लुभावना हो गया था और वह वस्तुतः अनिन्द्य सुन्दरी लग रही थी। ऐसी उस सुन्दरी को देखते ही महर्षि अत्रि के मन में काम-भाव का उदय हुआ और उसके साथ प्रेमलीला की भावना से उन्होंने अपने मन में उसका ध्यान किया॥ २॥

इस भाव से उसे ध्यान में लाते ही उनके मन में प्रेम-विकार उत्पन्न हो गया और वेग से बहती वायु ने उनके प्रेमविकार से स्खलित वीर्य-बिन्दुओं को इधर-उधर

ऊपर-नीचे बिखेर दिया ॥ ३ ॥

चारों ओर से गिरते हुए ब्रह्मरूप शुक्ल वर्ण के उन वीर्य-बिन्दुओं को, जो रजो-गुण के तेज से सोम से प्रतीत हो रहे थे, दशों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया ॥ ४॥

प्रजापित रूप महर्षि अत्रि से निःसृत वह मानस सोम अनसूया के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जिसे समस्त प्राणियों की आयु का आधार माना जाता है ॥ ५॥

तुष्टेन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना।
स्वशरीरात् समुत्पाद्य सत्त्वोद्रिक्तो द्विजोत्तमः ।।६।
दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽनसूयास्तनं पपौ।
विष्णुरेवावतीर्णोऽसौ द्वितीयोऽत्रेः सुतोऽभवत् ।।७।
सप्ताहात् प्रच्युतो मातुष्ट्यरात् कुपितो यतः ।
हैहयेन्द्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम् ।।६।
वृष्ट्वात्रौ कुपितः सद्यो दग्धुकामः स हैहयम् ।
गर्भवासमहायास-दुःखामर्षसमन्वितः ।।९।
दुर्वासास्तमसोद्रिक्तो ख्द्रांशः समजायत ।
इति पुत्रत्रयं तस्या जज्ञे ब्रह्मेशबैष्णवम् ।।१०।
सोमो ब्रह्माभवद्विष्णुर्वत्तात्रेयो व्यजायत ।
दुर्वासाः शङ्करो जज्ञे वरदानाद्विवौकसाम् ।।११।

अनसूया पर प्रसन्न भगवान् विष्णु ने उसके गर्भ से, मानो अपने शरीर से निकाल कर, सत्त्वगुणात्मक द्विजोत्तम दत्तात्रेय की सृष्टि को ॥ ६॥

विष्णु के वरदान से महर्षि अत्रि के पुत्र होने के नाते वे दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुये और उन्होंने अनसूया का स्तन्यपान किया। महर्षि अत्रि के दूसरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण ये साक्षात् विष्णु ही थे।। ७॥

ये दत्तात्रेय एक सप्ताह में ही अपनी माता अनसूया के गर्भ से बाहर निकल पड़े क्योंकि एक ओर तो वे गर्भवास के महाकष्ट से दुःखित और क्रोधाविष्ट थे और दूसरी ओर उद्धत और अपने पिता अत्रि का अपमान करने के लिए आये हैहयराज पर भी कृद्ध थे जिसे वे जलाकर राख में मिला देना चाहते थे॥ ८-९॥

अनसूया के जो तीसरे पुत्र उत्पन्न हुए वे रुद्र के अंशावतार थें और उद्रिक्त तमोगुण रूप थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों अनसूया के पुत्र-रूप में उत्पन्न हुए ॥ १०॥

देवों के वरदान के कारण ब्रह्मा सोम के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शक्कर दुर्वासा के रूप में अनसूया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।। ११।।

सोमः स्वरश्मिभः शीतैर्वीरुघौषिमानवान् । आप्याययन् सदा स्वर्गे वर्त्तते स प्रजापतिः ॥१२। बत्तात्रेयः प्रजां पाति दुष्टवैत्यनिबर्हणात्। शिष्टानुग्रहकुच्चेति ज्ञेयश्चांशः स वैष्णवः ॥१३। निर्दहत्यवमन्तारं द्वीसा भगवानजः । समाश्रित्य वपुर्वृङ्मनोवाग्भिरुद्धतः । ११४। सोमत्वं भगवानित्रः पुनश्चक्रे प्रजापितः। दत्तात्रेयोऽपि विषयान् योगस्थो बुभुजे हरिः।।१५। दुर्वासाः पितरं हित्वा मातरश्वोत्तमं व्रतम् । उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिबभ्राम मेदिनीम् ।।१६। मुनिपुत्रवृतो योगी दत्तात्रेयोऽप्यतिङ्गताम्। अभोप्स्यमानः सरसि निममज्ज चिरं प्रभुः ।।१७। तथापि तं महात्मानमतीव प्रियदर्शनम्। तत्यजुर्न कुमारास्ते सरसस्तीरमाश्रिताः ।।१८।

प्रजापित ब्रह्मा के अंशावतार सोम अपनी शीतल किरणों से लता-प्रतानों, औषिध-वनस्पितयों और मानवलोक के प्राणियों को संतृप्त करते हुये स्वर्ग-लोक में विराजमान हुये ॥ १२ ॥

दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों के विनाश और शिष्ट जन पर अनुग्रह के कारण प्रजापालन में तत्पर रहते रहे क्योंकि वे साक्षात् विष्णु के ही अवतार थे ।। १३ ।।

भगवान् के रूप दुर्वासा ख्रावतार होने के कारण शरीर, मन और वचन से उद्धत थे और अपना अपमान करने वाले को जला कर भस्म कर देते थे॥ १४॥

प्रजापित स्वरूप भगवान् अत्रि सोम का कार्य करने लगे और साक्षात् विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय योगस्थ होकर विषय-भोग में प्रवृत्त हुए ॥ १५ ॥

दुर्वासा ने माता-पिता का संग छोड़ दिया और उन्मत्तव्रत का अनुष्ठान करने के लिये वे भूलोक के परिभ्रमण में लग गये ॥ १६॥

दत्तात्रेय योगी थे और निरन्तर मुनि कुमारों से घिरे रहते थे। किन्तु उनमें लोगों के संग-साथ से विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई और वे बहुत समय तक समाधि की स्थिति में एक सरोवर में डूबे रहे॥ १७॥

तब भी मुनिकुमारों ने उन प्रियदर्शी महात्मां दत्तात्रेय का साथ नहीं छोड़ा और जिस सरोवर के भीतर वे पड़े थे उसके तीर पर बैठ कर वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा में पड़े रहे ॥ १८॥ दिन्ये वर्षशते पूर्णे यदा ते न त्यजन्ति तम् । तत्त्रीत्या सरसस्तीरं सर्वे मुनिकुमारकाः।।१९। ततो दिव्याम्बरधरां चारुपीननितम्बनीम्। नारीमादाय कल्याणीमुत्ततार जलान्मुनिः ।।२०। स्त्रीसन्निकर्षाद्यदेते परित्यक्ष्यन्ति मुनिपुत्रास्ततोऽसङ्गी स्थास्यामीति विचिन्तयन् ।।२१। तथापि तं मुनिसुता न त्यजन्ति यदा मुनिम्। ततः सह तया नार्या मद्यपानमथापिबत् ।।२२। सुरापानरतं ते न सभाय्यं तत्यजुस्ततः। गीतवाद्यादिवनिता-भोगसंसर्गदूषितम् मन्यमाना महात्मानं पीतासव-सविक्रियम्। नावाप दोषं योगीशो वारुणीं स पिबन्नपि ।।२४। अन्तावसायिवेश्मान्तर्मात**रिश्वा** वसन्निव। सुरां पिबन् सपत्नीकस्तपस्तेपे स योगवित्। योगीश्वरश्चिन्त्यमानो योगिभिर्मुक्तिकाङ्क्षिभः।।२५।

॥ इति श्रीमार्कण्डेपुराणे पितापुत्रसंवादे दत्तात्रेयोत्पत्तिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः॥

इसी तरह सैकड़ों दिव्य वर्ष बीत जाने पर भी जब मुनिकुमार दत्तात्रेय की छोड़ने को तैयार नहीं हुये और उनके प्रति प्रेम के कारण उस सरोवर के तीर पर हो बैठे रहे, तब महामुनि दत्तात्रेय दिव्य परिधान से विभूषित, सुन्दर और मांसल जघन वाली एक मङ्गलमूर्ति रमणी को साथ लिये पानी के ऊपर आये। ऐसा करने में उन्होंने यह सोचा कि एक रमणी के साथ उन्हें देखकर संभवतः मुनिकुमार उनका संग साथ छोड़ देंगे और वे संगरहित होकर एकान्त योगी के रूप में रह सकेंगे। इस रूप में उन्हें देखकर भी जब मुनि-कुमारों ने उन्हें नहीं छोड़ा तब वे, उन मुनिकुमारों को अपने से विरक्त करने के लिये, उस सुन्दरी के साथ सुरापान के प्रसङ्ग में लग गये। मुनिकुमारों ने एक रमणी को साथ रखे और उसके साथ भो मदिरापान में लगे उनका साथ नहीं छोड़ा और गीत, वाद्य, नृत्य, स्त्री-संभोग प्रभृति व्यसनों से दूषित भी उन्हें महात्मा ही मानते रहे क्योंकि उनकी यह धारणा दृढ़मूल हो गयी कि वे सुरापायी होने पर भी योगेश्वर हैं और रमणी के संग रहते भी निःसङ्ग निलिस हैं। मदिरापान करने पर भी उनमें उसी प्रकार कोई दोष नहीं है जिस प्रकार चण्डाल के घर के भीतर रहने पर भी वायु में कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार योगवेत्ता महामुनि दत्तात्रेय संपत्नीक सुरापान करते रहे और मोक्ष के अभिलाषी योगीजन उन्हें महान् योगीश्वर ही मानते रहे ॥ १९-२५ ॥

### पर्यालोचन

(क) मार्कण्डेयपुराण के सतरहवें अध्याय में योगीश्वर दत्तात्रेय का जो वर्णन है उससे 'अवधूतयोग' अथवा 'अघोरसाधना' के प्रादुर्भाव के इतिहास पर बड़ा विशव प्रकाश पड़ता है। यहां दत्तात्रेय को महर्षि अत्र और उनकी धर्मपत्नी सती अनसूया का द्वितीय पुत्र प्रतिपादित किया गया है और उनके सहोदर बड़े भाई का नाम सोम और छोटे का नाम दुर्वासा बताया गया है। इस अध्याय में भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में दत्तात्रेय का जो आख्यान दिया गया है वह अन्य पुराण तथा तन्त्र ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। नृत्य-गीत-वादित्रादि लिलत कलाओं में अनुरक्त, मदिरापान के प्रेमी, सुन्दर नारी के प्रेम-प्रसङ्ग में आसक्त और साथ ही साथ अवाङ्मनसगोचर ब्रह्मज्ञान में पारङ्गत दत्तात्रेय का चरित्र-चित्रण एक विचित्र प्राचीन भारतीय व्यक्तित्व का निष्टपण है। वेदों में विष्णु की महिमा के संकीतंन की भांति पुराणों में विष्णु के अवतार योगीश्वर दत्तात्रेय को महिमा का संकीतंन है। मार्कण्डेय पुराण के ही अठारहवें अध्याय मे दत्तात्रेय के योगैश्वर्य का विशेष निष्टपण है जैसा कि नीचे लिखे श्लोकों (श्लोक संख्या २२-२५) में स्पष्ट है—

इत्युक्तास्ते तदा जग्मुदंतात्रेयाश्रमं सुराः। दृशुक्च महात्मानं तं ते लक्ष्म्या समन्वितस्।। उद्गीयमानं गन्धर्वैः सुरापानरतं मुनिम्नाः ते तस्य गत्वा प्रणतिमवदन् साध्यसाधनम्।। चक्कुः स्तवं चोपजहुर्भक्ष्यभोज्यस्रगादिकम्। तिष्ठन्तमनुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति दिवौकसः॥ आराध्यामासुरधः स्थितास्तिष्ठन्तमासने। स प्राह प्रणतान् देवान् दत्तात्रेयः किमिष्यते। पत्तो भवद्भियेनेयं शुश्रूषा क्रियते मम्॥

अर्थात् दैत्यों से पराभूत देवगण दत्तात्रेय मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन्होंने एक ऐसे महात्मा का दर्शन किया जिसके साथ साक्षात् लक्ष्मी—सी एक सुन्दरी थी और जो मदिरापान में आसक्त थे। देवगण ते ऐसे विचित्र मुनीक्वर की बड़े भक्तिभाव से आराधना की। इसी अध्याय के निम्निलिखित क्लोकों (क्लोक संख्या २८-३०, ३२) में दत्तात्रेय और देवगण के वार्तालाप का भी विचित्र वर्णन है—

'मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो न चैवाहं जितेन्द्रियः। कथिमच्छथ मत्तोऽपि देवाः शत्रुपराभवम्॥, 'अनघस्त्वं जगन्नाथ! न लेपस्तव विद्यते। विद्याक्षालनशुद्धान्तर्गिविष्टज्ञानदीधिते॥, 'सत्यमेतत् सुरा विद्या ममास्ति समद्धिनः। अस्यास्तु योषितः सङ्गादहमुच्छिष्टतां गतः॥, 'अनघेयं द्विजश्रेष्ठ! जगन्माता न दुष्यते। यथांशुमाला सूर्यंस्य द्विजचण्डालसङ्गिनी॥,

अर्थात् दत्तात्रेय ने देवों से कहा कि मदिरापान में आसक्त तथा इन्द्रियों के सुखभोग के प्रेमी उनके आशीर्वाद से दैत्य विजय कैसे सम्भव है! देवों ने उनसे निवेदन किया—आप साक्षात् भगवान् विष्णु हैं और विद्या की सिद्धि के प्रताप से विशुद्ध अन्तह दय में परमज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। दत्तात्रेय ने देवों के निवेदन पर अपनी सहमित दी किन्तु साथ ही साथ अपनी भैरवी को लक्ष्य कर उनसे कहा कि स्त्री-प्रसङ्ग के कारण वे एक जूठे पात्र के समान हैं जिससे कोई लाम नहीं। किन्तु देवगण उनकी वास्तविकता से परिचित थे और उन्होंने उनकी भैरवी की साक्षात् जगन्माता लक्ष्मी के रूप में उपासना की।

ऊपर उद्धृत क्लोक-सन्दर्भों में प्राचीन वाममार्गी अथवा बाद के अघोरपन्थी साधकों की असाधारण अलौकिक योगंसाधनाओं के पर्याप्त बाह्य-संकेत मिलते हैं। वाममार्ग दक्षिणमार्ग से क्रिया-चर्या में सर्वथा विलक्षण है। किन्तु दक्षिणमार्ग द्वारा गन्तव्य सिच्चिदानन्दघन स्वात्ममहेक्वर वाममार्ग का भी अन्तिम गन्तव्य है। यही गूढ़ अभिप्राय पुराणकार ने दत्तात्रेय के पञ्चमकार-सेवन और साथ ही साथ परम योगैक्वर्य के निविरोध समन्वय माहात्म्य के निरूपण में अभिव्यक्त किया है।

(ख) त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य खण्ड) में महामुनि दत्तात्रेय को भगवान् विष्णु का अंशावतार और योगीश्वर माना गया है और साथ ही साथ वाममार्ग का महावीर पथिक भी कहा गया है। देखिये तीसरे अध्याय का यह क्लोक—

> 'श्रीविष्णोरंशयोगीशो दत्तात्रेयो महामुनिः। गूढचर्यां चरन् लोके भक्तवत्सल एघते॥'

अर्थात् दत्तात्रेय का क्या कहना ! वे तो साक्षात् विष्णु के अंशावतार हैं योगीश्वर हैं, महामुनि हैं, दयानिधि हैं और लोक में अलौकिक आचरण करने पर भी ऋषि-मृनियों के परम मान्य हैं।

त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य-खण्ड) के चौथे अध्याय में नीचे उद्धृत क्लोकों (अध्याय ६. १-५) में, महामुनि दत्तात्रेय के प्रभावशाली व्यक्तित्व की बड़ी सुन्दर झांकी दिखायी देती है—

तं दर्शं महात्मानं तेजोराशिमनुत्तमम् ।
तमालकोमलदलनीलनालतनुच्छविम् ॥
पुल्लकाजीवनयनं राकेन्दुप्रतिमाननम् ।
नवविद्रुमसामन्तदन्तच्छदिवराजितम् ॥
मन्दस्मितातिसौन्दर्यप्रभापूणैदिगन्तरम् ॥
प्रौढमुक्तापंक्तिशोभापरीभाविद्विजाविलम् ॥
पूर्णगण्डाभोगराजन्नासावंशलसन्मृखम् ॥
कम्बुग्रीवं दीर्घबाहुद्वयशोभाविराजितम् ॥
नवप्रवाललालित्ययुत्तपाणितलाञ्चितम् ॥
विशालपृथुलोरस्कं तनुत्रिवलिकोदरम्॥

इन क्लोकों में एक सर्वाङ्ग सुन्दर, स्वस्थ, सुदृढ शरीर और सुस्थिचित्त व्यक्तित्व का बड़ा प्रभावोत्पादक चित्रण है, जिससे यदि यह अनुमान किया जाय कि मार्कण्डेय पुराण का रचियता अपने जीवन काल में किसी बहुत बड़े अघोर साधक महात्मा के संपर्क में आया होगा और उसी के व्यक्तित्व के प्रभाव का महामुनि दत्तात्रेय के व्यक्तित्व के प्रभाव के रूप में ऐसा भव्य चित्रण किया होगा तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता।

इसा अध्याय के (७-११) एक श्लोक-कुलक में महामुनि दत्तात्रेय की अलोक-सामान्य चर्या का भी बड़ा सुन्दर निरूपण हैं—

> 'सौन्दर्यंकन्दममलं तारुण्यश्रीनिषेवितम् । दशंनादेव नारीणां कोटिमन्मथदीपनम् ॥ एवंभूतं समालोक्य स्त्रिया लक्ष्मीसमानया । क्याचिदिततारुण्यलावण्यलसदङ्गया ॥ मदिरामदसंरक्तघूणंन्नेत्राम्बुजं तथा । आलिङ्गितपुरोभागन्यस्तमैरेयकुम्भकम् ॥ यतिवेषधरं मिश्रलिङ्गिनं शङ्कितोऽभवत् । किमेतदद्भुतं वृत्तं मुनेरस्य महात्मनः ॥ विषसंपृक्तमाध्वीकमिव पश्यामि चेष्टितम् । अहो महात्मनां लोके गतिरत्यन्तिचित्रिता ॥'

यहाँ यह स्पष्ट है कि महामुनि दत्तात्रेय दक्षिणमार्गी महामुनियों और महात्माओं से सर्वथा विलक्षण व्यक्तित्व और आचार-विचार के महात्मा थे—बहुत सुन्दर शरीर वाले, मिंदरामद से नाचती लाल आँखों वाले, समीपस्थ सुराकुम्भे रखे, अत्यन्त सुन्दर युवती नारो द्वारा सेवित और यतिवेष से विभूषित ऐसे महात्मा को देख कर जामदग्न्य परशुराम संदेह में पड़ गये और सोचने लगे कि ऋषि-मुनि भी इन्हें योगीश्वर मानते हैं किन्तु इनकी चर्या संसार सुख में लिप्त मनुष्य-सी है। किन्तु, अन्ततः उन्होंने यह निश्चय कर अपनी संदेह-निद्रा तौड़ी कि महात्मा लोगों की चाल निराली होती हैं जिस पर सभी तर्क-वितर्क निरर्थक होते हैं। १७वीं शताब्दी की काशो के औषड़ सन्त बाबा कीनाराम की चर्या भी महामुनि दत्तात्रेय की चर्या सी ही रही है जो कि उनसे संबद्ध काशी-क्षेत्र की जनश्रुतिओं में परिलक्षित होती है।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पितापुत्रसंवाद'-प्रकरण से सम्बद्ध 'दत्तात्रेयोत्पत्ति' नामक १७वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ।

के कार करने अवस्था है। अब में बेर के के के के के किया है।

with the time, or spaces a five the mes new plants

-UPPER THE SET OF THE PRIME

THE RESERVE WERE AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF STREET

men in a role to the first of the first and the first in the

i preinsikusum – skererpski u peninganiska iron – sindip u peningan i pel piolog i pey

THE PROPERTY OF THE PARTY

THE THE PROPERTY OF

H BERT DEPOSITE THE TENT

processing the second second

SHARE ASSET TO PERSONAL

The Property and It raise the

THE STREET, WHERE THE PROPERTY OF STREET, STRE

golden Auftragelyne personal fer i gewillier i gebild

# अष्टादशोऽध्यायः

पुत्र उवाच-

कस्यचित्त्वथं कालस्य कृतवीय्योत्मजोऽर्जुनः ।
कृतवीर्ये विवं याते मन्त्रिभः सपुरोहितैः ॥१।
पौरेश्रात्माभिषेकार्थं समाहृतोऽत्रवीदिदम् ।
नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम् ॥२।
यदर्थं गृह्यते शुल्कं तदनिष्पादयन् वृथा ।
पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय विण्गुजनः ॥३।
दत्त्वार्थरिक्षिभिर्मार्गे रिक्षतो याति दस्युतः ।
गोपाश्र्य घृततकादेः षड्भागञ्च कृषीबलाः ॥४।
दत्त्वान्यद्भूभुजे दद्युर्यदि भागं ततोऽधिकम् ।
पण्यादीनामशेषाणां विण्जो गृह्धतस्ततः ॥४।

पुत्र ने कहा-

कुछ समय बाद जब हैहयेन्द्र कृतवीर्य का स्वर्गवास हो गया तब पौरवर्ग तथा राजपुरोहित के साथ राजामात्यों ने कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन को राज्यामिषेक के लिये आमन्त्रित किया। किन्तु राजकुमार अर्जुन ने मन्त्रियों से यह कहा कि वह राजा नहीं बनना चाहता क्योंकि राज करना नरक में जाने से भी बढ़कर एक महापाप का फल है ॥१-२॥

जिस प्रजापालन रूप कार्य के लिये राजा कर लेता है उसे यदि वह न करे तो उसका राजा होना निरर्थक है। देखिये एक ओर तो वाणिज्य-व्यवसाय करने वाले लोग अपनी विक्रेय वस्तुओं का बारहवाँ माग राजा को दें और व्यवसाय के लिये जब यात्रा पर जाय तब चोर-डाकुओं से अपनी धन-सम्पदा की रक्षा के लिये रक्षकों को स्वयं नियुक्त करें। इसी प्रकार ग्वाले, घी और मट्ठा आदि का और खेती करने वाले अपने उपजाये अन्त का छठा माग तो राजा को दें और स्वयं अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर अपना व्यवसाय चलावें तो राजा बनना निरर्थंक ही है। इतना ही क्यों? यदि ग्वालों और किसानों को राजा को और भी अधिक कर देना पड़े और राजा विणग्जन से उनकी समस्त विक्रेय वस्तुओं पर और भी अधिक कर लें और उससे इष्टापूर्त करे तो उसके इष्टापूर्त का पुण्य तो नष्ट ही हो गया क्योंकि ऐसा राजा जो चोर-डाकुओं से

इष्टापूर्तविनाशाय तद्राज्ञश्चौरधर्मिणः ।
यद्यन्येः पाल्यते लोकस्तद्वृत्त्यन्तरसंश्चितेः ।।६।
गृह्धतो बलिषड्भागं नृपतेर्नरको ध्रुवम् ।
निरूपितमिदं राज्ञः पूर्वे रक्षणवेतनम् ।।७।
अरक्षंश्चौरतश्चौयं तदेनो नृपतेर्भवेत् ।
तस्माद्यदि तपस्तप्त्वा प्राप्तो योगित्वमीप्सितम् ।।६।
भृवः पालनसामर्थ्य-युक्त एको महोपितः ।
पृथिव्यां शस्त्रधृङ्मान्यस्त्वहमेर्वद्धसंयुतः ।
ततो भविष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम् ।।९।

प्त्र उवाच--

तस्य तित्रश्चयं ज्ञात्वा मन्त्रिमध्यस्थितोऽब्रवीत् । गर्गो नाम महाबुद्धिर्मुनिश्चेष्ठो वयोऽतिगः ॥१०। यद्येवं कर्त्तुकामस्त्वं राज्यं सम्यक् प्रशासितुम् । ततो श्रुणुष्व मे वाक्यं कुरुष्व च नृपात्मज ॥११।

लोगों की रक्षा न करे राजा नहीं। किन्तु एक प्रकार का चोर है। यदि दूसरे प्रकार की जीविका वाले व्यक्ति चोर-डाकुओं से लोगों की रक्षा करें और जो राजा हो वह कर के रूप में सब वस्तुओं का छठा भाग ले लिया करे, जैसा कि प्राचीन राजशाख-कारों ने प्रजासंरक्षण-कार्य के लिये राजा का वेतन बताया है, तो यह निश्चित है कि ऐसा राजा नरक का भागी होगा। चोरों से प्रजा को रक्षा न करने के कारण चोरी का पाप राजा को लगता है। इसलिये यदि तपश्चरण करके मैं योगी बन जाऊँ जैसा कि मैं चाहता हूँ, तभी मैं इस भूलोक में एकमात्र पूर्णशक्तिसम्पन्न, शस्त्रास्त्र संचालन में सर्वमान्य तथा परम समृद्ध राजा हो सकूँगा। बिना योगसिद्ध हुये यों ही राजा बनकर मैं अपने आपको पाप का भागी नहीं बनाना चाहता।।३-९॥

# पुत्र ने कहा—

राजकुमार अर्जुन का ऐसा दृढ़ निश्चय जानकर मन्त्रिगण के मध्य में विराज-मान महाबुद्धिमान् तथा वयोवृद्ध गर्ग नाम के एक महामुनि बोल पड़े—'राजकुमार! यदि तुम इस प्रकार से राज्य का सुचारु से प्रशासन करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और उसी के अनुसार काम करो।' सह्याद्रि की गुफा में रहने वाले परमैश्वर्य-शाली दत्तात्रेय के पास जाओ और उनकी आराधना करो। ये दत्तात्रेय त्रिभुवन दत्तात्रेयं महाभागं सह्यद्वोणीकृताश्रयम् । तमाराध्य सूपाल ! पाति यो भुवनत्रयम् ॥१२। योगयुक्तं महाभागं सर्वत्र समर्दाशनम् । विष्णोरंशं जगद्धातुरवतीणं महीतले ॥१३। यमाराध्य सहस्राक्षः प्राप्तवान् पदमात्मनः । हृतं दुरात्मभिर्देत्येर्जघान च दितेः सुतान् ॥१४।

अर्जुन उवाच--

कथमाराधितो देवैर्दतात्रेयः प्रतापवान् । कथश्वापहृतं देत्यैरिन्द्रत्वं प्राप वासवः ॥१५।

गर्ग उवाच-

देवानां दानवानाञ्च युद्धमासीत् सुदारुणम् । देत्यानामीश्वरो जम्भो देवानाञ्च शचीपतिः ।।१६। तेषाञ्च युध्यमानानां दिव्यः संवत्सरो गतः । ततो देवाः पराभूता दैत्या विजयिनोऽभवन् ।।१७। विप्रचित्तिमुखैर्देवा दानवैस्ते पराजिताः । पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ।।१८।

के पालक हैं, सदा योगयुक्त रहते हैं, सर्वत्र समदर्शी हैं, परमैश्वर्य सम्पन्न हैं और सच पूछो तो भूलोक में जगत् के विधाता भगवान् विष्णु के ही अंशावतार हैं। इन्हीं दत्तात्रेय की आराधना से इन्द्र ने देवराज का महनीय पद पाया था जिसे दुष्ट दैत्यों ने उससे छीन लिया था और इन्हीं की कृपा से इन्द्र ने दैत्यों का संहार भी किया था।।१०-१४।।

अर्जुन ने पूछा-

मुनिराज! यह बताइये कि देवगण ने महाप्रतापी दत्तात्रेय की कैसे आराधना की और कैसे इन्द्र ने दैत्यों द्वारा छीने गये अपने देवेन्द्र-पद की प्राप्ति की ॥१५॥

गर्ग ने कहा-

एक बार देवों और दानवों में बड़ा भयक्कर युद्ध छिड़ गया। उस समय दैत्यों का राजा जम्भ था और देवों के राजा इन्द्र थे। दोनों के आपस में लड़ते-लड़ते दिव्य संवत्सर का समय बीत गया अन्ततः देवगण पराजित हुए और दैत्यगण विजयी बने। विप्रचित्ति प्रमुख दानवों ने देवगण को परास्त कर दिया जिससे वे (देवगण) अपने शत्रु दानवों पर विजय पाने में हतोत्साहित हो गये और युद्ध-भूमि से पलायन में ही उत्साह

बृहस्पतिमुपागम्य देत्यसैन्य्वघेप्सवः । अमन्त्रयन्त सहिता बालखिल्यैस्तर्थाषभिः ॥१९।

# बृहस्पतिरुवाच—

वत्तात्रेयं महात्मानमत्रेः पुत्रं तपोधनम् । विकृताचरणं भक्त्या सन्तोषियतुमह्थ ॥२०॥ स वो दैत्यविनाशाय वरदो दास्यते वरम् । ततो हनिष्यथ सुरा सहिता दैत्यदानवान् ॥२१॥

#### गर्ग उवाच--

इत्युक्तास्ते तदा जग्मुर्दत्तात्रेयाश्रमं सुराः।
दृशुश्च महात्मानं तं ते लक्ष्म्या समन्वितम्।।२२।
उद्गीयमानं गन्धर्वैः सुरापानरतं मुनिम्।
ते तस्य गत्वा प्रणतिमवदन् साध्यसाधनम्।।२३।
चक्रुः स्तवञ्चोपजह्रुर्भक्ष्यभोज्यस्रगादिकम्।
तिष्ठन्तमनुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति दिवौकसः।।२४।

दिखाने लगे। अन्ततः वे सभी देवगण दैत्यसेना के संहार की अभिलाषा लेकर बृहस्पित के पास पहुँचे और उन्होंने बालखिल्यों तथा ऋषियों के साथ बृहस्पित से मिलकर मन्त्रणा की ॥ १६-१९॥

## बृहस्पति बोले-

हे देवगण ! अत्रि मुनि के पुत्र, तपोधन, महात्मा दत्तात्रेय के पास आप लोग जांय और आपकी दृष्टि में उनका आचरण भले ही विकृत लगे, आप उन्हें अपनी आराधना से प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। वे ही वरद हैं और दैत्य-विनाश के लिये वे ही आपको वर देंगे। तभी आप लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकेंगे॥ २०-२१॥

### गर्ग ने कहा—

बृहस्पित के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गये और वहां उन्होंने साक्षात् लक्ष्मी के साथ विराजमान महात्मा दत्तात्रेय का दर्शन किया। महामुनि दत्तात्रेय की प्रसन्नता के निमित्त गन्धवंगण उनकी स्तुति का गान गा रहे थे और दत्तात्रेय सुरापान में लगे थे। उनके समक्ष पहुँच कर देवों ने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और अपने कर्त्तंव्य की सिद्धि के सम्बन्ध में उनसे निवेदन किया। देवगण ने भी उनकी स्तुति की और उनके लिये भक्ष्य-भोज्य तथा माल्यादि पदार्थ अपित किया। जब दत्तात्रेय बैठं तब देवगण भी बैठं तथा जब वे खड़े हों तो वे लोग भो खड़े हो जांय।

आराधयामासुरधः स्थितास्तिष्ठन्तमासने । स प्राह प्रणतान् देवान् दत्तात्रेयः किमिष्यते । मत्तो भवद्भियेंनेयं शुश्रूषा क्रियते मम ।।२४।

देवा ऊचुः—

वानवैर्मुनिशार्दूल ! जम्भाद्यैर्भूर्भुवादिकम् । हृतं तैलोक्यमाक्रम्य क्रतुभागाश्च कृत्स्नशः ॥२६। तद्वधे कुरु बुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ। त्वत्प्रसादादभींप्सामः पुनः प्राप्तं त्रिविष्टपम् ॥२७।

दत्तात्रेय उवाच-

मद्यासक्तोऽहमुच्छिष्टो न चैवाहं जितेन्द्रियः। कथमिच्छथ मत्तोऽपि देवाः शुत्रुपराभवम्।।२८।

देवा ऊचु:---

अनघस्त्वं जगन्नाथ न लेपस्तव विद्यते । विद्याक्षालनशुद्धान्तर्निविष्टज्ञानदीधिते ! ।।२९।

इसी मांति जब दत्तात्रेय आसन पर आसीन हों तो ये लोग भी उनके सामने नीचे आसन जमा लें। इस प्रकार उन्होंने दत्तात्रेय की आराधना की। देवगण को उनके समक्ष नतमस्तक देख कर दत्तात्रेय ने उनसे पूछा कि वे उनसे क्या चाहते हैं? जिसके लिये इस प्रकार की उनकी सेवा-शुश्रूषा की जा रही है॥ २२-२५॥

#### देवगण बोले-

हे मुनिराज ! जम्मप्रभृति दानवों ने हम पर आक्रमण करके भूलोक-भुवर्लोक और स्वर्लोक—तोनों लोकों को हमसे छीन लिया है और यज्ञ-याग में प्राप्त होनेवाले हमारे अंश भी छीन लिये हैं। हे परम पुनीत मुनिवर ! हमारी रक्षा करने के लिये आप उनके वघ के सम्बन्ध में कुछ सोचें। आपको कृपा से हम अपना छिना गया त्रैलोक्य पुनः प्राप्त करना चाहते हैं॥ २६-२७॥

## दत्तात्रेय बोले—

देवगण ! आप स्वयं देख रहे हैं कि मैं मदिरापान में लगा हूँ, इस रमणी के संग रहते मैं उच्छिष्ट हूँ और मेरे इन्द्रियगण भी मेरे वश में नहीं। मुझ सरीखे व्यक्ति से आप कैसे आशा करते हैं कि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे ? ॥ २८॥ देवगण बोले—

मुनिराज! आप जगन्नाथ हैं, निष्पाप हैं, नित्यनिलिप्त हैं और आत्मज्ञान के कारण आपके विशुद्ध अन्तः करण में ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है ॥ २९॥

मा० पु० ३१

#### दत्तात्रेय उवाच-

सत्यमेतत् सुरा विद्या ममास्ति समर्वाशनः । अस्यास्तु योषितः सङ्गादहमुच्छिष्टतां गतः ।।३०। स्त्रीसम्भोगो हि दोषाय सातत्येनोपसेवितः । एवमुक्तास्ततो देवाः पुनर्वचनमन्नुवन् ।।३१।

देवा ऊचुः—

अनघेयं द्विजश्रेष्ठ जगन्माता न दुष्यते । यथांशुमाला सूर्य्यस्य द्विज-चाण्डालसङ्गिनी ॥३२॥

## गर्ग उवाच-

एवमुक्तस्ततो देवेर्दत्तात्रेयोऽब्रवीदिदम् । प्रहस्य त्रिदशान् सर्वान् यद्येतद्भवतां मतम् ।।३३। तदाहूयासुरान् सर्वान् युद्धाय सुरसत्तमाः । इहानयत मद्दृष्टिगोचरं मा विलम्बत ।।३४। मद्दृष्टिपातहुतभुक्-प्रक्षीणबलतेजसः । येन नाशमशेषास्ते प्रयान्ति मम दर्शनात् ।।३४।

दत्तात्रेय ने कहा-

देवगण ! आपने जो यह कहा कि मेरे पास आत्मविद्या है और मैं समदर्शी हूँ, वह सब ठीक ही कहा ; किन्तु इस नारी के संग-साथ रहने के कारण मैं उच्छिष्ट हो चुका हूँ। निरन्तर स्त्री-प्रसंग में आसिक तो बहुत बड़ा दोष है जो मुझ में चिपका हुआ है। उनकी ऐसी वात सुनकर देवगण पुनः अपनी बात कहने लगे।। ३०-३१।।

#### देवगण बोले-

द्विजराज ! यह देवी निष्पाप है, यह जगज्जननी है, इसमें कोई दोष नहीं। सूर्य की रिष्म, चाहे ब्राह्मण पर पड़े या चाण्डाल पर, सदा निष्पाप और निर्दृष्ट ही रहती है।। ३२।।

### गर्ग ने कहा-

देवों के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय हंस पड़े और उन्होंने उनसे यह कहा कि यदि वे ऐसा समझते हैं तो अविलम्ब असुरों को युद्ध के लिये ललकारें और उन्हें यहाँ मेरे समक्ष ले आवें। यहाँ आये दैत्यदानवों का तेज मेरे दृष्टिपात की अग्निज्वाला में नष्ट हो जायगा और उनपर मेरी दृष्टि पड़ते ही वे सब के सब नाश में मिल जायेंगे॥ ३३-३५॥

## गर्ग उवाच-

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवैर्दैत्या महाबलाः। आहवाय समाहूता जम्मुर्देवगणान् रुषा । । ३६। ते हन्यमाना दैतेयैर्देवा शीघ्रं भयात्राः । दत्तात्रेयाश्रमं जग्मुः समेताः शरणाथिनः ॥३७। तमेव विविश्वर्देत्याः कालयन्तो दिवौकसः। ददृशुश्च महात्मानं दत्तात्रेयं महाबलम् ।।३८। वामपार्श्वस्थितामिष्टामशेषजगतां शुभाम् । भार्याञ्चास्य सुचार्वङ्गीं लक्ष्मीमिन्दुनिभाननाम् ।।३९। नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम । गदन्तीं मधुरां भाषां सर्वैर्योषिद्गुणैर्युताम् ।।४०। ते तां दृष्ट्वाग्रतो दैत्याः साभिलाषा मनोभवम् । न शेक्रुरुद्धतं धैर्यान्मनसा वोढुमातुराः ।।४१। त्यक्तवा देवान् स्त्रियं तां तु हर्त्तुकामा हतौजसः । तेन पापेन मुह्यन्तः संशक्तास्ते ततोऽब्रुवन् ॥४२।

### गर्ग ने आगे कहा-

दत्तात्रेय की यह बात सुनकर, देवों ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिये ललकारा और देत्यगण भी क्रोध में तमतमाये देवों को ओर दौड़ पड़े। देत्यों ने देवों को मारना शुरू किया और समस्त देवगण भयभीत होकर दत्तात्रेय की शरण लेने उनके आश्रम पर पहुँच गये। देवों को मौत के घाट उतारते दैत्यगण उसी आश्रम में प्रविष्ट हो गये और वहाँ उन्होंने महाबलशाली महात्मा दत्तात्रेय को देख लिया। साथ ही साथ उन्होंने उनके वामभाग में विराजमान, सर्वाङ्गसौन्दर्यमयी, चन्द्रमुखी और त्रैलोक्य की कल्याणकारिणी इष्टदेवो उनकी धर्म-पत्नी लक्ष्मों को भी देखा, जिसके नयन नोल कमल की कान्तिवाले थे, जिसके स्तन-जघन माँसल होने के कारण मनोहर थे, जिसकी वाणी बड़ो मधुर थी और जो समस्त स्त्रीगुणों से सुशोभित थी। अपने सामने उसे देखते ही वे उसके प्रति आकृष्ट हो गये और इतने कामातुर हो गये कि अपना धैर्य खो बैठे और अपनी उद्धत कामचेष्टाओं को मन में दबाये रखने में असमर्थ हो गये। वे निस्तेज बन गये और देवों को छोड़ दिया। उनका मन उस रमणी का अपहरण करने में लग गया और उस महापाप से मोह में पड़े वे आपस में बोलने लगे कि यदि ऐसा

स्त्रोरत्नमेतत् त्रैलोक्ये सारं नो यदि व भवेत् । कृतकृत्यास्ततः सर्व इति नो भावितं मनः ।।४३। तस्मात् सर्वे समुत्क्षिप्य शिविकायां सुरार्दनाः । आरोप्य स्त्रमधिष्ठानं नयाम इति निश्चिताः ।।४४।

#### गर्ग उवाच—

सानुरागास्ततस्ते तु प्रोक्ताश्चेत्थं परस्परम् । तस्य तां योषितं साध्वीं समृत्क्षिप्य स्मरादिताः ।।४५। शिविकायां समारोप्य सहिता दैत्यदानवाः । शिरःसु शिविकां कृत्वा स्वस्थानाभिमुखं ययुः ।।४६। दत्तात्रेयस्ततो देवान् विहस्येदमथाब्रवीत् । दिष्टचा वर्द्धथ देत्यानामेषा लक्ष्मीः शिरोगता । सप्त स्थानान्यतिकान्ता नवमन्यमुपेष्यति ।।४७।

देवा ऊचु:--

कथयस्व जगन्नाथ ! केषु स्थानेष्ववस्थिता । पुरुषस्य फलं कि वा प्रयच्छत्यथ नइयति ।।४८।

रमणी रत्न, जो कि त्रैलोक्य में एक मात्र सार वस्तु है, उनके वश में हो जाय तो वे कृतार्थं हो जायेंगे। उन सबके मन में यही बात बस गयी। इसी कारणवश वे सभी असुर निश्चय कर लिये कि उस रमणी को पकड़ कर पालकी में चढ़ा कर अपने स्थान पर ले जाँय।। ३६-४४।।

# गर्ग ने और आगे कहा—

उस रमणी के प्रति अनुरक्त, उसे अपहरण करने के सम्बन्ध में ही परस्पर बात-चीत करते हुए, कामाकुल वे देत्य-दानव, सती-साध्वी दत्तात्रेय की पत्नी को उठा लिये और पालकी में बैठा कर अपने सिर पर पालकी उठाये अपने स्थान की ओर चल पड़े। दत्तात्रेय उनके इस कृत्य पर हंस पड़े और देवगण से बोले कि आप लोग अपना महाभाग्य मनावें कि यह लक्ष्मी अपने सात स्थान छोड़कर अब जो दैत्य-दानवों के सिर पर बैठ गयी है तो यह निश्चित है कि उसे छोड़कर दूसरे नये स्थान पर चली जायगी।। ४५-४७।।

# देवगण ने पूछा-

मुनिराज ! आप जगन्नाथ हैं, कृपा कर यह बतायें कि लक्ष्मी किन-किन स्थानों पर रहती है और उन स्थानों पर उसके रहने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और फिर कैसे अन्त में कहीं लुप्त हो जाती है ? ॥ ४८॥

### दत्तात्रेय उवाच--

नृणां पदे स्थिता लक्ष्मीनिलयं सम्प्रयच्छति ।
सक्ष्म्योश्च संस्थिता वस्त्रं तथा नानाविषं वसु ।।४९।
कलत्रश्च गुह्यसंस्था क्रोडस्थापत्यदायिनी ।
मनोरथान् पूरयित पुरुषाणां हृदि स्थिता ।।५०।
लक्ष्मीर्लक्ष्मीवतां श्रेष्ठा कण्ठस्था कण्ठभूषणम् ।
अभीष्टबन्धुदारैश्च तथाश्लेषं प्रवासिभिः ।।५१।
सृष्टानुवाक्यलावण्यमाज्ञामिवतथां तथा ।
मुखसंस्था कवित्वश्च यच्छत्युदिधसम्भवा ।।५२।
शिरोगता सन्त्यजित ततोऽन्यं याति चाश्रयम् ।
सेयं शिरोगता चैतान् परित्यक्ष्यित साम्प्रतम् ।।५३।
प्रगृह्यास्त्राणि बध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः ।
न भेतव्यं भृशञ्चेते मया निस्तेजसः कृताः ।
परदारावमर्षाच्च दग्धपुण्या हतौजसः ।।५४।

#### दत्तात्रेय ने उत्तर दिया--

मनुष्यों के पैर में रहने पर वह उन्हें आवास प्रदान करती हैं; जांघों पर रहने पर उन्हें वस्त्र तथा नाना प्रकार की धन सम्पदा देती है; गुह्यस्थान पर रहने पर उन्हें धर्मपत्नी देती है; गोद में रहने पर उन्हें पुत्र देती है; हृदय में रहने पर उनके मनोरथों की पूर्ति करती है; कण्ठ में रहने पर लक्ष्मीवान् लोगों की आराध्य वही उन्हें कण्ठा-भरण देती है, उन्हें उनके प्रवासो इष्ट-मित्र, बन्ध-बान्धव एवं पत्नी से मिला देती है और साथ ही साथ उन्हें मधुर वचन, सौन्दर्य तथा अखण्डित अनुशासन की शक्ति देती है; मुख में रहने पर वहो सागरसंभवा देवी उन्हें किवत्व शक्ति देती है और जब वह सिर पर जा बैठती है तब उन्हें छोड़ देती है और अन्यत्र चलो जाती है। यहो लक्ष्मी, जो अभी इन दैत्यदानवों के सिर पर बैठो है, इन्हें छोड़ देगी। इसिलए आप देवगण अपने-अपने अस्त्र धारण करें और इन असुरों का वध प्रारम्भ कर दें। आप लोग डरें नहीं; क्यों कि मैंने इन्हें सर्वथा निस्तेज बना दिया है। परनारी के अपहरण के महा-पाप से भी इन असुरों के पुण्य नाश में मिल गये हैं और इनका बल-वीर्य भी नष्ट हो गया है।। ४९-५४।।

गर्ग उवाच-

सुरारयः। विविधैरस्त्रैर्वध्यमानाः मूर्घिन लक्ष्म्या समाक्रान्ता विनेशुरिति नः श्रुतम् ।। ५५। लक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामृनिम् । स्तूयमाना सुरैः सर्वेर्देत्यनाशान्मुदान्वितः । । ५६। प्रणिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयं मनीषिणम्। नाकपृष्ठमनुप्राप्ता यथापूर्वं गतज्वराः ।।५७। तथा त्वमिप राजेन्द्र! यदोच्छिसि यथेप्सितम्। प्राप्तुमैश्वर्यमतुलं तूर्णमाराधयस्व ताम् ।।५०।

।। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे 'गर्गवाक्यम्' नामाष्टादशोऽध्यायः ॥

इसके बाद जैसा कि हमने सूना है, देवगण ने अपने नाना प्रकार के अस्त्रों से दैत्य-दानवों का वध करना प्रारम्भकर दिया और सिर पर लक्ष्मी के बैठ जाने के कारण सभी दैत्य-दानव नष्ट हो गये। क्षणभर में लक्ष्मी दैत्य-दानवों के सिर छोड़ कर महामुनि दत्तात्रेय के पास आ पहुँची और दैत्यदानवों के विनाश से प्रसन्न समस्त देवगण उसकी स्तुति करने लगे। देवगण ने महामनीषी दत्तात्रेय का अभिवादन किया और यथापूर्व समस्त क्लेश निर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले गये। इसलिए, राजकुमार! यदि तुम भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, तो अविलम्ब उन्हीं महामुनि दत्तात्रेय की आराधना में लग जाओ ।। ५५-५८ ।।

गर्ग ने आगे की कथा कही-

#### पर्यालोचन

(क) मार्कण्डेयपुराण के १० वें अध्याय से जो 'पिता-पुत्र-संवाद' प्रकरण प्रारम्भ होता है, उसी से सम्बद्ध १८वां अध्याय है। इस अध्याय को 'गर्गवाक्य' नामक अध्याय कहते हैं। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ऋषि भारद्वाज के पुत्र गर्ग एक वैदिक ऋषि हो चुके हैं, जिन्हें ऋग्वेद के छठें मण्डल के ४७ वें सूक्त के मन्त्रों का द्रष्टा कहा गया है। इस सूक्त में ३१ मन्त्र हैं, जिनमें देवराज इन्द्र के प्रिय सोमरस के माहात्म्य का बड़ा विशद निरूपण है। उदाहरण के लिए पहला ही मन्त्र देखिये—

'स्वादुष्किलायं मधु'माँ उतायं तीवः किलायं रसवां उतायम्। उतो वस्यं पंपिवांसुमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषुं॥

संस्कृत काव्यशास्त्र में जिस अलङ्कार को 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार कहते हैं, उसका यह उपर्युक्त सोमरस-स्वभाव-वर्णनात्मक मन्त्र बड़ा सुन्दर उदाहरण है। सोमरस के पान का प्रेमी ऋषि ही इस प्रकार का सोम-वर्णन कर सकता है। वैदिक यज्ञ-यागों के सोमरस का उत्तराधिकार सम्भवतः तान्त्रिक अर्चन-पूजन में सुरा को प्राप्त है। इस आधार पर यह कल्पना अनर्गल नहीं प्रतीत होती कि वैदिक युग में दक्षिण-मार्ग और वाममार्ग में कोई विरोध नहीं था। ये दोनों आकार अथवा मार्ग एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इनका आत्यन्तिक पार्थक्य कालान्तर में हुआ है। इन्द्र के स्तवन और इन्द्रशक्ति के स्तवन में कोई भेद नहीं। सोमरस इन्द्र की शक्ति का एक प्रतीक है।

महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी (४.१.१०५) के सूत्र 'गर्गादिस्यो यज्' में सम्भवतः इन्हीं वैदिक गर्ग ऋषि और इनकी वंश-परम्परा की स्मृति सुरक्षित रखी है। अग्निष्टोम याग में, जो कि वैदिक याग है, तीन दिन में सोम सवन को समाप्ति वाले निम्निलिखित पांच अहीन सत्र परिगणित हैं—१. गर्ग-त्रिरात्र, २. वैद, ३. छन्दोम, ४. अन्तर्वसु, और ५. पराक। इनमें गर्गत्रिरात्र संम्भवतः वैदिक गर्ग ऋषि द्वारा ही प्रवितित सत्र है, जिसका ताण्ड्य-त्राह्मण (२०.१४-१६, २१.१.८) में उल्लेख है। इस प्रकार प्राचीन वेदवाङ्मय तथा वेदोत्तर वैदिक और लौकिक वाङ्मय के कोश में महर्षि गर्ग की स्मृति सुरक्षित दिखायी देती है।

महींष गर्गं ने ही इस सूक्त के १८ वें मन्त्र में इन्द्र की 'माया' का दर्शन और वर्णन किया है। वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम 'माया' का दर्शन सम्भवतः महींष गर्गं की भावना-दृष्टि ने किया है। 'माया' के अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध से इन्द्र के वैश्वरूप्य का प्रथम दर्शन महींष गर्गं ने ही किया है, जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र (६.४७.१८) के अर्थरहस्य से स्पष्ट है—-

कृपं क्षेपं प्रतिरूपो बभूव तर्दस्य कृपं प्रतिचक्षुणाय। इन्द्रो मायाभिः पुरुक्षं ईयते युक्ता हंयस्य हरयः शता दश।।

मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में जिस महामुनि गर्ग और उनके आदेश-उपदेश का उल्लेख है, जिसके कारण इस अध्याय का नाम 'गर्ग-वाक्य' है, वे संभवतः वैदिक गर्ग ऋषि के ही सहस्रों वर्षों तक चलनेवाले विद्यावंश के अवतंस प्रतीत होते हैं। मार्कण्डेयपुराण के ये गर्ग मुनि, जो हैह्यराज कृतवीर्य के राजपुरोहित के रूप में वर्णित हैं, जिन्होंने कृतवीयं के दिवंगत हो जाने पर उसके पुत्र राजकुमार अर्जुन को, जो विना योगयुक्त हुए राजा बनने का इच्छुक नहीं है, योगविद्या को प्राप्ति के लिये अवधूत-कुलनायक विष्णुमूर्ति दत्तात्रेय के शरण-वरण का आदेश-उपदेश दिया है। इससे मार्कण्डेयपुराण में वर्णित गर्ग मुनि और अवधूतकुलनायक दत्तात्रेय की समसाम-ियकता की कल्पना को बल मिलता है। दत्तात्रेय अवधूतमत अथवा अघोरमत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसीलिये मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में भी दत्तात्रेय की लोकोत्तर सिद्धि-समृद्धि का संक्षिप्त; किन्तु सुन्दर निरूपण किया गया है। 'गर्ग' नाम के और भी प्राचीन तत्त्ववेत्ता ज्योतिर्विद् ऋषि-मुनि हो चुके हैं; किन्तु मार्कण्डेयपुराण के गर्ग इन सबसे भिन्न प्रतीत होते हैं। गर्ग मुनि ने राजकुमार अर्जुन को दत्तात्रेय के व्यक्तित्व की जो विशेषताएँ बतायो हैं, उनमें ब्रह्मवेदिता और समर्दिशता का स्थान सर्वोपिर है। दत्तात्रेय को विकृताचारचेष्टा तथा अलोकसामान्यसिद्धि का भी यहाँ वर्णन है, जो कि विष्णु के अंशावतार होने के नाते उनकी माया की महिमा का वर्णनसा लगता है।

(ख) कृतवीर्यपुत्र अर्जुन राजा बनने में जो अनिच्छा प्रकट करता है, उसका कारण मानवधर्मशास्त्र और मनुस्मृति में प्रतिपादित दस काम-समुत्थ और दस क्रोध-समुत्थ राज-व्यसन हैं, जो जितेन्द्रियता से ही परास्त हो सकते हैं। जितेन्द्रियता की सिद्धि स्वयं एक कठोर तपस्या है, जिसके लिये राजा को निरन्तर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक (७.४४) में इस 'राजयोग' का स्पष्ट संकेत है—

'इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिराम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥

(ग) सुचारु से राज्य-सञ्चालन के निमित्त प्रजा द्वारा देय कर के निर्धारण के सम्बन्ध में मनुस्मृति (७.१२८-१३२) के निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि इन्हीं के आधार पर मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के ३ से ७ इलोकों के अभिप्राय स्पष्ट होते हैं—

'यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्। तथाऽत्रेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत् सततं करान्।। वार्योकोवत्सषट्पदाः। यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं तथाल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः॥ पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः। धान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्वादश एव षड्भागं आददीताथ द्रुमांसमधुसर्पिषाम्। गन्धौषधिरसानाञ्च पुष्पमूलफलस्य चर्मणां पत्रशाकतृणानाञ्च वैदलस्य च। मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥'

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'गर्गवाक्य' नामक १८वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# एकोर्नावशोऽध्यायः

पुत्र उवाच---

इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा कार्त्तवीय्यों नरेश्वरः।
दत्तात्रेयाश्रमं गत्त्वा तं भक्त्या समपूजयत्।।१।
पादसंवाहनाद्येन मध्वाद्याहरणेन च।
स्रक्चन्दनादिगन्धाम्बु-फलाद्यानयनेन च।।२।
तथान्नसाधनैस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च।
परितुष्टो मुनिर्भूपं तमुवाच तथैव सः।।३।
यथैवोक्ताः पुरा देवा मद्यभोगादिकुत्सनम्।
स्त्री चेयं मम पार्श्वस्थेत्येतद्भोगाच्च कुत्सितम्।।४।
सदैवाहं न मामेवमुपरोद्धुं त्वमर्हसि।
अशक्तमुपकाराय शक्तमाराध्यस्व भोः।।५।

पुत्र ने कहा-

गगं ऋषि की ये बातें सुनकर हैहयराज कृतवीयं के पुत्र राजकुमार अर्जुन दत्तात्रेय के आश्रम पर गये और बड़ी श्रद्धा-भिक्त के साथ उनके पर दबाने, उनके लिये मिदरादि लाने, उनके उपभोग के निमित्त माला-चन्दन-सुगन्ध सामग्री, जल तथा फल आदि की व्यवस्था करने, उनके भोज्य पदार्थ पकाने और उनके जूठन उठाने आदि नानाप्रकार के सेवाकार्यों से उनकी अर्चा-पूजा में लगे रहे। उनकी इस सेवा से मुनिराज दत्तात्रेय बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वही बात कही, जो पहले देवगण से कही थी। अर्थात् उन्होंने यह कहा कि मद्यपायी होने के नाते वे निन्दा के पात्र हैं, सदा स्त्री के संग रहने और स्त्री-प्रसङ्ग के कारण घृणा के योग्य हैं और इसलिए कोई भी परोपकार कार्य करने में अशक्त हैं। इसलिए अच्छा हो कि किसी सशक्त महापुरुष की सेवा करो और उन जैसे अशक्त व्यक्ति से अपने कार्य-साधन के लिये आग्रह न करो॥ १-५॥

जड उवाच-

तेनैवमुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गवचश्च तत्। प्रत्युवाच प्रणम्यैनं कार्त्तवीर्य्यार्ज्जुनस्तदा।।६।

अर्जुन उवाच--

कि मां मोहयसे देव ! स्वां मायां समुपाश्रितः ।
अनघस्त्वं तथैवेयं देवी सर्वभवारणिः ।।७।
इत्युक्तः प्रीतिमान् देवस्ततस्तं प्रत्युवाच ह ।
कार्त्तवीर्यं महाभागं वशीकृतमहीतलम् ।।६।
वरं वृणीष्व गुह्यं मे यत् त्वया समुदीरितम् ।
तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पाथिव ।।६।
ये च मां पूजियष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिर्नराः ।
मांसमद्योपहारैश्च मिष्टाक्षेश्चाज्यसंयुतैः ।।१०।
लक्ष्मीसमेतं गीतैश्च ब्राह्मणानां तथार्च्वनैः ।
वाद्यैर्मनोरमैर्वीणा-वेणु-शंखादिभिस्तथा ।।११।

जड ने कहा—

दत्तात्रेय मुनि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कृतवीर्य-पुत्र राजकुमार अर्जुन को गर्ग ऋषि की बातों की स्मृति हुई और उसने नतमस्तक होकर उनसे निवेदन किया ॥ ६॥

राजकुमार अर्जुन ने कहा-

मुनिराज! आप तो साक्षात् देव हैं, जो नित्य निष्पाप होता है और आपकी सिङ्गनी देवी है, जो साक्षात् जगन्माता है, क्योंकि उसी अरणी से यह समम्त जीव-लोकरूपी अग्नि निकली है। आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे न भटकायें। राजकुमार ने जब यह सब कहा तब दत्तात्रेय बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाभाग्य-शाली, भूलोक को वशवर्ती बनाने में समर्थ कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन से कहा—'राजकुमार! वर माँगों, क्योंकि तुमने जो बात कही है, वह मेरे रहस्य की बात है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वस्तुत: तुम सरीखे जो लोग भी गन्ध-माल्यप्रभृति पूजोपकरणों से मद्य-मांसप्रभृति उपहारों से, घृतपक्व मधुर भक्ष्य-भोज्यों से, संगीतायोजनाओं से, ब्राह्मणपूजनों से तथा मनोहर वीणा-वेणु-शंखप्रभृति वाद्य-वादनों से अलक्ष्मी समेत

तेषामहं परां तुष्टि पुत्रदारधनादिकम्। प्रदास्याम्यवघातश्व हनिष्याम्यवमन्यताम्।।१२। सत्वं वरय भद्रं ते वरं यन्मनसेप्सितम्। प्रसादसुमुखस्तेऽहं गुह्यनामप्रकीर्त्तनात्।।१३।

कार्त्तवीर्यं उवाच---

यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत् प्रयच्छिद्धमुत्तमाम् ।
यया प्रजाः पालयेऽहं न चाधर्ममवाप्नुयाम् ॥१४।
परानुसरणे ज्ञानमप्रतिद्वन्द्वतां रणे।
सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुतागुणम् ॥१५।
असङ्गा गतयः सन्तु शैलाकाशाम्बु-भूमिषु।
पातालेषु च सर्वेषु वधश्र्याप्यधिकान्नरात् ॥१६।
तथोन्मार्गप्रवृत्तस्य चास्तु सन्मार्गदेशकः।
सन्तु मेऽतिथयः श्लाघ्या वित्तदाने तथाक्षये ॥१७।
अनष्टद्रव्यता राष्ट्रे ममानुस्मरणेन च।
त्विय भक्तिर्ममैवास्तु नित्यमव्यभिचारिणी ॥१८।

मेरी आराधना करेंगे, उन्हें मैं पुत्र-स्त्री-धन-सम्पत्ति प्रमृति सुख साधनों से सम्पन्न कर दूँगा और उनकी अवहेळना करनेवालों के प्रहारों को नष्ट कर दूँगा। इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर माँगो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा रहस्य-प्रकाशन करने के कारण मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ॥ ७-१३॥

राजकुमार अर्जुन ने कहा-

मेरे देवता ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी ऋद्धि-सिद्धि से सम्पन्न करें, जिससे में प्रजाजन का पालन कर सकूँ और राज-कार्य में मुझसे कोई अधर्माचरण न हो । आपकी कृपा हो तो मैं यह वर माँगूगा कि लोगों के मन को बात जानने में मुझे ज्ञान-शक्ति प्राप्त हो, संग्राम में मेरा कोई प्रतिस्पर्धी न हो, मैं सहस्रबाहु हो जाऊँ, जिससे मुझ में एक सहस्र भुजाओं की वीर्यस्पूर्ति का संचार हो, पर्वत-आकाश-समुद्र, पृथिवी तथा पाताललोक सर्वत्र मेरी गित अप्रतिहत बनी रहे, यदि मेरा वध हो तो मुझसे अधिक बलशाली योद्धा से ही हो, यदि मैं कुमार्ग में प्रवृत्त होने लगूँ तो मुझे सन्मार्ग-दर्शन मिले, यदि मेरे पास अतिथि आवें तो वे ऐसे हों जो अनवरत धनदान करने के कारण लोक में प्रशंसा के पात्र हों, मेरे नाम के अनुस्मरण से मेरे राष्ट्र के प्रजाजन की धन-सम्पत्ति में कोई कमी न आवे, और अन्त में यही वर माँगता हूँ कि आप में मेरी नैष्टिक श्रद्धा-भिक्त निरन्तर बनो रहे ॥ १४-१८॥

दत्तात्रेय उवाच--

यत्र ते कीर्त्तिताः सर्वे तान् वरान् समवाप्स्यसि । मत्प्रसादाच्च भविता चक्रवर्त्ती त्वमीश्वरः ॥१३।

जड उवाच--

प्रणिपत्य ततस्तस्मै दत्तात्रेयाय सोऽज्ज्ञ्नः।
आनाय्य प्रकृतीः सम्यगिभषेकमगृह्धतः।।२०।
आघोषयामास तदा स्थितो राज्ये स हैहयः।
दत्तात्रेयात् परामृद्धिमवाप्यातिबलान्वितः।।२१।
अद्यप्रभृति यः शस्त्रं मामृतेऽन्यो प्रहोष्यति।
हन्तव्यः स मया दस्युः पर्राहंसारतोऽपि वा।।२२।
दत्याज्ञप्तेन तद्राष्ट्रे कश्चिदायुधधृङ्नरः।
तमृते पुरुषव्याद्रं बभूवोरुपराक्रमः।।२३।
स एव ग्रामपालोऽभूत् पशुपालः स एव च।
क्षेत्रपालः स एवासीद् द्विजातीनाश्च रिक्षता।।२४।

दत्तात्रेय बोले-

राजकुमार ! तुमने वररूप में मुझसे जो-जो मांगा है, वह सब तुम्हें मिलेगा । मेरो कृपा से तुम चक्रवर्ती सम्राट् हो जाओगे ॥ १९ ॥

जड ने आगे कहा—

उसके बाद, कार्तवीयं अर्जुन ने महामुनि दत्तात्रेय को प्रणाम किया और अपने समस्त प्रजावगं को आमन्त्रित कर विधिवत् अपना राज्याभिषेक करवाया। दत्तात्रेय से असाधारण ऋद्धि-सिद्धि पाकर वह अत्यधिक बल-वीर्यशाली हो गया और उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवायो कि आज से उसके अंतिरिक्त जो भी शस्त्र-धारण किये चोर-डाकू मिले, जो किसी की हत्या करने पर उतारू दिखायो दे, उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा। राजाज्ञा की इस उद्घोषणा के बाद उस पुरुषसिंह अर्जुन को छोड़कर कोई भी मनुष्य शस्त्र-धारण न कर सका और न किसी प्रकार के साहिसक दुष्कृत्य में प्रवृत्त हो सका। वही अपने राज्य के समस्त ग्रामों का रक्षक, समस्त पशुधन का रक्षक, समस्त कृषि-क्षेत्र का रक्षक, समस्त द्विजगण का रक्षक, समस्त तपस्विजन का रक्षक तथा वाणिज्य-व्यवसाय के लिये सुदूर स्थानों की यात्रा पर निकले विणग्जनसमूह का संरक्षक था। इसके अतिरिक्त वही दस्यु-हिंस्न पशु-

तपस्वनां पालियता सार्थपालस्तु सोऽभवत् ।

दस्यु-व्यालाग्नि-शस्त्रादि-भयेष्वब्धौ निमज्जताम् ।।२४।

अन्यासु चैव मग्नानामापत्सु परवीरहा ।

स एव संस्मृतः सद्यः समुद्धर्त्ताभवन्नृणाम् ।।२६।

अनष्टद्रव्यता चासीत् तिस्मन् शासित पार्थिवे ।

तेनेष्टं बहुभिर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः ।।२७।

तेनैव च तपस्तप्तं संग्रामेष्वभिचेष्टितम् ।

तस्यद्धिमितमानश्च दृष्ट्वा प्राहाङ्गिरा मुनिः ।।२६।

न नूनं कार्त्तवीर्थस्य गीत यास्यन्ति पार्थिवाः ।

यज्ञैर्दानैस्तपोभिर्वा संग्रामे चातिचेष्टितैः ।।२६।

दत्तात्रेयाद्दिने यिसमन् स प्रापाद्ध नरेश्वरः ।

तास्मस्तिसमन् दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत् ।।३०।

तत्रैव च प्रजाः सर्वास्तिस्मन्नहिन भूपतेः ।

तस्याद्ध परमां दृष्ट्वा यागं चक्कुः समाधिना ।।३१।

अग्निदहन तथा शस्त्रवधप्रमृति भय-जनक परिस्थितियों में भयभीत तथा अन्य आपदाओं की बाढ़ में और समुद्र में डूबते लोगों की रक्षा करनेवाला था। वहीं शत्रुवीरों का संहारक और ऐसे सभी लोगों का उद्धारक था, जो उसका स्मरण करते थे। उसके राजा रहते राष्ट्र में किसी की धन-सम्पत्ति कभी नष्ट नहीं हुई। उसने अनेकानेक यज्ञ किये और उनमें ऋत्विग्वगं तथा अन्य अभ्यागत लोगों को दक्षिणा-रूप में प्रचुर धन-सम्पत्ति प्रदान की। उसने घोर तपश्चर्या की और संग्रामों में अप्रतिमपराक्रम का भी प्रदर्शन किया। उसकी ऋद्धि-सिद्धि और सर्वत्र मान-सम्मान को देखकर अङ्गिरा ऋषि ने कहा था कि यज्ञ-दान-तप तथा पराक्रम में कोई भी राजा न तो कार्तवीर्य अर्जुन के समान है और न होगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने जिन-जिन दिनों में महामुनि दत्तात्रेय से ऋद्धि-सिद्धि पायी थी, उन-उन दिनों में, उसने, दत्तात्रेय की आराधना के निमित्त यज्ञ-याग के अनुष्ठान किये। उसके प्रजाजन ने भी, उसकी अलीकिक सिद्धि-समृद्धि को देखकर, बड़े मनोयोग से, उन्हीं दिनों में यज्ञ-याग का सम्पादन किया। २०-३१॥

इत्येतत् तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः ।
विष्णोश्चराचरगुरोरनन्तस्य महात्मनः ॥३२॥
प्रादुर्भावाः पुराणेषु कथ्यन्ते शार्ड्गधिन्वनः ।
अनन्तस्याप्रमेयस्य शङ्क-चक्र-गदाभृतः ॥३३॥
एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयित मानवः ।
स सुखी स च संसारात् समुत्तीर्णोऽचिराद्भवेत् ॥३४॥
सदैव वैष्णवानाश्च भक्त्याहं सुलभोऽस्मि भोः ।
इत्येवं यस्य वै वाचस्तं कथं नाश्चयेज्जनः ॥३५॥
अधर्मस्य विनाशाय धर्माचारार्थमेव च ।
अनादिनिधनो देवः करोति स्थिति-पालनम् ॥३६॥
तथैव जन्म चाख्यातमलकं कथ्यामि ते ।
तथा च योगः कथितो दत्तात्रेयेण तस्य वै ।
पितृभक्तस्य राजर्षेरलकंस्य महात्मनः ॥३७॥

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयीये ऊर्नावशोऽध्यायः॥

यह सब माहात्म्य महींष दत्तात्रेय का है, जो वस्तुतः भगवान् विष्णु हैं—
चराचर विश्व के ज्ञानदाता, अनन्त और अचिन्त्य मिहमामिण्डित। पुराणों में
शङ्ख-चक्र-गदाधारी, शार्ङ्गंधर, अनादि-अनन्त तथा अचिन्त्य भगवान् विष्णु के
अवतारों के वर्णन हैं (और इन्हीं अवतारों में महींष दत्तात्रेय भी विष्णु के
ही अवतार हैं)। इन भगवान् विष्णु के अथवा भगवान् विष्णु के ही
अंशावतार महामुनि दत्तात्रेय के वास्तविक रूप का जो भी मनुष्य चिन्तन करता है,
वह सुखी रहता है और अविलम्ब जन्म-जरा-मरणरूप संसार-सागर के पार पहुँच
जाता है। मनुष्य उन भगवान् विष्णु की शरण में क्यों न जाय, जिनका वचन है
कि वे विष्णु-भक्तों की भी भिक्त से सुलभ हैं। अनादि-अनन्त वही भगवान् विष्णु
अधर्म के विनाश और धर्माचरण के संरक्षण के निमित्त अवतीर्ण होकर जगत् की
स्थिति को व्यवस्थित रखते हैं। अब मैं उन रार्जीष अलर्क का वृत्तान्त वर्णन करूँगा,
जो पितृभक्त थे, महात्मा थे और जिन्हें महामुनि दत्तात्रेय ने ही योग का उपदेश
दिया था।। ३२-३७।।

### पर्यालोचन

(क) विष्णु के अंशावतार जो महर्षि दत्तात्रेय कुमार्गगामी हैह्यराज कृतवीयं को अपनी क्रोधाग्नि में भस्मीभूत करने पर उद्यत थे, उन्होंने ही उसके पुत्र अर्जुन को चक्रवर्ती सम्राट् बनने का वर दिया था। हरिवंशपुराण (सर्ग २३-१३६-१५०) में ययातिवंश के अनुवंश यदुवंश के राजाओं के नाम-संकीर्तन के प्रसङ्ग में कृतवीयं का भी नाम आता है। हेयय नामक यदुवंशी राजा के पुत्र के रूप में घमनेत्र का उल्लेख है और धर्मनेत्र के पुत्र के रूप में कान्त नामक राजा का नाम परिगणित है। हैह्यराज कृतवीयं कान्त के ही चार पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। इन्हीं कृतवीयं के पुत्र अर्जुन थे, जिन्होंने महर्षि दत्तात्रेय की आराधना से चक्रवर्ती सम्राट् का पद पाया था। हरिवंश-पुराण के उपयुक्त सर्ग के स्लोक यहाँ उद्धरण-योग्य हैं; क्योंकि इनमें कार्तवीयं अर्जुन का जो वर्णन है, उससे मिलता-जुलता वर्णन मार्कण्डेयपुराण के उन्नीसवें अध्याय का विषय है—

"हेहयस्याभवत् पुत्रो धर्मनेत्र इति श्रुतः। धर्मनेत्रस्य कान्तस्तु कान्तपुत्रास्ततोऽभवन् ॥ कृतवीर्यः कृतौजाश्च कृतधन्वा तथैव च। कृताग्निश्च चतुर्थोऽभूत् कतवीर्यात्तथाऽर्जुनः ॥ बाहुसहस्रेण सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् । यः स पृथिवीमेको रथेनादित्यवर्चसा।। स हि वर्षशतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्। कार्तवीर्योऽत्रिसम्भवम् ॥ दत्तमाराधयामास तस्मै दत्तो वरान् प्रादाच्चतुरो भूरितेजसः। पूर्वं बाहुसहस्रं तु प्राथितं परमं वरम्।। अधर्मे धीयमानस्य सद्धिः स्यान्मे निबर्हणम् । उग्रेण पृथिवीं जित्वा धर्मेणैवानुरञ्जनम् ॥ संग्रामान् सुबहूञ्जित्वा हत्वा चारीन् सहस्रशः । वधं चाऽध्यधिकाद्रणे।। संग्रामे वर्तमानस्य तस्य बाहु सहस्रं तु युघ्यतः किल भारत। योगाद् योगेश्वरस्याग्रे प्रादुर्भवति मायया ॥ तेनेयं पृथिवी कृत्स्ना सप्तद्वीपा सपत्तना। ससमुद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता॥ तेन सप्तसु द्वीपेषु सप्त यज्ञशतानि वै। कृतानि विधिवद् राज्ञा श्रूयन्ते जनमेजय।। सर्वे यज्ञा महाबाहो तस्यासन् भूरिदक्षिणाः। सर्वे काञ्चनवेदयः॥ सर्वे काञ्चनयूपांश्च

सर्वे देवेर्महाराज विमानस्थैरलङ्कृताः । गन्धर्वेरप्सरोभिश्च नित्यमेवोपशोभिताः॥ यस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा । वरीदासात्यजो विद्वान् महिम्ना तस्य विस्मितः ॥ न नूनं कार्तवीर्यस्य गिंत यास्यन्ति पार्थिवाः । यज्ञैदिनेस्तपोभिर्वा विक्रमेण श्रुतेन वा ॥ स हि सप्तसु द्वीपेषु खड्गी चक्री शरासनी । रथी द्वीपाननुचरन् योगी संदृश्यते नृभिः ॥''

उपर्युंद्धृत श्लोकों में कार्तवीर्यं अर्जुन के चार वरों का परिगणन है, जिन्हें दत्तात्रेय ने उसे दिये थे। मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में दत्तात्रेय के द्वारा प्रदत्त वरों की संख्या नहीं गिनायी गयी है; किन्तु इन्हीं वरों का प्रकारान्तर से वर्णन किया गया है।

यहाँ एक प्रश्न स्वभावतः उठता है जो कि हरिवंशपुराण और मार्कंण्डेयपुराण के काल-पौर्वापर्य से संबद्ध है। ध्वन्यालोक के रचियता आनन्दवर्धनाचार्य (१०वीं शताब्दी) ने हरिवंश को महाभारत का ही पूरकग्रन्थ माना है और महाभारत के शान्तिपर्व तथा हरिवंश की एकवावयता मानकर, महाभारत में तत्त्वज्ञानरूप निवेंद के स्थायोभाव को अभिव्यञ्जना में शान्तरस की रसना का सिद्धान्त स्थापित किया है। मार्कण्डेयपुराण के प्रथमाध्याय में ही महाभारत के माहात्म्य का संकीर्तन है और महाभारत में विणत द्रौपदी-पुत्रों की अकालमृत्यु का भी उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मार्कण्डेयपुराण हरिवंशपुराण के बाद की रचना है। मार्कण्डेयपुराण का निम्नलिखित क्लोक (अध्याय १९.२९) देखिये—

"न नूनं कार्तवीर्यंस्य गर्ति यास्यन्ति पार्थिवाः। यज्ञैदिनैस्तपोभिर्वा संग्रामे चातिचेष्टितैः॥"

और हरिवंशपुराण का निम्नोद्घृत रलोक (सर्ग २३.१४९) भी देखिए—

"न नूनं कार्तवीर्यस्य गींत यास्यन्ति पार्थिवाः। यज्ञैदिनिस्तपोभिर्वा विक्रमेण श्रुतेन वा॥"

उपर्युंक श्लोकों पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने से स्वभावतः यह अनुमान हो जाता है कि मार्कण्डेयपुराण के रचियता के स्मृतिकोश में हरिवंशपुराण का श्लोक अविकल्रूष्प से सुरक्षित था और कार्तवीयं अर्जुन और दत्तात्रेय की कथा के प्रसङ्ग में उसने उसी श्लोक की उसके अन्तिम चरण 'विक्रमेण श्रुतेन वा'—के बदले, 'संग्रामे चातिचेष्टितैः' की पदरचना करके अपना लिया। यहाँ मार्कण्डेयपुराणकार के श्लोक में अविकल्रूप से हरिवंश के शब्द और अर्थ के हरण में कोई दोष नहीं लगता; क्योंकि हरिवंश में गन्धवं और नारदमुनि के द्वारा कार्तवीयं अर्जुन के यशोगान के प्रसङ्ग में

यह रलोक रचा गया है, जब कि मार्कण्डेयपुराण में अङ्गिरा मुनि के द्वारा कार्तवीयें अर्जुन की शुभाशंसा के प्रसङ्ग में यह रलोक आता है।

- (ख) हरिवंशपुराण के अनुसार दत्तात्रेय द्वारा प्रदत्त चार वर ही मार्कण्डेय-पुराण में भी प्रतिपादित हैं। हरिवंशपुराण के ऊपर उद्धृत क्लोकों में चार वर ये हैं—
  - (१) बाहुसहस्र की प्राप्ति का वर।
  - (२) अधर्माचरण में प्रवृत्ति की सम्भावना में सन्मार्ग-दर्शक की प्राप्ति का वर ।
  - (३) संग्राम में अप्रतिम विजेता बनने के साथ-साथ राजधर्मानुसार प्रजा-पालन में सामर्थ्य-प्राप्ति का वर ।
  - (४) युद्धभूमि में अधिक बलशाली योद्धा के हाथों संभाव्य वध का वर।

मार्कण्डेयपुराण में इन वरों के क्रम में परिवर्तन मात्र है, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं । जैसे ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति का वर जो प्रजापालन में उपयुक्त हो, युद्धों में, चाहे वे आकाश-पाताल-पृथिवो-पर्वत-समुद्र-कहीं भी लड़े जाँय, सहस्रबाहु बन जाने के नाते अप्रतिस्पर्धी होने का वर, उन्मार्ग-गमन की प्रवृत्ति में सन्मार्गदर्शक के द्वारा अंकुश लगाने का वर और युद्ध में मृत्यु की सम्भावना में विशिष्ट बलशाली व्यक्ति के द्वारा ही मारे जाने का वर।

स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा भ्रम अवस्य होता है कि मार्कण्डेयपुराण में चार वरों की याचना के स्थान पर आठ या नव वरों की याचना का वर्णन है। जैसे कि 'राजधर्मानुसार प्रजापालन के लिए ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति' तथा 'प्रभूत धनादिसमर्पण से सम्मानित अतिथियों के द्वारा याचकगण को अक्षय धन वितरण'; किन्तु हरिवंश-पुराण के 'सर्वे यज्ञाः महाबाहोस्तस्यासन् भूरिदक्षिणाः काञ्चन वेदयन्' आदि क्लोक में उपयुंक्त विषय की अभिव्यक्ति स्पष्ट है। इसी प्रकार विजययात्रा के प्रसङ्घ में ''आकाश-पाताल-पृथिवी-पर्वंत तथा समुद्र में भी अप्रतिहतगित के सामर्थ्य की प्राप्ति को बात 'तेनेयं पृथिवी कृत्सना सप्तद्वीपा सपत्तना ससमुद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता' आदि हरिवंशपुराण के श्लोक में प्रकारान्तर से प्रतिपादित है। 'दूसरे के मन की बात जानने में ज्ञानशिक्त की प्राप्ति को बात हरिवंशपुराण के 'योगाद योगेश्वरस्याग्ने' आदि श्लोक-वाक्य में सूक्ष्मरूप से कही गयो है; क्योंकि कार्तवीर्यं अर्जुन को योगेश्वर दत्तात्रेय से योगबल की प्राप्ति के वर्णन में 'अन्य मनुष्य के हृदय में अन्तर्तिहित भाव के ज्ञान की बात' दूसरे प्रकार से वर्णित है। मार्कण्डेयपुराण में यह प्रतिपादन कि 'मेरे नाम के अनुस्मरण मात्र से मेरे राष्ट्र के प्रजाजन में धनक्षय न हो सके' हरिवंशपुराण (सर्ग २३.१५४) के निम्नलिखित श्लोकों में दूसरे ढंग से कही गयी है—

'अनष्टद्रव्यता यस्य बभूवामित्रकर्शन । प्रभावेण नरेन्द्रस्य प्रजाधर्मेण रक्षतः ॥'

अर्थात् कार्तवीर्यं अर्जुन के प्रभाव से, जो राजधर्मानुसार प्रजा-रक्षण में तत्पर था, राष्ट्र में अनष्टद्रव्यता की स्थिति का राज्य था। मार्कण्डेयपुराण में अन्तिम वर के रूप में 'महामुनि दत्तात्रेय में नैष्टिक भिक्त-भावना की' जो बात कही गयी है, वह वस्तुतः महामूनि दत्तात्रेय की निरन्तर दयादृष्टि और सर्वदा उनके आशीर्वाद की कामना की बात है, न कि नंवें वर की बात। हरिवंश का निम्नलिखित श्लोक (सर्गे—२३.१६३) देखिये—

'न तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्टं प्रतिलभेच्च सः। कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह नित्यशः॥'

अर्थात् कार्तवीर्यं अर्जुन के जन्मादि वृत्तान्त-श्रवण की महिमा से द्रव्यक्षय का अभाव तथा नष्टद्रव्य का लाभ दोनों होंगे।

मार्कण्डेयपुराण में 'अनष्टद्रव्यता राष्ट्रे ममानुस्मरणेन च' (मेरे नाम के अनु-स्मरण मात्र से राष्ट्र में द्रव्यनाश के अभाव की बात हरिवंशपुराण के उपर्यु द्धृत श्लोक में प्रकारान्तर से प्रतिपादित हो गयी है।

इस विवेचन से यह निष्कर्ष स्वभावतः निकल जाता है कि मार्कण्डेयपुराण के रचयिता ने हरिवंशपुराण का हैहयवंश का वर्णन अवश्य देखा होगा, जिसका उसने प्रकारान्तर से प्रतिपादन किया है।

(ग) कार्तवीयं अर्जुन की यशोगाथा विष्णुपुराण (चतुर्थं अंश, अध्याय-११) में भी गायो गयो है, जैसा कि निम्न उद्धरण से प्रमाणित होता है—

'कृतवीर्यादर्जुनः सप्तद्वीपाधिपतिर्बाहुसहस्रो जने । योऽसौ भगवदंशमित्रकुल-प्रसूतं दत्तात्रेयाख्यमाराध्य बाहुसहस्रमधर्मसेवानिवारणं स्वधर्मसेवित्वं रणे पृथिवीजयं धर्मतश्चानुपालनमरातिभ्योऽपराजयमिखलजगत्प्रख्यातपुरुषाच्च मृत्युभीत्येतान-भिलिषतवान् लेभे च । तेनेयमशेषद्वीपवती पृथिवी सम्यक् परिपालिता । दश यज्ञ-सहस्राण्यसावजयत् । तस्य च क्लोकोऽद्यापि गीयते—

> न तूनं कार्तवीर्यस्य गींत यास्यन्ति पार्थिवाः। यज्ञैदिनैस्तपोभिर्वा प्रश्रयेण श्रुतेन च॥

अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत् । एवं च पञ्चाशीतिवर्षंसहस्राण्यव्याहता-रोग्यश्रीबलपराक्रमो राज्यमकरोत् ।'

अर्थात् कृतवीर्यं का पुत्र अर्जुन हुआ, जो सातद्वीपोंवाली पृथिवी का अधिपति था और सहस्राजुंन के नाम से विख्यात था । उसने अत्रिमुनि के पुत्र, भगवान् विष्णु के अंशावतार महामुनि दत्तात्रेय की आराधना की और उनसे बाहुसहस्र की प्राप्ति, अधर्माचरण की अवस्था में अपने ऊपर अंकुश, राजधर्म का पालन, संग्राम में पृथिवी- विजय, धर्मानुसार प्रजा-रक्षण, शत्रुगण से अपराजय तथा विश्वविख्यात व्यक्ति विशेष से मृत्यु—इन वरों को मांगा तथा पाया। वह समस्त द्वीप-द्वीपान्तरोंवाली पृथिवी का परिपालक हुआ। उसने दस हजार यज्ञों के अनुष्ठान किये। उसकी कीर्तिगाथा आज भी इस प्रकार गायी जाती है—

संसार में कोई भी राजा यज्ञ-याग के अनुष्ठान में, अक्षय दान में, घोर तपश्चरण में तथा विद्या-विनय में सहस्राजुंन के बराबर न हुआ होगा।'

उसके राज्य में सर्वत्र अनष्टद्रव्यता की स्थिति विराजमान थी। इस प्रकार आरोग्य-धनसम्पदा-बल-वीर्यं और पराक्रम में निर्द्धन्द्व-निर्विष्टन रहते हुए उसने पचासी हजार वर्ष तक राज्य किया।

विष्णुपुराण में सहस्राजुंन के उपर्युक्त वर्णन से मार्कण्डेयपुराण का वर्णन बहुत कुछ मेल खाता है। मार्कण्डेयपुराणकार ने विष्णुपुराण के अनुसरण में महामुनि दत्तान्त्रेय के विष्णु के अंशावतार रूप में अवतीणं होने और उनके अनुग्रह से कार्तवीयं अर्जुन अथवा सहस्राजुंन के राष्ट्र में 'अनष्टद्रव्यता' (किसी की वस्तु के नष्ट न होने) का वर्णन किया है। पुराणों में १८ महापुराणों के उल्लेख-क्रम में विष्णुपुराण का स्थान तीसरा और मार्कण्डेयपुराण का स्थान सातवाँ रखा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में भगवान् विष्णु के अंशावतार योगेश्वर दत्तात्रेय के कृपाप्रसाद से कार्तवीयं अर्जुन के लोकोत्तर अभ्युदय की कथा विष्णुपुराण से चली आ रही है; किन्तु मार्कण्डेयपुराण में योगेश्वर दत्तात्रेय के शक्तिपात से कार्तवीयं अर्जुन में शक्ति-योग की संक्रान्ति का जो सूक्ष्म सूत्रपात है, वह मार्कण्डेयपुराण की मौलिक देन है। अन्य पुराणों, जैसे कि मत्स्य, ब्रह्माण्ड तथा भागवत आदि में भी महर्षि दत्तात्रेय और सहस्रार्जुन की कथा आती है; किन्तु इन पुराणों ने दत्तात्रेय के अनुग्रह से कार्तवीयं अर्जुन की शक्ति-सिद्धि पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है।

मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में विणत शिक्तिसिद्ध योगेश्वर दत्तात्रेय के अनुग्रह से कार्तवीर्य अर्जुन को शिक्त-सिद्धि तथा ऋद्धि-समृद्धि का, शिक्त-साधना के सम्प्रदाय में, इतना माहात्म्य माना गया कि कार्तवीर्य अर्जुन की भी अर्ची-पूजा प्रारम्भ हो गयी और उससे संबद्ध मन्त्र-यन्त्र-ध्यानादि की परम्परा का प्रवर्तन हो गया। यह बात ईसा की सोलहवीं सदी में आचार्य महीधरभट्ट द्वारा विरचित 'मन्त्रमहोदिध' के कार्तवीर्यार्जुनपूजा-प्रकरण से स्पष्ट प्रभावित है, जिसमें धनादि लाभ तथा नष्टधनप्राप्ति के निमित्त २० अक्षरों के निम्नलिखित कार्तवीर्यार्जुन-मन्त्र के जप का विधान किया गया है—

'ऊ" फों कीं क्षीं भ्रंू आं हीं कों श्रीं हुं फट् कार्तवीर्यार्जुनाय नमः'।

उपयुंक्त कार्तंबीर्यार्जुन-मन्त्र में मार्कंण्डेयपुराणान्तगंत देवीमहात्म्य (दुर्गा-सप्तश्रती) में वर्णित महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली के बीजाक्षर भी सम्मिलत हैं, जिससे यह कल्पना साधार बन जाती है कि कार्तंवीर्यार्जुनपूजन शक्ति-साधना अथवा भगवान् विष्णु की योगमाया-महामाया की शरणागित-साधना का एक प्रकार-विशेष है, जिसमें भारत के आध्यात्मिक धर्म और दर्शन में मार्कंण्डेयपुराण का पूर्ण नहीं तो आंशिक योगदान अवश्य झलकता है।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'दत्तात्रेयीय प्रकरण' से सम्बद्ध१९वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

## विशोऽध्यायः

जड उवाच--

प्राग्बभूव महावीर्थः शत्रुजिन्नाम पाथिवः।
तुतोष यस्य यज्ञेषु सोमावाप्त्या पुरन्दरः ॥१॥
तस्यात्मजो महावीर्थ्यो बभूवारिविदारणः।
बुद्धि-विक्रम-लावण्येर्गुरुशक्नाश्विभिः समः॥२॥
स समानवयो-बुद्धि-सत्त्व-विक्रम-चेष्टितैः।
नृपपुत्रो नृपसुतैर्नित्यमास्ते समावृतः॥३॥
कदाचिच्छास्त्रसम्भार-विवेककृतनिश्चयः ।
कदाचित् काव्यसंलाप-गीत-नाटकसम्भवैः॥४॥
तथैवाक्षविनोदैश्च शस्त्रास्त्रविनयेषु च।
योग्यानि युद्धनागाश्व-स्यन्दनाम्यासतत्परः॥५॥
रेमे नरेन्द्रपुत्रोऽसौ नरेन्द्रतनयैः सह।
यथैव हि दिवा तद्वद्वात्राविप मुदा युतः॥६॥

जड ने कहा-

पहले कभी शत्रुजित नाम के एक राजा थे, जो बड़े पराक्रमी थे और जिनके द्वारा अनुष्ठित यज्ञ-यागों में सोमरस की प्राप्ति से पुरन्दर इन्द्र प्रसन्न हुआ करते थे ॥१॥

इनका एक पुत्र था जो महावीर्यशाली, शत्रुसंहारक तथा बुद्धिविक्रम और सौन्दर्य में बृहस्पति, इन्द्र और अश्विनीकुमारों के समकक्ष था ॥ २॥

वह राजकुमार अपने समान आयु-बुद्धि-सत्त्व-पराक्रम तथा चरित्रवाले अन्य राजकुमारों से निरन्तर घिरा रहता था ॥ ३॥

कभी वह अपने विवेक से शास्त्र-जन्य ज्ञान के विनिश्चय में समय बिताता था, कभी काव्य-पाठ, सुहृत्संलाप, संगीत-श्रवण तथा नाट्य-दर्शन में आनन्दमग्न रहता था, कभी द्यूत विनोद और अस्त्र-शस्त्र के समीचीन अभ्यास में लग जाता था और कभी मल्लयुद्ध तथा हाथी-घोड़े और रथ के संचालन के अभ्यास में लीन हो जाया करता था। इस प्रकार वह राजकुमार अपने मित्र राजकुमारों के साथ, जैसे दिन में वैसे ही रात में, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक रमण करता रहता था।। ४-६।।

तेषां तु क्रीडतां तत्र द्विज-भूप-विशां सुताः। प्रीत्या रन्तुमायान्त्यनेकशः ॥७। समानवयसः कस्यचित्त्वथ कालस्य नागलोकान्महीतलम्। कुमारावागतौ नागौ पुत्रावश्वतरस्य तु ॥६। ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नौ तरुणौ प्रियदर्शनौ । तथैवान्यैद्विजन्मभिः ॥ ६। तैर्नृपसुतैः सार्द्धं विनोदैविविधैस्तत्र तस्थतुः प्रीतिसंयुतौ । सर्वे च ते नृपसुतास्ते च ब्रह्मविशां सुताः ॥१०। नागराजात्मजौ तौ च स्नानसंवाहनादिकम्। वस्त्रगन्धानुसंयुक्तां चक्रुर्भागभुजिक्रियाम् ॥१९। अहन्यहन्यनुप्राप्ते तौ च नागकुमारकौ। आजग्मतुर्मुदा युक्तौ प्रीत्या सूनोर्महीपतेः ॥१२। स च ताभ्यां नृपसुतः परं निर्वाणमाप्तवान् । विनोदैविविधैर्हास्य-संलापादिभिरेव

जब ये सब राजकुमार क्रीडा विनोद में लगा करते थे, तब उनके समवयस्क अनेक ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैक्यों के पुत्र उनके साथ क्रीडाविनोद का आनन्द लेने आ पहुँचते थे॥ ७॥

एक समय ऐसा हुआ कि नागराज अश्वतर के दो पुत्र नागलोक से भूलोक में आये॥ ८॥

ये दोनों ब्राह्मण के छद्मरूप में थे, नवयुवक थे, और देखने में बड़े सुन्दर थे। ये भी बड़े प्रेमपूर्वंक राजकुमारों और ब्राह्मणों तथा वैश्यों के पुत्रों के साथ उस राजकुमार के संग नाना प्रकार के मनोरंजनों में भाग लेने आने लगे। ये नागकुमार भी उन सब के साथ स्नान, अङ्गमर्दन, वस्त्रपरिधान, गंधानुलेपन, परस्पर मिलकर खान-पान आदि क्रियाओं में आनन्द लेने लगे॥ ९-११॥

उस राजकुमार के प्रति प्रेमभाव में विभोर हुए ये दोनों नागकुमार प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता से भूलोक में पहुँचने लगे ॥ १२॥

वह राजकुमार भी इन नागकुमारों के साथ भाँति-भाँति के मनोविनोदों, हास-परिहास और आलाप-संलापों में अत्यधिक आनन्द का अनुभव करने लगा ॥ १३ ॥

विना ताभ्यां न बुभुजे न सस्तौ न पपौ मधु।
न रराम न जग्राह शास्त्राण्यात्मगुणर्द्धये।।१४।
रसातले च तौ रा्त्रिं विना तेन महात्मना।
निश्वासपरमौ नीत्वा जग्मतुस्तं दिने दिने।।१४।
मर्त्यलोके परा प्रीतिर्भवतोः केन पुत्रकौ।
सहेति पप्रच्छ पिता तावुभौ नागदारकौ।।१६।
दृष्टयोरत्र पाताले बहूनि दिवसानि मे।
दिवा रजन्यामेवोभौ पश्यामि प्रियदर्शनौ।।१७।

जड उवाच--

इति पित्रा स्वयं पृष्टौ प्रणिपत्य कृताञ्जली । प्रत्यूचतुर्महाभागावुरगाधिपतेः सुतौ ॥१८।

पुत्रावूचतुः---

पुत्रः शत्रुजितस्तात नाम्ना ख्यात ऋतध्वजः । रूपवानार्ज्जवोपेतः शूरो मानी प्रियंवदः ।।१६।

उन नागकुमारों के विना वह राजकुमार न भोजन करता था, न स्नान करता था, न मद्यपान करता था, न विहार करता था और न अपनी आत्मगुण-समृद्धि के लिये शास्त्राध्ययन में प्रवृत्त होता था ॥ १४ ॥

रात में जब वे दोनों नागकुमार नागलोक में चले जाते थे, तब उस महापुरुष राजकुमार के विना बड़े व्याकुल हो जाया करते थे और प्रतिदिन दिन निकलते ही उसके पास पहुँच जाते थे।। १५॥

एक बार इन नागकुमारों से उनके पिता ने पूछा कि मर्त्यलोक में ऐसा कौन है, जिसके साथ तुम दोनों का इतना प्रगाढ़ प्रेम-व्यवहार है।। १६॥

तुम दोनों प्रियदर्शी पुत्रों को दिन में नागलोक में देखे बहुत दिन बोत गये। तुम दोनों केवल रात में ही मेरी आंखों के सामने पड़ते हो ॥ १७॥

जड ने आगे कहा—

जब पिता ने स्वयं अपने दोनों पुत्रों से यह पूछा, तब उन दोनों भाग्यशाली नागकुमारों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और यह कहा ।। १८ ॥

नागकुमारों ने कहा— पिताजी! मत्यं लोक में महाराज शत्रुजित का एक पुत्र है, जो ऋतध्वज के नाम से प्रसिद्ध है। वह राजकुमार बड़ा सुन्दर-सुरूप है, स्वभाव से बड़ा सरल है, शूर-वीर है, स्वाभिमानी है और साथ ही साथ बड़ा मघुरभाषो है। किसी के द्वारा बिना कुछ अनापृष्टकथो वाग्मी विद्वान् मैत्रो गुणाकरः । मान्यमानियता धीमान् ह्रीमान् विनयभूषणः ॥२०॥ तस्योपचारसम्प्रीति-सम्भोगापहृतं मनः । नागलोके भुवर्लोके न र्रातं विन्दते पितः ॥२१॥ तिद्वयोगेन नस्तात ! न पातालश्व शीतलम् । परितापाय तत्सङ्गादाह्लादाय रिवर्दिवा ॥२२॥

### पितोवाच-

पुत्रः पुण्यवतो धन्यः स यस्यैवं भवद्विधैः । परोक्षस्यापि गुणिभिः क्रियते गुणकीर्तनम् ।।२३। सन्ति शास्त्रविदोऽशीलाः सन्ति मूर्खाः सुशीलिनः । शास्त्रशीले समं मन्ये पुत्रौ धन्यतरन्तु तम् ।।२४। यस्य मित्रगुणान् मित्राण्यमित्राश्च पराक्रमम् । कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवांस्तेन वै पिता ।।२५।

पूछे वह कुछ नहीं बोलता; किन्तु बड़ा वाग्मी है, विद्वान् है, मित्रता निभानेवाला है, गुणों को खान है, पूज्यजनों का सम्मान-कर्ता है, बुद्धिमान् है, लज्जाशील है और विनम्रता से विभूषित है। हम दोनों का मन उसी की सेवा-शुश्रूषा, उसी के साथ स्नेह-सद्भाव और उसी के साथ सुखभोग में रम गया है और इसीलिए हमारा मन न तो कहीं नागलोक में लगता है और न कहीं वायुलोक में ही लगता है। वस्तुत: उसके वियोग में यह शीतल नाग-लोक हम दोनों को आनन्द की ऊष्मा से तृप्त नहीं करता; किन्तु जब हम दोनों मर्त्यलोक में उसके संग होते हैं, तो दिन में हमें सूर्य की ऊष्मा का बड़ा आनन्द मिलता है।। १९-२२॥

### नागराज बोले—

किसी पुण्यात्मा पिता का वह पुत्र धन्य है, जिसका गुणकीर्तन तुम दोनों सरीखे गुणवान भी करते हैं और वह भी तब जब वह तुम दोनों के समक्ष नहीं है ॥ २३॥

वैसे तो बहुत लोग शास्त्रवेत्ता हैं; किन्तु वे शीलसम्पन्न नहीं होते, इसी प्रकार बहुत लोग शील-सम्पन्न हैं, किन्तु वे शास्त्रज्ञ नहीं; अपितु मूर्ख होते हैं। मेरे पुत्रों! मैं तो उसी को धन्य मानता हूँ, जो शास्त्रज्ञ है और साथ ही साथ शील-सम्पन्न भी है॥ २४॥

पिता को वस्तुतः उसी पुत्र पर गर्वं होता है, जिसके मित्र उसकी मैत्री का गुण-कीर्तन करते हैं और जिसके शत्रु उसके बल-वीर्य की प्रशंसा करते हैं ॥ २५ ॥ तस्योपकारिणः किच्चिद् भवद्भ्यामिभवाञ्छितम् ।
किञ्चित्रिष्पादितं वत्सौ परितोषाय चेतसः ॥२६॥
स धन्यो जीवितं तस्य तस्य जन्म सुजन्मनः ।
यस्यार्थिनो न विमुखा मित्रार्थो न च दुर्बलः ॥२७॥
मद्गृहे यत् सुवर्णादि रत्नं वाहनमासनम् ।
यच्चान्यत् प्रीतये तस्य तद्देयमिवशङ्कया ॥२६॥
धिक् तस्य जीवितं पुंसो मित्राणामुपकारिणाम् ।
प्रतिरूपमकुर्वन् यो जीवामीत्यवगच्छिति ॥२६॥
उपकारं सुहृद्वर्गे योऽपकारश्च शत्रुषु ।
नृमेघो वर्षति प्राज्ञास्तस्येच्छिन्त सदोन्नितम् ॥३०॥

पुत्रावूचतुः—

कि तस्य कृतकृत्यस्य कर्त्तुं शक्येत केनचित्। यस्य सर्वािथनो गेहे सर्वकामैः सर्वािच्चताः।।३१।

तुम दोनों यह बताओ कि तुमने अपने उस उपकारी मित्र को प्रसन्न करने के लिए उसके मनोनुकूल कुछ किया है या नहीं ? ॥ २६ ॥

वह वस्तुतः धन्य है, उसी का जीवन जीवन है और उसी का जन्म लेना सफल है, जिससे याचक विमुख नहीं होते और जो मित्रों के उपकार में असामर्थ्य नहीं दिखाता ।। २७ ।।

इसिलये मेरे घर में जो भी स्वर्णीद, रत्नादि, वाहन-आसनादि और जो कुछ भी है, जिससे वह प्रसन्न हो सके, वह निःशङ्क होकर (विना मुझसे पूछे) उसे दे दो ॥ २८॥

उस व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है, जो अपने उपकारी मित्रों का प्रत्युपकार न करे और तब भी यह सोचे कि वह जीवित है ॥ २९ ॥

उस पुरुषरूपी मेघ की, जो सुहृद्वगं पर उपकार और शत्रुवगं पर अपकार की वर्षा करता है, बुद्धिमान् लोग सदा अभ्युदय कामना करते हैं ॥ ३०॥

नागकुमारों ने कहा—

वह राजकुमार तो ऐसा है? जिसकी समस्त कामनाएँ पूरी हो चुकी हैं, उसका भला कोई क्या उपकार कर सकता है? वह तो अपने राजभवन पर आये सभी याचक-जनों की अभिलाषाएँ बड़े सम्मान-सत्कार के साथ सदा पूर्ण किया करता है।। ३१।।

यानि रत्नानि तद्गेहे पाताले तानि नः कुतः । वाहनासनयानानि भूषणान्यम्बराणि च ॥३२। विज्ञानं तत्र यच्चास्ति तदन्यत्र न विद्यते । प्राज्ञानामप्यसौ तात सर्वसन्देहहृत्तमः ॥३३। एकं तस्यास्ति कर्त्तव्यमसाध्यं तच्च नौ मतम् । हिरण्यगर्भ-गोविन्द-शर्वादीनीश्वरादृते ॥३४।

#### पितोवाच--

तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत् कार्य्यमुत्तमम् । असाध्यमथवा साध्यं कि वासाध्यं विपश्चिताम् ॥३४। देवत्वममरेशत्वं तत्पूज्यत्वश्च मानवाः । प्रयान्ति वाञ्छितं वान्यद् दृढं ये व्यवसायिनः ॥३६। नाविज्ञातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा । उद्यतानां मनुष्याणां यतिचत्तेन्द्रियात्मनाम् ॥३७।

उसके पास जो रत्न, वाहन, आसन, यान, आभूषण और वस्त्र आदि हैं, वे हम-लोगों के इस नागलोक में कहाँ ? ॥ ३२ ॥

उसमें जो विज्ञान है, वह और किसी में नहीं। पिताजी! वह तो बड़े-बड़े बुद्धिमान लोगों के भी समस्त सन्देहों के निराकरण करने में अद्वितीय है।। ३३॥

उसका कार्य है जो हम दोनों की दृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अतिरिक्त और किसी से साध्य नहीं है ॥ ३४॥

## नागराज बोले—

तब भी, उसका कौन सा ऐसा बड़ा कार्य है, जो असाध्य हो, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ; क्योंकि सच तो यह है कि बुद्धिमान् व्यक्ति के लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ॥ ३५॥

जो लोग, वस्तुतः दृढ़ अध्यवसायवाले होते हैं, वे क्या देव-पद, क्या देवेन्द्र-पद और क्या देव और देवेन्द्र के द्वारा भी पूज्यपद—सब पद, यदि वे चाहें तो, अवश्य प्राप्त कर लेते हैं॥ ३६॥

उद्यमी मनुष्यों के लिये, जो संयतिचत्त, संयतिन्द्रिय और संयतात्मा होते हैं, स्वर्ग में या पाताल में कोई ऐसा विषय नहीं जो अविज्ञात हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जो अगम्य हो और कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो अप्राप्य हो ॥ ३७॥ योजनानां सहस्राणि व्रजन् याति पिपीलिकः । अगच्छन् वैनतेयोऽपि पादमेकं न गच्छति ।।३८। क्व भूतलं क्व च ध्रौव्यं स्थानं यत् प्राप्तवान् ध्रुवः । उत्तानपादनृपतेः पुत्रः सन् भूमिगोचरः ।।३६। तत् कथ्यतां महाभाग कार्य्यवान् येन पुत्रकौ । स भूपालसुतः साधुर्येनानृण्यं भवेत वाम् ।।४०।

पुत्रावूचतुः--

तेनाख्यातिमदं तात पूर्ववृतं महात्मना ।
कौमारके यथा तस्य वृतं सद्वृत्तशालिनः ।।४१।
तन्तु शत्रुजितं तात पूर्वं कश्चिद्द्वजोत्तमः ।
गालवोऽभ्यागमद्धीमान् गृहीत्वा तुरगोत्तमम् ।।४२।
प्रत्युवाच च राजानं समुपेत्याश्चमं मम ।
कोऽपि दैत्याधमो राजन् विध्वंसयित पापकृत् ।।४३।

चींटियाँ चलते-चलते सहस्रों योजन चली जाती हैं; किन्तु गरुड भी, यदि वह न चले, तो एक कदम भी नहीं चल सकता ॥ ३८॥

कहाँ भूतल और कहाँ घ्रुवपद ! किन्तु महाराज उत्तानपाद के पुत्र घ्रुव ने जो भूतल पर ही भ्रमण कर सकता था, अपने अध्यवसाय के बल से घ्रुवपद भी प्राप्त कर लिया था ॥ ३९ ॥

इसलिए मेरे पुत्रो ! मुझे बताओ कि उस महात्मा राजकुमार का क्या कार्य है, जिसके सम्पादन करने से तुम दोनों उसके ऋण से उऋण हो जावोगे ॥ ४०॥

नागकुमारों ने कहा—
पिताजो ! उस राजकुमार ने अपना पूर्ववृत्तान्त बताया था, जिसमें उस सदाचार-सम्पन्न महापुरुष की कुमारावस्था में जो घटना घटी थी, उसका

निर्देश था।। ४१॥

पिताजी ! उस राजकुमार ने बताया था कि उसके पिता महाराज शत्रुजित् के पास पहले कभी एक बड़े बुद्धिमान् गालव नामके द्विजश्रेष्ठ एक अश्वरत्न को लेकर पहुँचे और महाराज से यह कहा कि एक महानीच पापी दैत्य उनके आश्रम पर आया करता है और आश्रम का विध्वस कर देता है। विना किसी कारण के वह दैत्याधम तत्तद्भूपं समास्थाय सिंहेभ-वनचारिणाम् ।
अन्येषाश्वाल्पकायानामहर्निशमकारणात् ॥४४।
समाधिध्यानयुक्तस्य मौनव्रतरतस्य च ।
तथा करोति विद्यानि यथा चलित मे मनः ॥४५।
दग्धं कोपाग्निना सद्यः समर्थस्त्वं वयं न तु ।
दुःखाज्जितस्य तपसो व्ययमिच्छामि पाथिव ॥४६।
एकदा तु मया राजन्नतिर्निवण्णचेतसा ।
तत् क्लेशितेन निश्वासो निरीक्ष्यासुरमुज्झितः ॥४७।
ततोऽम्बरतलात् सद्यः पतितोऽयं तुरङ्गमः ।
वाक् चाशरीरिणी प्राह नरनाथ श्रुणुष्व ताम् ॥४८।
अश्रान्तः सकलं भूमेर्वलयं तुरगोत्तमः ।
समर्थः क्रान्तुमर्कण तवायं प्रतिपादितः ॥४६।

रात-दिन सिंह-हाथी, वन्य पशु; महाकाय तथा अल्पकाय पशुओं का रूप धारण करके आता है और उनकी समाधि में जब वे ध्यान-मग्न रहते हैं और मौनवत में लीन रहते हैं, ऐसे विघ्न डालता है, जिनसे उनका मन व्यग्न हो जाता है। उस दुष्ट को अपनी क्रोधाग्नि से भस्मीभूत बना देने में, महाराज! आप समर्थ हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं (क्रोधाविष्ट होकर) बड़े दुःख से ऑजत अपने तप का नाश करना नहीं चाहता। एक बार की बात है महाराज! कि उसके दुष्कृत्य से दुःखित होकर, अत्यन्त निविष्ण हृदय मैंने उसे देखा और मेरी आह निकल पड़ी। मेरी आह के निकलते ही, अकस्मात्, एक घोड़ा आकाश से भूतल पर आ गिरा और एक आकाशवाणी हुई, किसे आपको सुनाता हूँ ॥ ४२-४८॥

(वह आकाशवाणी यह थी कि) यह अश्वरत्न आपके लिये दिया गया है, जो कि बिना थकावट के सूर्य के साथ समस्त भूवलय का अतिक्रमण करने में समर्थ है। आकाश या पाताल या समुद्र कहीं भी जाने में इसकी चाल में कोई विघन-बाधा नहीं पड़ सकती। यदि यह दस दिशाओं में जाय या पहाड़ों पर जाय, कहीं भी इसका

पातालाम्बरतोयेषु न चास्य विहता गतिः। समस्तिविश्व व्रजतो न भङ्गः पर्वतेष्विप ॥५०।

यतो भूवलयं सर्वमश्रान्तोऽयं चरिष्यति । अतः कुवलयो नाम्ना ख्याति लोके प्रयास्यति ॥५१।

विलश्यत्यहर्निशं पापो यश्च त्वां दानवाधमः । तमप्येनं समारुह्य द्विजश्रेष्ठ हनिष्यति ॥५२।

शत्रुजिन्नाम भूपालस्तस्य पुत्र ऋतध्वजः। प्राप्यैतदश्वरत्नश्च ख्यातिमेतेन यास्यति ॥५३।

सोऽहं त्वां समनुप्राप्तस्तपसो विझकारिणम् । तं निवारय भूपाल भागभाऊनृपतिर्यतः ॥५४।

तदेतदश्वरत्नं ते मया भूप निवेदितम्। पुत्रमाज्ञापय तथा यथा धर्मो न लुप्यते।।५५।

गित-भङ्ग नहीं हो सकता। संसार में यह अश्वरत्न 'कुवलय' नाम से विख्यात होगा; क्योंकि विना थकावट के, यह समस्त भूवलय में विचरण करेगा। रात-दिन, यह नीच पापी दैत्य जो मुझ तपस्वी को कष्ट दिया करता है, उसे भी मैं इस पर सवार होकर मार सकता हूँ। साथ ही साथ उस आकाशवाणी ने यह भी बताया कि शत्रुजित् नाम के राजा का ऋतष्वज नाम का जो पुत्र है वह इस अश्वरत्न को पाकर, सर्वत्र इसके कारण कुवलयाश्व नाम से विख्यात हो जायगा। इसलिए महाराज! मैं आपके समक्ष इस निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आप मेरे तपश्चरण में विष्न डालने वाले उस दैत्याधम का दमन करें; क्योंकि राजा भी तपस्वियों के तप के भाग का भागी होता है। इसलिये यह अश्वरत्न मैं आपको सम्पित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने पुत्र को उस दैत्य के दमन की आज्ञा दें, जिसमें धर्म

स तस्य वचनाद्राजा तं वै पुत्रमृतध्वजम् । तमश्वरत्नमारोप्य कृतकौतुकमङ्गलम् ।।५६। अप्रेषयत धर्मात्मा गालवेन समं तदा । स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययौ मुनिः ।।५७।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पिता-पुत्रसंवादे 'कुवलयाश्वीयो' नाम विशोऽध्यायः ॥

का नाश न हो। उस ब्राह्मणोत्तम गालव की ये बातें सुनकर धर्मात्मा महाराज शत्रुजित् ने राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्व-रत्न पर बैठाया और उसके प्रस्थान मङ्गल की क्रियाओं का अनुष्ठान करके गालव के साथ ही उसे भेज दिया। वह गालव मुनि भी उसे अपने साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गये॥ ४९-५७॥

plant by the 6 tobs, we

The court of the court is a second to the cour

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

the first of the control of the cont

### पर्यालोचन

(क) बीसवें अध्याय में ऋतध्वज (कुवलयाश्व) का ही वृत्त वर्णित है, जिसका उपक्रम १९वें अध्याय में हो चुका है। इस अध्याय के निम्नलिखित कितपय श्लोक (३-७) उद्धरणीय हैं, जिनमें ऋतध्वज के चरित्र का काव्यात्मक चित्रण है—

स समानवयोबुद्धिसत्त्वविक्रमचेष्टितैः ।
नृपपुत्रो नृपसुतैनित्यमास्ते समावृतः ॥
कदाचिच्छास्त्रसंभारिववेककृतिनश्चयः ।
कदाचित् काव्यसंलापगीतनाटकसंभवैः ॥
तथैवाक्षविनोदेश्च शस्त्रास्त्रविनयेषु च ।
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्परः ॥
रेमे नरेन्द्रपुत्रोऽसौ नरेन्द्रतनयैः सह ।
यथैव हि दिवा तद्ददात्राविप मुदायुतः ॥

इन उपयुंक्त क्लोकों पर महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी के उपक्रम में चित्रित शूद्रक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के चित्रण की छाप पड़ी दिखायी देती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो मार्कण्डेयपुराण के रचयिता ने कादम्बरी का रसपान किया है, जिसके प्रभाव में उसने राजकुमार ऋतध्वज का भावचित्र खींचा है। मार्कण्डेयपुराण के ऊपर उद्धृत क्लोकों पर दृष्टिपात करने के साथ ही साथ कादम्बरी की निम्निलिखित पंक्तियों पर दृष्टिपात की जिये—

समानवयो विद्यालङ्कारैरनेकमूर्धाभिषिक्तपाधिवकुलोद्गतैरखिलकलाकलापा-लोचनकठोरमितिभरित्प्रगल्भैः कालिविद्धिः प्रभावानुरक्तहृदयैरग्राम्योपहास-कुशलैरिङ्गिताकारवेदिभिः काव्यनाटंकाख्यानकाख्यायिकालेख्यव्याख्यानादिक्रिया निपुणैः ...... आत्मनः प्रतिबिम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः (शूद्रकः) प्रथमे वयसि सुखमितिचिरमुवास ।,

'स कदाचित् अनवरतदोलायमानरत्नवलयो घर्घरिकास्फालनप्रकम्प-झणझणायमानमणिकणंपुरः स्वयमारब्धमृदङ्गवाद्यः सङ्गीतकप्रसङ्गेन, कदाचिदविरल-विमुक्तशरासागरशून्योकृतकाननो मृगया व्यापारेण, कदाचिदाबद्धविदग्धमण्डलः काव्यप्रबन्धरचनेन, कदाचिच्छास्त्रालापेन, कदाचिदाख्यानकाख्यायिकेतिहासपुराणा-कणंनेन, कदाचिदालेख्यविनोदेन, कदाचिद्वीणया, कदाचिद्दशंनागतमुनिजनचरण-शुश्रूषया...... विता-संभोगसुखपराङ्मुखः सुहृत्परिवृतो दिवसमनेषोत्।, (ख) २१वें अध्याय में शत्रुजित् के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को 'कुवलयाश्व' कहा गया है। पुराणकार इस बीसवें अध्याय में एक अश्व का वर्णन करता है, जिसका नाम 'कुवलय' है; क्योंकि वह अश्व मन के वेग की भाँति वेगवाला है और विना थकावट के समस्त भूमण्डल की परिक्रमा करने में समथं है। इस अश्व के आरोही और स्वामी होने के कारण राजकुमार ऋतध्वज 'कुवलयाश्व' के नाम से प्रसिद्धि पाता है। पुराणकार श्रोता के मन में उत्तरोत्तर जिज्ञासा के उत्तेजन और उसके प्रशमन की दृष्टि से कथा-क्रम को गतिशील बनाने में कुशल प्रतीत होता है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'कुवलयाक्वीय' नामक २०वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

where it works in which states we false above to

व्यापना । विवास हो रेन्द्रपति विवास हो हो विवास हो ।

the property of the property o

THE RESIDENCE OF STREET OF STREET, STR

-fills apply op made modifical fe

# एकविशोऽध्यायः

### पितोवाच-

गालवेन समं गत्वा नृपपुत्रेण तेन यत्। कृतं तत् कथ्यतां पुत्रौ विचित्रा युवयोः कथा।।१।

## पुत्रावूचतुः---

स गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठन् भूपालनन्दनः ।
सर्वविद्रोपशमनं चकार ब्रह्मवादिनाम् ॥२॥
वीरं कुवलयाश्वं तं वसन्तं गालवाश्रमे ।
मदावलेपोपहतो नाजानाद्दानवाधमः ॥३॥
ततस्तं गालवं विप्रं सन्ध्योपासनतत्परम् ।
शौकरं रूपमास्थाय प्रधर्षयितुमागतम् ॥४॥
मुनिशिष्यैरथोत्कुष्टे शीघ्रमारुह्य तं हयम् ।
अन्वधावद्वराहं तं नृपपुत्रः शरासनी ॥४॥

## नागराज ने कहा-

मेरे बच्चो ! जब वह राजकुमार (ऋतध्वज ) गालव मुनि के साथ उनके आश्रम पर गया, तब उसने वहाँ जो कुछ किया, उसके विषय में मुझे बताओ । तुम लोगों ने उसकी जो कहानी कही है, वह बड़ी विचित्र है (जिसके कारण उसे सुनने में मेरी उत्सुकता है) ॥ १॥

## नागकुमारों की उक्ति-

पिताजी ! वह राजकुमार जब गालव मुनि के सुरम्य आश्रम में ठहरा, तब उसने वहां निवास करनेवाले ब्रह्मवेदी मुनिगण की सभी विघ्न-बाधाओं का प्रशमन कर दिया ॥ २॥

गालव मुनि के आश्रम में हो वह वोर राजकुमार कुवलयाश्व (ऋतध्वज) रह रहा है—यह बात उस नीच दानव को, जो अपने बल-वीर्य के अभिमान में चूर,या, पता नहीं चल पायी और उसने, गालव मुनि को सन्ध्या-वन्दन में लगे देखकर शूकर का रूप धारण किया और उन्हें डराना-धमकाना प्रारम्भ किया। यह सब काण्ड देखते ही गालव मुनि के शिष्यगण ने हो-हल्ला मचाया, जिसे सुनकर वह राजकुमार अपने

आजघान च बाणेन चन्द्राद्धिकारवर्चसा। आकृष्य बलवच्चापं चारुंचित्रोपशोभितम्।।६। नाराचाभिहतः शीघ्रमात्मत्राणपरो मृगः। सोऽन्वक्रामन्महाटवीम् ॥७। गिरिपादपसम्बाधां तुरगोऽसौ मनोजवः। तमन्वधावद्वेगेन चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा ।।८। अतिक्रम्याथ वेगेन योजनानि सहस्रशः। धरण्यां विवृते गर्त्ते निपपात लघुक्रमः ॥९। तस्यानन्तरमेवाशु सोऽप्यभ्वी नृपतेः सुतः। तिमिरौघसमावृते ॥१०। निपपात महागर्ते ततो नादृश्यत मृगः स तस्मिन् राजसूनुना । प्रकाशश्व स पातालमपश्यत् तत्र नापि तम् ॥११। ततोऽपश्यत् स सौवर्ण-प्रासादशतसंकुलम्। पुरन्दरपुरप्रख्यं पुरं प्राकारशोभितम्।।१२।

कुवलय नामक अश्व पर चढ़ गया और धनुष-बाण लेकर शूकररूपधारी उस दानव का पीछा करने लगा। पूरी शिक्त लगाकर उसने सुन्दर-सुन्दर चित्रों से चित्रित अपने धनुष की प्रत्यञ्चा खींची और अर्द्धंचन्द्राकार बाण चला कर उसे मारा। बाण के प्रहार से आहत वह शूकर-दानव अपने प्राण बचाने के लिये पहाड़ों और पेड़ों के कारण दुर्गम एक महावन में घुस गया। मन के वेग सदृश वेगवाला राजकुमार ऋतध्वज का कुवलय नामक अश्व बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ पड़ा; क्योंकि पिता की आज्ञा का पालक वह राजकुमार उसे द्वुतवेग से दौड़ने को विवश कर रहा था। वेग से भागता वह शूकर-दानव भी सहस्रों योजनों की दूरी बड़ी द्वुतगित से पार कर चुका था; किन्तु रास्ते में ही, धरती फट जाने से जो गड्ढा बन गया था, उसी में वह जा गिरा। गड्ढे में उसके गिरने के बाद ही अश्वारूढ़ वह राजकुमार भी अविलम्ब घोर अन्धकार से घरे उस गहरे गड्ढ़े में गिर पड़ा। ३-१०॥

उस गड्ढ़े में राजकुमार को शूकर दिखायी नहीं पड़ा। उसके बदले उस राजकुमार ने पाताल का प्रत्यक्ष दर्शन किया; किन्तु वहाँ भी उस शूकर को नहीं देखा॥ ११॥

वहाँ उसने स्वर्णमय सैकड़ो राजभवनों से सुशोभित, देवराज इन्द्र की राजधानी अमरावती की भाँति दिव्य प्राकार से परिवेष्टित, राजनगर का दर्शन किया। वह उस

तत् प्रविश्य स नापश्यत् तत्र किश्वन्नरं पुरे ।

श्रमता च ततो दृष्टा तत्र योषित् त्वरान्विता ॥१३॥

सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी प्रस्थिता केन कस्य वा ।

नोवाच किश्वित् प्रासादमाहरोह च भामिनी ॥१४॥

सोऽप्यश्वमेकतो बद्ध्वा तामेवानुससार वै ।

विस्मयोत्फुल्लनयनो निःशङ्को नृपतेः सुतः ॥१४॥

ततोऽपश्यत् सुविस्तीणें पर्य्यङ्को सर्वकाश्वने ।

निषण्णां कन्यकामेकां कामयुक्तां रतीमिव ॥१६॥

विस्पष्टेन्दुमुखीं सुभ्रूं पीनश्रोणिपयोधराम् ।

बिम्बाधरोष्ठीं तन्वङ्गीं नीलोत्पलविलोचनाम् ॥१७॥

रक्ततुङ्गन्वीं श्यामां मृद्वीं ताम्रकराङ्मिकाम् ।

करभोरं सुदशनां नीलसूक्ष्मस्थिरालकाम् ॥१८॥

तां दृष्ट्वा चाहसर्वाङ्गीमनङ्गाङ्गलतामिव ।

सोऽमन्यत् पार्थिवसुतस्तां रसातलदेवताम् ॥१९॥

राजपुर में प्रविष्ट हुआ, किन्तु वहां उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा। इधर-उधर भ्रमण करते, उसे शीघ्रता से कहीं जाती एक नारी मूर्ति दिखायी पड़ी। उसने उस तरुणी से पूछा कि वह कौन है, किसकी है और किसकी आज्ञा से आ-जा रही है? किन्तु वह तरुणी कुछ न बोली और राजप्रासाद की सीढ़ियों पर चढ़ गयी। राज-कुमार भी अपना घोड़ा एक ओर बांध कर विस्मय से विस्फारित नेत्रों से इधर-उधर देखते निःशङ्क उस तरुणों के पीछे-पीछे चल पड़ा। उसके बाद उसे एक बहुत बड़े स्वर्णनिर्मित पर्यञ्क पर आसीन एक कन्या दिखायी पड़ी, जो ऐसी लगती थी, मानों कामदेव के ध्यान में लीन साक्षात् रित हो। उस कन्या का मुख चन्द्रकमल सा चमक रहा था, उसकी भुक्टी बड़ी सुन्दर थी, उसके जघन और स्तनमण्डल परिपृष्ट थे; उसके ओंठ बिम्ब फल की भाँति लाल थे, उसकी देहयिष्ट बड़ी मनोहर थी, उसकी आँखें नीलकमल की भाँति खिली थीं, उसकी अंगुलियों के नख उन्नत और रक्ताभ थे, वह सोलह वर्षकी प्रतीत होती थी, वह बड़ी कोमलाङ्गी थी, उसके हाथ और पैर ताम्रवर्णं के थे, उसके उरुस्तम्भ हस्तिशावक के उरुस्तम्भ सरीखे सुडील थे और उसके केशपाश नीले, कोमल और संवारे हुए थे। कामदेव की अर्द्धाङ्गिनी रित की भाँति सर्वाङ्ग सुन्दरी उस कन्या को देखकर राजकुमार को ऐसा प्रतीत हुआ, मानों वह साक्षात् पाताललोकं की देवी हो ॥ १२-१९ ॥

सा च दृष्ट्वै व तं बाला नीलकुश्वितमूर्द्धंजम् ।
पीनोष्ट्रस्कन्धबाहुं तममंस्त मदनं शुभा ॥२०॥
उत्तस्थौ च महाभागा चित्तक्षोभमवाप्य सा ।
लज्जाविस्मयदैन्यानां सद्यस्तन्वी वशं गता ॥२१॥
कोऽयं देवो नु यक्षो वा गन्धर्वो वोरगोऽपि वा ।
विद्याधरो वा सम्प्राप्तः कृतपुण्यरितर्नरः ॥२२॥
एवं विचिन्त्य बहुधा निश्वस्य च महीतले ।
उपविश्य ततो भेजे सा मूच्छां मिदरेक्षणा ॥२३॥
सोऽपि कामशराघातमवाप्य नृपतेः सुतः ।
तां समाश्वासयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन् ॥२४॥
सा च स्त्री या तदा दृष्टा पूर्वं तेन महात्मना ।
तालवृन्तमुपादाय पर्य्यवीजयदाकुला ॥२५॥
समाश्वास्य तदा पृष्टा तेन सम्मोहकारणम् ।
किश्वल्लज्जान्विता बाला तस्याः सख्युन्यवेदयत् ॥२६॥

उस कल्याणी बाला ने नीले घुंघराले केशोंवाले और मांसल, जांघो, कन्धों और बाहों से बलिष्ठ उस राजकुमार को देखा और देखते ही उसे साक्षात् कामदेव मान लिया ॥ २०॥

उसके बाद उस भाग्यवती तरुणी का चित्त क्षुब्ध हो गया और एक साथ ही वह लज्जा, विस्मय और दैन्य के भावों के वशंवद हो गयी। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वह (राजकुमार) कोई देव है या यक्ष है; कोई गन्धर्व है या नागकुमार है, कोई विद्याधर है अथवा कोई पुण्यात्मा महापुरुष है। वह मिदरेक्षणा कुमारी बार-बार यह सब सोचने लगी और आह भर कर नीचे भूमि पर बैठ गयी और अन्तत: मूच्छित हो गयी॥ २१-२३॥

इधर राजकुमार भी कामबाण से विद्ध हो गया और 'घबराओ नहीं, डरो नहीं' कह-कहकर उसे आश्वस्त करने में लग गया ॥ २४॥

वह नारीमूर्ति, जिसे उस महापुरुष राजकुमार ने पहले देखा था, वहां आ पहुँची और वड़ी व्याकुल होकर (उसकी मूर्च्छा दूर करने के लिए) पंखा झलने लगी। उसे सान्त्वना देने के बाद राजकुमार ने उसकी मूर्च्छा का कारण पूछा। इस पर वह बाला कुछ लिखत हो गयी और अपनी सखी से उसने सब कुछ बता दिया। उसकी सा चास्मै कथयामास नृपपुत्राय विस्तरात् । मोहस्य कारणं सर्वं तद्दर्शनसमुद्भवम् । यथा तया समाख्यातं तद्वृत्तान्तश्च भामिनी ।।२७।

स्त्र्युवाच-

विश्वावसुरिति ख्यातो दिवि गन्धवंराट् प्रभो ।
तस्येयमात्मजा सुभूर्नाम्ना ख्याता मदालसा ॥२८।
वज्रकेतोः सुतश्चोग्रो दानवोऽरिविदारणः ।
पातालकेतुर्विख्यातः पातालान्तरसंश्रयः ॥२६।
तेनेयमुद्धानगता कृत्वा मायां तमोमयीम् ।
अपहृत्य मया हीना बाला नीता दुरात्मना ॥३०।
आगामिन्यां त्रयोदश्यामुद्धक्यित किलासुरः ।
स तु नार्हति चार्वङ्गीं शूद्रो वेदश्रुतीमिव ॥३१।
अतीते च दिने बालामात्मव्यापादनोद्यताम् ।
सुरिभः प्राह नायं त्वां प्राप्स्यते दानवाधमः ॥३२।

सखी ने राजकुमार को विस्तारपूर्वक बता दिया कि वह उसी (राजकुमार) के दर्शन-मात्र से (प्रभावित होकर) मूर्च्छित हो गयी थी और साथ ही साथ उसने उसका अन्य समस्त वृत्तान्त भी बता दिया।। २५-२७॥

नारीमूर्ति की उक्ति-

राजकुमार ! यह सुन्दरी, द्युलोक में विश्वावसु नाम के जो गन्धवराज हैं, उनकी पुत्री है और इसका नाम मदालसा है, जिस नाम से यह सर्वत्र विख्यात

है ॥ २८॥

पातालकेतु नाम का एक प्रसिद्ध दानव है, जो वज्रकेतु का पुत्र है और पाताल लोक के भीतर रहता है। वह बड़े उग्रस्वभाव का है और अपने शत्रुओं का संहारक है। एक बार जब यह गन्धवं राजकुमारी अपने उद्यान में विहार करने गयी थी, तब उस दुष्ट दानव ने अपनी माया से सर्वत्र घोर अन्धकार फैला दिया और उसका उस समय अपहरण कर लिया, जब मैं उसके पास नहीं थी। वह नीच असुर आगामी त्रयोदशी के दिन इस गन्धवं राजकुमारी से अपना विवाह रचा रहा है। किन्तु वह इस सर्वाङ्गसुन्दरी गन्धवं राजकन्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का उसी भाँति अधिकारी नहीं है, जिस भाँति श्रूद्र वेद-श्रुति का अधिकारी नहीं होता। पिछले दिन की ही बात है कि यह बाला आत्महत्या पर उतारू हो गयी थी; किन्तु अकस्मात् कामधेनु वहां आयी और उसने कहा कि वह महानीच दानव

मर्त्यलोकमनुप्राप्तं य एनं छेत्स्यते शरैः।
स ते भर्ता महाभागे अचिरेण भविष्यति ॥३३।
अहं चास्याः सखी नाम्ना कुण्डलेति मनस्विनी ।
सुता विन्ध्यवतः पत्नी वीरपुष्करमालिनः ॥३४।
हते भर्त्तरि शुम्भेन तीर्थात् तीर्थमनुव्रता ।
चरामि विव्यया गत्या परलोकार्थमुद्यता ॥३४।
पातालकेतुर्दृष्टात्मा वाराहं वपुरास्थितः ।
केनापि विद्धो बाणेन मुनीनां त्राणकारणात् ॥३६।
तश्चाहं तत्त्वतोऽन्विष्य त्वरिता समुपागता ।
सत्यमेव स केनापि ताडितो दानवाधमः ॥३७।
इयश्च मूर्च्छामगमत् कारणं यत् श्रृणुष्व तत् ।
त्विय प्रीतिमती बाला दर्शनादेव मानद ॥३८।

उसे नहीं पा सकता। वह समय बहुत दूर नहीं, जब, अरी भाग्यमती! तेरा पित् वह व्यक्ति होगा, जो मर्त्यलोक में विजय कामना से पहुँचे उस दुष्ट दानव को बाणों की मार से मार डालेगा॥ २९-३३॥

जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं मनस्विनी इसकी सखी हूँ, मेरा नाम कुण्डला है, मैं विन्ध्यवान् की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ ॥ ३४॥

जब से शुम्स ने मेरे पित को मार दिया, तब से मैं पातिव्रत का पालन करती एक तीथं से दूसरे तीथं में दिव्यगित से विचरण कर रही हूँ और परलोक-प्राप्ति के लिये उद्यत हो रही हूँ। मुनिजन की रक्षा के लिये, किसी ने, उस दुष्टात्मा शूकररूपघारी पातालकेतु को बाणों से विद्ध कर दिया है—इस बात को सत्यता का अन्वेषण करके मैं त्वरितगित से यहाँ आयी हूँ। वह महानीच दानव, वस्तुतः, किसी द्वारा मार दिया गया है। यह गन्धर्वबाला जिस कारण से मूच्छित हुई है, वह भी सुन लो। वस्तुतः वह तुम्हारे दर्शन के बाद से ही तुम्हारे प्रति प्रेमविह्मल हो गयी है; क्योंकि तुमने भी उसे अपना प्रेम-सम्मान दिया है॥ ३५-३८॥

वेवपुत्रोपमे चारु-वाक्यादिगुणशालिनि ।

भार्थ्या चान्यस्य विहिता येन विद्धः स दानवः ॥३९॥

एतस्मात् कारणान्मोहं महान्तमियमागता ।

यावज्जीवं च तन्वङ्गी दुःखमेवोपभोक्ष्यते ॥४०॥

त्वय्यस्या हृदयं रागि भर्त्ता चान्यो भविष्यति ।

यावज्जीवमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः ॥४९॥

अहं त्वस्याः प्रभो प्रीत्या दुःखितात्र समागता ।

यतो विशेषो नैवास्ति स्वसखी-निजदेहयोः ॥४२॥

यद्येषाभिमतं वीरं पितमाप्नोति शोभना ।

ततस्तपस्त्वहं कुर्य्या निर्व्यलीकेन चेतसा ॥४३॥

तत्वनु को वा किमर्थं वा सम्प्राप्तोऽत्र महामते ।

देवो दैत्यो नु गन्धवंः पृत्रगः किन्नरोऽपि वा ॥४४॥

न ह्यत्र मानुषगितनं चेदृङमानुषं वपुः ।

तत्त्वमाख्याहि कथितं यथैवावितथं भया ॥४५॥

तुम्हारे प्रति उसका प्रेम स्वाभाविक है; क्योंकि तुम देवकुमार सरीखे हो और तुम्हारी बातों में मधुरता और सरसता की सभी विशेषताएँ हैं, जिसने उस दानव को बाणविद्ध किया है। यह गन्धर्वबाला उसकी पत्नी होगी, इस कारण से यह घोर मूर्च्छा में पड़ गयी है और ऐसा लगता है कि जीवन भर यह सुकुमारी बाला दुःख ही भोगती रहेगी। इसका हृदय तुम में अनुरक्त है और इसके भाग्य में कोई दूसरा पित लिखा है। इसलिए आजीवन इसे दुःख ही भोगना पड़ेगा; क्योंकि कामधेनु ने जो कहा है, वह असत्य नहीं हो सकता। राजकुमार! मैं अपनी इस सखी को बहुत मानती हूँ और इसके दुःख में दुःखित होकर यहाँ आयी हूँ; क्योंकि अपनी सखी और अपने में मुझे कोई भेद नहीं प्रतीत होता। यदि यह सौभाग्यवती अपने अभीष्ट बीर पित को पा लेती है, तो मैं निश्चिन्त होकर तपश्चर्या में लग जाऊँगी।। ३९-४३।।

तुम महाबुद्धिमान् कौन हो और यहाँ किसलिए आये हो ? क्या तुम देव हो, दैत्य हो, गन्धर्व हो, नाग हो अथवा किन्नर हो ? कौन हो तुम ? क्यों कि यहाँ मनुष्य का आना असंभव है और जैसा तुम्हारा शरीर है, वैसा मनुष्य का शरीर नहीं होता। इसलिए तुम सच-सच बता दो जैसे कि मैंने तुमसे सारी बातें सच-सच बता दी हैं ॥ ४४-४५॥

कुवलयाश्व उवाच-

यन्मां पृच्छिसि धर्मज्ञे कस्त्वं कि वा समागतः। कथयाम्यादितस्तव ॥४६। तच्छृणुष्वामलप्रज्ञे राज्ञः शत्रुजितः पुत्रः पित्रा सम्प्रेषितः शुभे । गालवाश्रममागतः ॥४७। मुनिरक्षणमुद्दिश्य कुर्वतो मम रक्षाश्व मुनीनां धर्मचारिणाम्। विद्यार्थमागतः कोऽपि शौकरं रूपमास्थितः ॥४८। मया स विद्धो बाणेन चन्द्रार्द्धाकारवर्च्यसा। अपकान्तोऽतिवेगेन तमस्म्यनुगतो हयी ॥४६। पपात सहसा गर्ते सक्नीडोऽश्वश्च मामकः। सोऽहमश्वं समारूढस्तमस्येकः परिभ्रमन् ।।५०। प्रकाशमासादितवान् दृष्टा च भवती मया। पृष्टया च न मे किंचिद्भवत्या दत्तमुत्तरम् ।।५१। त्वाञ्चैवानुप्रविष्टोऽहमिमं प्रासादमुत्तमम् । इत्येतत् कथितं सत्यं न देवोऽहं न दानवः ॥५२।

हे धर्मंज्ञ देवि ! तुमने मुझसे जो यह पूछा है कि मैं कौन हूँ और क्यों कर यहाँ आया हूँ ? तो सुनो, मैं तुम्हारी जैसी निर्मल हृदय देवो से सब कुछ आरम्भ से ही बता रहा हूँ ॥ ४६॥

मैं महाराज शत्रुजित् का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने मुनिजन के परित्राण के लिये मुझे भेजा था और इसीलिए मैं गालव मुनि के आश्रम पर गया था। धर्मानुष्ठान में लीन मुनिजन की रक्षा में जब मैं लगा था, तब कोई शूकररूपधारी दानव मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने आ पहुँचा। जब मैंने अपने अर्द्धचन्द्राकार बाण से उसे बींध दिया, तब वह दुतवेग से भाग गया और मैं भी अपने अश्व पर आरूढ़ होकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह शूकर और मेरा अश्व दोनों अकस्मात् एक गहरे गड्ढे में गिर गये। उसके बाद अश्व पर ही आरूढ़ मैं अकेले घोर अन्धकार में इधर-उधर भटकने लगा और अकस्मात् मुझे प्रकाश दिखायी दिया और मैंने उस प्रकाश में तुम्हें देखा। तुम्हारे ही पीछे-पीछे मैं इस भव्य राजप्रासाद के भीतर आ पहुँचा। मैंने जो कुछ यह सब कहा है, सच कहा है। मैं न देव हूँ और न दानव हूँ। मैं नाग नहीं

कुवलयाश्व ने कहा-

न पन्नगो न गन्धर्वः किन्नरो वा शुचिस्मिते। समस्ता पूज्यपक्षा वै देवाद्या मम कुण्डले। मनुष्योऽस्मि विशङ्का ते न कर्तव्यात्र कर्हिचित्।।५३।

पुत्रावूचतुः--

ततः प्रहृष्टा सा कन्या सखीवदनमुत्तमम् । लज्जाजडं वीक्षमाणा किश्विन्नोवाच भामिनी ॥५४। सा सखी पुनरप्येनां प्रहृष्टा प्रत्युवाच ह । यथावत् कथितं तेन सुरभ्या वचनानुगे ॥५५।

कुण्डलोवाच—

वीर सत्यमसिन्दग्धं भवताभिहितं वचः । नान्यत्र हृदयन्त्वस्या दृष्ट्वा स्थैय्यं प्रयास्यति ॥५६। चन्द्रमेवाधिका कान्तिः समुपैति र्रावं प्रभा । भूतिर्धन्यं धृतिर्धीरं क्षान्तिरम्येति चोत्तमम् ॥५७। त्वयैव विद्धोऽसन्दिग्धं स पापो दानवाधमः । सुरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या वदिष्यति ॥५६।

और न मैं गन्धर्व हूँ। अरी पवित्र हास्यवाली देवी! मैं किन्नर भी नहीं हूँ। कुण्डला देवी! देव-दानवादि मेरे लिये पूज्यपक्ष में आते हैं; क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। तुम्हें मेरे मनुष्य होने में कोई शङ्का नहीं करनी चाहिए॥ ४७-५३॥ नागकुमारों ने आगे की कथा कही—

यह सब सुनकर वह सुन्दरी गन्धवं राजकुमारी मन ही मन प्रसन्न हुई; किन्तु लज्जा के कारण निर्भाव सी बनी दृष्टि से अपनी सखी के सुन्दर मुख की ओर देखने लगी और उससे कुछ बोली नहीं। उसकी वह सखी (कुण्डला) भी बड़ी प्रसन्न हो गयी और उसने उस गन्धवं राजकन्या से कहा कि राजकुमार ने जो कुछ कहा है, सच कहा है। तुझे तो केवल कामधेनु के वचनानुसार काम करना है। । ५४-५५॥

कुण्डला ने राजकुमार कुवलयाश्व से कहा-

राजकुमार ! तुम वीर हो और तुमने जो कुछ कहा है, उसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु मेरी सखी इस गन्धर्व राजकुमारी का हृदय, तुम्हारे दर्शन के बाद, अन्य किसी पुरुष में स्थिररूप से प्रेमासक्त नहीं हो सकेगा । देखो, चाँदनी चन्द्रमा के समीप हो जाती है, प्रभा सूर्य के समीप हो रहती है, लक्ष्मी भाग्यशाली के ही पास जाती है, घृति घीर-वीर पुरुष के साथ ही रहती है और क्षमा महापुरुष की हो संगिनी होती है । यह नि:संदिग्ध है कि उस पापी महानीच दानव को तुमने बाणविद्ध

तद्धन्येयं सभाग्या च त्वत्सम्बन्धं समेत्य वै। कुरुव्व वीर यत् कार्यं विधिनैव समाहितम्।।५९।

पुत्राव्चतुः—

परवानहिमत्याह राजपुत्रः सतां पितुः।
सा च तं चिन्तयामास तुम्बुरुं तत्कुले गुरुम्।।६०।
स चापि तत्क्षणात् प्राप्तः प्रगृहीतसिमत्कुशः।
मदालसायाः सम्प्रीत्या कुण्डलागौरवेण च।।६१।
प्रज्वाल्य पावकं हुत्वा मन्त्रवित् कृतमङ्गलाम्।
वैवाहिकविधि कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्।।६२।
जगाम तपसे धीमान् स्वाश्रमपदं तदा।
सा चाह तां सखीं बालां कृतार्थास्मि वरानने।।६३।
संयुक्ताममुना दृष्ट्वा त्वामहं रूपशालिनीम्।
तपस्तप्स्येऽहमतुलं निर्व्यलीकेन चेतसा।।६४।

किया है; क्योंकि गोवंश की जननी सुरिभ (कामधेनु) कभी मिथ्या नहीं बोल सकती। इसिलए यह गन्धवं राजकुमारी धन्य है जो कि तुम्हारी पत्नीरूप में तुमसे संबद्ध होकर सौभाग्यवती बनेगी। अब तुम वीर हो और जैसा विधि का विधान है, वैसा ही करो॥ ५६-५९॥

नागकुमारों ने कहा—

राजकुमार कुवलयास्व ने कुण्डला से कहा कि वह अपने पिता का वशंवद है और उनकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर कुण्डला ने गन्धर्वराज के कुलगुरु तुम्बुरु ऋषि का ध्यान किया॥ ६०॥

उसके ध्यान करते ही, तुम्बुरु ऋषि मदालसा के प्रति स्नेह और कुण्डला के प्रति आदर के भाव से विवश होकर, अविलम्ब सिमधा और कुशा लिये वहाँ उपस्थित हो गये। मन्त्रवेत्ता तुम्बुरु ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें आहुति दी, विवाह मङ्गल से गन्धवं राजकुमारी का मङ्गल किया और वैवाहिक विधान सम्पन्न कर दिया। उसके बाद महाबुद्धिमान् वे ऋषि तपश्चर्या में लीन होने के लिये अपने आश्रम पर चले गये, जहाँ से वहाँ आये थे। जब वे चले गये तब कुण्डला अपनी सखी उस गन्धवं राजकन्या से बोलो—'अरी सुन्दरो! अब मैं कृतार्थं हो गयी'। मैंने रूप-शोभा से समृद्ध तुझे तेरे योग्य पित इस राजकुमार से विवाह-बन्धन में बंधा देख लिया।

तीर्थाम्बुधूतपापा च भिवत्री नेदृशी यथा। तश्चाह राजपुत्रं सा प्रश्रयावनता तदा। गन्तुकामा निजसखी-स्नेहविक्लवभाषिणी।।६५।

कूण्डलोवाच—

पुंभिरप्यमितप्रज्ञ नोपदेशो भविद्वधे। दातव्यः किमुत स्त्रीभिरतो नोपदिशामि ते।।६६। किन्त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नेहाकुष्टेन चेतसा। त्वया विश्वम्भिता चास्मि स्मारयाम्यरिसूदन।।६७। भर्तव्या रक्षितव्या च भार्य्या हि पतिना सदा। धर्मार्थकामसंसिद्धचे भार्य्या भर्तृसहायिनी।।६८। यदा भार्या च भर्त्ता च परस्परवशानुगौ। तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामिष सङ्गतम्।।६६। कथं भार्यामृते धर्ममर्थं वा पुरुषः प्रभो। प्राप्नोति काममथवा तस्यां त्रितयमाहितम्।।७०।

राजकुमार ! तुम जैसे महाबुद्धिमान् को जब कोई पुरुष भी आदेश-उपदेश नहीं दे सकता, तब स्त्री क्या आदेश-उपदेश देगी । इसलिए मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूँगी ॥ ६६ ॥

किन्तु, जैसा कि मेरा चित्त अपनी इस सुन्दरी सखी में स्नेहवश लगा हुआ है और जैसा कि तुमसे मैं पूर्णरूप से विश्वस्त हूँ, मैं तुम सरीखे शत्रु विजयी राजकुमार को केवल स्मरण दिलाऊँगी ॥ ६७ ॥

मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाऊँगी कि पित का कर्तव्य अपनी पत्नो का भरण-पोषण और संरक्षण है; क्योंिक धर्म-अर्थ तथा कामरूप पुरुषार्थ की सिद्धि में केवल पत्नी ही ऐसी होती है, जो पित का सदा साथ देती है। जब पत्नी और पित परस्पर प्रेमवश साथ-साथ रहते हैं, तब धर्म-अर्थ और काम—तीनों परस्पर साथ-साथ रहा करते हैं। राजकुमार! कौन ऐसा पुरुष है, जो पत्नी के विना धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है ? वस्तुत: ये तीनों पुरुषार्थ पत्नी में ही सिन्नहित हैं।

अब मैं निश्चिन्त मन से अपनी अनुपम तपस्या में लग जाऊँगी। पवित्र तीर्थों के जल से अपने समस्त पापों का प्रक्षालन कर दूँगी, जिसमें पुनः अपनी ऐसी दुर्दशा न देखनी पड़े। उसके बाद वह वहाँ से चलने को उद्यत हुई और अपनी सखी के स्नेहवश भाविवह्वलता से बोलती बड़ी विनम्नता से उसने उस राजकुमार से कहा॥ ६१-६५॥ कुण्डला की उक्ति—

तथैव भर्तारमृते भार्या धर्मादिसाधने।

न समर्था त्रिवगोंऽयं दाम्पत्यं समुपाश्रितः।।७१।

देवता-िपतृ-भृत्यानामितथीनाश्च पूजनम्।

न पुंभिः शक्यते कर्त्तुमृते भार्यां नृपात्मज।।७२।

प्राप्तोऽिप चार्थो मनुजैरानीतोऽिप निजं गृहम्।

क्षयमेति विना भार्यां कुभार्यासंश्रयेऽिप वा।।७३।

कामस्तु तस्य नैवास्ति प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते।

दम्पत्योः सहधर्मेण त्रयोधर्ममवाप्नुयात्।।७४।

पितृन् पुत्रैस्तथैवान्न-साधनैरितथीन् नरः।

पूजाभिरमरांस्तद्वत् साध्वीं भार्यां नरोऽवित ।।७४।

स्त्रयाश्चापि विना भर्त्रा धर्मकामार्थसन्तितः।

नैव तस्मात् त्रिवगोंऽयं दाम्पत्यमिधगच्छित ।।७६।

एतन्मयोक्तं युवयोगंच्छामि च यथेप्सितम्।

वर्द्धं त्वमनया सार्द्धं धन-पुत्र-सुखायुषा।।७७।

इसी प्रकार पित के बिना धर्म-अर्थ और काम के पुरुषार्थों की प्राप्ति में अकेली पत्नी समर्थ नहीं होती; क्योंकि धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग दाम्पत्य के ही आश्रित रहा करते हैं। राजकुमार! देवपूजन, पितृतर्पण, मृत्यमरण तथा अतिथिपूजन के कार्य पत्नी के बिना अकेले पित नहीं कर सकता। पुरुष को यदि अर्थ प्राप्त भी हो जाय और उसे वह अपने घर में भी ले आवे, तब भो, बिना पत्नी के वह सब नष्ट हो जाता है और यदि पत्नी सुशील नहीं हुई तब तो सब ऑजत धन नष्ट है हो। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि बिना पत्नी के पुरुष को काम-पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। पित और पत्नी परस्पर दाम्पत्य धर्म का पालन करते हुए ही धर्मादि त्रिवर्ग की सिद्धि कर सकते हैं। जैसे पुरुष पुत्रोत्पादन द्वारा पितृगण को, अन्नादि साधन द्वारा अतिथिजन को और पूजन-अर्चन के द्वारा देवगण को संतृप्त करते हैं, वैसे ही पितधर्म के पालन द्वारा अपनी साध्वी पत्नी की सुरक्षा और संतृष्टि भी करते हैं। इसी प्रकार पित के बिना नारी भी धर्म-अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ की प्राप्ति में असमर्थ रहतो है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्मादित्रवर्ग की सिद्धि दाम्पत्य पर ही निर्मर है॥ ६८-७६॥

मैंने तुम दोनों से यह सब कुछ कह दिया। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार तपश्चरण के लिये जा रही हूँ। राजकुमार! मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अपनी इस पत्नी के साथ तुम धन, पुत्र, सुख और पुरुषायुष में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहो॥ ७७॥

पुत्राव्चतुः--

इत्युक्तवा सा परिष्वज्य स्वसलीं तं नमस्य च । जगाम दिव्यया गत्या यथाभित्रेतमात्मनः ॥७८। सोऽपि शत्रुजितः पुत्रस्तामारोप्य तुरङ्गमम्। निर्गन्तुकामः पातालाद्विज्ञातो दनुसम्भवैः ।।७६। ततस्तैः सहसोत्क्रुष्टं ह्रियते ह्रियतेऽति वै। कन्यारत्नं यदानीतं दिवः पातालकेतुना ।।८०। परिघ-निस्त्रिश-गदा-शूल-शरायुधम्। दानवानां बलं प्राप्तं सह पातालकेतुना ।। ८१। तिष्ठ तिष्ठेति जल्पन्तस्ते तदा दानवोत्तमाः। शरवर्षेस्तथा शूलैववर्षुर्नृपनन्दनम् स च शत्रुजितः पुत्रस्तदस्त्राण्यतिवीर्य्यवान् । चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीलया।।८३। पातालतलमसिशक्त्यृष्टिशायकेः। क्षणेन सञ्छन्नमभवद्तध्वजशरोत्करेः ।। ६४। छिन्ने:

नागकुमारों ने कहा-

यह सब कहने के बाद कुण्डला अपनी सखी मदालसा के गले मिली और राजकुमार का अभिवादन किया। तदनन्तर, अपनी इच्छा के अनुसार वह दिव्यगित से वहाँ से चल पड़ी ॥ ७८ ॥

शत्रुजित् का पुत्र वह राजकुमार भी मदालसा को अपने घोड़े पर बैठाकर पाताललोक से प्रस्थान करने के लिये तैयार हुआ; किन्तु दानवगण को उसकी यह

गतिविधि पता चल गयी ॥ ७९ ॥

सहसा दानवगण में हो-हल्ला मच गया कि पातालकेतु के द्वारा स्वर्गलोक से लायो गयी कन्यारत्न मदालसा का अपहरण हो रहा है ॥ ८० ॥

अविलम्ब वहाँ पातालकेतु के साथ परिघ-खड्ग-गदाशूल और धनुष-बाणादि आयुधों से सन्नद्ध दानव-सेना पहुँच गयी। उसके बाद हो 'ठहर-ठहर' की चिल्लाहट के साथ बड़े-बड़े दानववीरों ने राजकुमार पर बाणों और शूलों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। शत्रुजित् का वह पुत्र महाबलशाली राजकुमार कुवलयाश्व भी हँसते-हँसते, अनायास, अपने बाणों से दानवों के चलाये अस्त्र-शस्त्रों को काटने लगा। क्षणभर में ही पाताल भूमि राजकुमार कुवलयाश्व ऋतष्वज के बाण प्रहारों से छिन्त-भिन्न किये गये दानव-सैन्य के खड्ग, शक्ति, ऋष्टि तथा बाणादि अस्त्र-शस्त्रों से आच्छन्न हो गयी।

ततोऽस्त्रं त्वाष्ट्रमादाय चिक्षेप प्रति दानवान् ।
तेन ते दानवाः सर्वे सह पातालकेतुना ।। द्रशः
 ज्वालामालातितीत्रेण स्फुटदस्थिचयाः कृताः ।
 निर्देग्धाः कापिलं तेजः समासाद्येव सागराः ।। दृद्धः
 ततः स राजपुत्रोऽश्वी निहत्यासुरसत्तमान् ।
 स्त्रीरत्नेन समं तेन समागच्छत् पितुः पुरम् ।। दृष्धः।
 प्रणिपत्य च तत् सर्वं स तु पित्रे न्यवेदयत् ।
 पातालगमनञ्चेव कुण्डलायाश्च दर्शनम् ।। दृष्धः।
 तद्वन्मदालसाप्राप्ति दानवेश्चापि सङ्गरम् ।
 वधः तेषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा ।। दृष्धः।
 इति श्रुत्वा पिता तस्य चरितं चाष्ट्येतसः ।
 प्रीतिमानभवच्चेदं परिष्वज्याह चात्मजम् ।। ९०।
 सत्पात्रेण त्वया पुत्र तारितोऽहं महात्मना ।
 भयेम्यो मुनयस्त्राता येन सद्धर्मचारिणः ।। ९१।

उसके बाद राजकुमार ने दानवों को लक्ष्य बना कर 'त्वाष्ट्र' नामक भयंकर अस्त्र चलाया और तत्क्षण अतितीन्न संतापदायक अग्निज्वाला से जाज्वल्यमान उस अस्त्र से पातालकेतु समेत समस्त दानवदल उसी प्रकार जल गया और उनकी चटकती हिंड्डयों की ढेर लग गयी, जिस प्रकार महिंच किपल के तेज से कभी पहले समुद्र की जलराशि जल गयी थी। उसके बाद वह अश्वारूढ़ राजकुमार दानव सेनानायकों का संहार कर रमणीरत्न मदालसा को साथ लिये अपने पिता की राजधानी में पहुँच गया। वहाँ उसने अपने पिता को प्रणाम किया और उन्हें समस्त वृत्तान्त, जैसे कि पाताल-गमन, कुण्डलादर्शन, मदालसा-प्राप्ति, दानवगण के साथ युद्ध, अस्त्र प्रहार से दानववध तथा पुनः राजधानी में पदार्पण आदि से अवगत करा दिया।। ८१-८९।।

उसके पिता महाराज शत्रुजित् अपने सुचरित्र पुत्र राजकुमार ऋतध्वज का यह सब चरित्रवृत्तान्त सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका आलिङ्गन करते हुए उससे कहने लगे॥ ९०॥

मेरे पुत्र ! तुम वस्तुतः सत्पात्र हो, वस्तुतः महापुरुष हो । तुमने सद्धर्माचरण में निरत मुनिजन का दानवभय दूर कर मेरा वस्तुतः उद्धार कर दिया । मेरे शूर-वीर

मत्पूर्वेः ख्यातिमानीतं मया विस्तारितं पुनः। पराक्रमवता वीर त्वया तद्वहुलीकृतम् ॥९२। यदुपात्तं यशः पित्रा धनं वीर्घ्यमथापि वा। तन्न हापयते यस्तु स नरो मध्यमः स्मृतः ॥९३। तद्वीय्यादिधकं यस्तु पुनरन्यत् स्वशक्तितः। निष्पादयति तं प्राज्ञाः प्रवदन्ति नरोत्तमम् ॥९४। यः पिता समुपात्तानि धनवीर्य्यशांसि वै। न्यूनतां नयति प्राज्ञास्तमाहुः पुरुषाधमम् ॥९५। तन्मया ब्राह्मणत्राणं कृतमासीद्यथा पातालगमनं यच्चासूरविनाशनम् ।।९६। यच्च एतदप्यधिकं वत्स तेन त्वं पुरुषोत्तमः। तद्धन्योऽस्म्य बाल त्वमहमेव गुणाधिकम् ॥९७। त्वां पुत्रमीदृशं प्राप्य श्लाघ्यः पुण्यवतामपि। न स पुत्रकृतां प्रीति मन्ये प्राप्नोति मानवः ॥ ९६। पुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानविक्रमैः। धिग्जन्म तस्य यः पित्रा लोके विज्ञायते नरः ॥९९।

पुत्र ! तुमने मेरे राजवंश के यश को, जिसे मेरे पूर्वजों ने आँजत किया था और मैंने विस्तृत किया था, अपने पराक्रम से चतुर्दिक् व्याप्त बना दिया। उस पुरुष को मध्यमकोटि का माना जाता है जो पिता द्वारा उपाजित यश, धन और वीर्यं-बल का क्षय नहीं होने देता। किन्तु वह पुरुष तो महापुरुष कहा जाता है, जो अपने पिता-पितामह के बल-वीर्य से बढ़े-चढ़े अपने बल-वीर्य से यश का अर्जन करता है। बुद्धिमान् लोग उस पुरुष को तो पुरुषाधम कहते हैं, जो पिता से उत्तराधिकार में मिले धन, वीर्य और यश के ह्रास का कारण होता है। तुम्हारी भाँति मैंने भी ब्राह्मणों का त्राण किया था, किन्तु तुमने तो पातालविजय और असुर-संहार सरीखे अनेक महान् कार्य कर दिखाये, जिनके कारण तुम मुझसे बढ़कर महापुरुष हो गये। धन्य हो तुम। मेरे बच्चे ! मुझसे बढ़े-चढ़े शौर्य-वीर्यादि गुणों से युक्त तुम जैसा पुत्र पाकर में भी पुण्यात्मा लोगों की क्लाघा का पात्र हो गया। वह पिता, जैसा मेरा विचार है, उस पुत्र से उतना प्रसन्न नहीं होता, जो अपने बुद्धिबल- दान और वीर्यपराक्रम से उससे (पिता से) आगे नहीं बढ़ जाता। वस्तुतः उस पुत्र के जन्म को धिक्कार है, जो लोक में अपने पिता के कारण प्रख्यात होता है ॥ ९१-९९ ॥

यः पुत्रात् ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः ।
आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्यः पितृपितामहैः ।।१००।
मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिमेति नराधमः ।
तत् पुत्र धनवीर्य्येस्त्वं विवर्द्धस्व सुखेन च ।।१०१।
गन्धर्वतनया चेयं मा त्वया चै वियुज्यताम् ।
इति पित्रा बहुविधं प्रियमुक्तः पुनः पुनः ।।१०२।
परिष्वज्य स्वमावासं सभार्थ्यः स विसर्जितः ।
स तया भार्य्या साद्धं रेमे तत्र पितुः पुरे ।।१०३।
अन्येषु च तथोद्यान-वन-पर्वतसानुषु ।
श्वश्रू-श्वशुरयोः पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा ।
प्रातः प्रातस्ततस्तेन सह रेमे सुमध्यमा ।।१०४।

 श्वीमार्कण्डेयपुराणे कुवलयाक्वीये मदालसापरिणयनं नामैकींवशोऽध्यायः ॥

जो पिता अपने पुत्र के सुयश से यशस्वी होता है, उसका जन्म वस्तुतः धन्याति-धन्य है। जो पिता अपने बुद्धि, विक्रमादि से प्रसिद्धि पाता है, वह धन्य है और जो पिता अपने पितामह के सुयश से ख्याति पाता है. वह मध्यम श्रेणो में गिना जाता है। किन्तु वह मनुष्य तो नराधम है, जो अपनी माता तथा अपने निनहाल की ख्याति से ख्याति पाता है। मेरे पुत्र! मेरा आशोर्वाद है कि तुम धन-समृद्धि, बल-वोर्य तथा सुख-सम्पत्ति से उत्तरोत्तर संपन्न होते रहो और तुम्हारी पत्नी इस गन्धर्व-राजकुमारी का तुमसे कभी वियोग न हो। इस प्रकार पिता महाराज शत्रुजित् ने अपने पुत्र कुवलयाश्व ऋतध्वज के लिये बार-बार अनेकानेक प्रेम भरे वचन कहे, उसे गले लगाया और उसकी पत्नो के साथ उसे उसके भवन के लिये विसर्जित किया। राजकुमार कुवलयाश्व भी अपनी उस प्रियपत्नी के साथ अपने पिता की राजधानी में राजभवन में रमण करने लगा और साथ ही साथ उद्यानों, वनों तथा पर्वतशिखरों में विहार करने लगा। उसकी पत्नी मदालसा भी प्रतिदिन प्रातःकाल अपने सास-ससुर के चरणों की वन्दना करने लगी॥ १००-१०४॥

### पर्यालोचन

(क) पिछले अध्याय में राजकुमार ऋतध्वज कुवलयाश्व की जो कथा है, उसी का अग्रिम अंश इस २१वें अध्याय में है। इस अध्याय में गालव मुनि के साथ कुवलयाश्व का उनके आश्रम में आगमन, आश्रम में कुवलयाश्व के निवासकाल में शुकररूपघारी दानव का उत्पात, कुवलयाश्व के द्वारा शूकर दानव का पीछा करना, शूकर दानव का पातालगामी गर्त में गिरना, कुवलयाश्व का उसे पीछा करते पाताललोक में पहुँचना, दानव राजकुमार पातालकेतु द्वारा अपहृत गन्धर्वराज विश्वावसु की पुत्री राजकुमारी मदालसा से कुवलयाश्व का मिलना, मदालसा के हृदय में कुवलयाश्व के प्रति प्रेम का अङ्करित होना, मदालसा को सखी कुण्डला द्वारा मदालसा के साथ विवाह-बन्धन में कुवलयाश्व को बाँधने की युक्ति, कुवलयाश्व की वधू बनने से मदालसा को रोकने के लिये दुष्ट दानव पातालकेतु की कुचक-रचना, मदालसा की दानव-कुचक से मुक्ति, कुवलयाश्व द्वारा आहत पातालकेतु की मृत्यु, गन्धर्व राजगुरु तुम्बुरु मुनि के द्वारा कुवलयाश्व और मदालसा के विवाह-संस्कार का सम्पादन, कुवलयाश्व और मदालसा के सुखी गाईस्थ्य जीवन-यापन के सम्बन्ध में कुण्डला के उपयोगी उपदेश, कुण्डला का तपश्चरण के लिये प्रस्थान, मदालसा के साथ कुवलयाश्व का अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान, मदालसा और क्वलयाश्व के पाताललोक से भूलोक के लिए प्रस्थान पर दानवों द्वारा छेड़े गये युद्ध में कुवलयाश्व की विजय, महाराज शत्रुजित् के द्वारा राजधानी में अपने पुत्र ऋतध्वज कुवलयाश्व तथा अपनी पुत्रवधू मदालसा का राजकीय स्वागत और राजभवन में कूवलयाश्व तथा मदालसा का सुंखी दाम्पत्य-जीवन—ये सब विषय वर्णित हैं।

(ख) श्रीपाजिटर द्वारा अंग्रेजी में किए गये इस अध्याय के कतिपय क्लोकों के अनुवाद में कुछ भ्रान्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए इस अध्याय का निम्नलिखित क्लोक (संख्या-१२) देखिये—

'ततोऽपश्यत् स सौवर्णप्रासादशतसंकुलम् । पुरन्दरपुरप्रस्यं पुरं प्राकारशोभितम् ॥'

इसका श्रीपाजिटर द्वारा किया गया नीचे लिखा अंग्रेजी अनुवाद भी देखिये—

'Next he saw the city called Purandarapura filled with hundreds of golden palaces, embellished with ramparts.'

यहाँ 'पुरन्दरपुरप्रख्य' शब्द का अर्थ 'पुरन्दरपुर नामक' लिया गया है, जो कि संगत नहीं है। 'पुरन्दरपुरप्रख्य' शब्द का अर्थ पुरन्दर अथवा देवराज इन्द्र के पुर अर्थात् अमरावती के सदृश होना चाहिए। इस अनुवाद में यही अर्थ जो 'पुरन्दरपुर-प्रख्य' शब्द का अर्थ होना चाहिए, किया गया है। (ग) तीचे लिखा एक और श्लोक (संख्या—९८ उत्तराई ९९ पूर्वाई) देखिये—

'न स पुत्रकृतां प्रीति मन्ये प्राप्नोति मानवः। पुत्रेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानविक्रमैः॥'

इस श्लोक का श्रीपाजिटर का किया नीचे लिखा अनुवाद भी देखिये-

'That man does not, I hold, gain the affection of adopted Sons, who does not surpass his son in wisdom, liberality and valour.'

उपर्युक्त क्लोक के पद और वाक्य-विन्यास को देखने से यह स्पष्ट है कि यहाँ 'गोदिलये पुत्र' (adopted sons) का कोई अर्थ नहीं है। 'पुत्रकृतां प्रीतिम्' का अर्थ 'affection of adopted sons' नहीं; अपितु आत्मज पुत्र से प्राप्त प्रसन्नता' है, जो कि प्रासङ्गिक और युक्तिसंगत है; क्योंकि श्रीपाजिटर के अनुवाद में प्रज्ञा, दान और विक्रम में पुत्र की बढ़े-चढ़े पिता की प्रशंसा का अर्थ निकलता है, जब कि पुराणकार का प्रासङ्गिक अर्थ उस पिता की प्रशंसा का अर्थ है, जिसका पुत्र प्रज्ञा, दान और विक्रम में उससे बहुत अधिक बढ़ कर यशस्वी हो जाता है। श्रीपाजिटर के मन में 'प्रीति' के विशेषण 'पुत्रकृतां' शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में भ्रम है; क्योंकि उन्होंने 'पुत्रकृतां' शब्द का अर्थ 'दत्तकपुत्र द्वारा सम्पादित' किया है; जबिक इसका अर्थ 'आत्मज पुत्र द्वारा सम्पादित' होना चाहिये।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'कुवलयाश्वीय' प्रकरण से संबद्ध 'मदालसा-परिणय' नामक २१वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

the tel man but Asserted they

## द्वाविशोऽध्यायः

पुत्रावूचतुः—

ततः काले बहुतिथे गते राजा पुनः सुतम् ।
प्राह गच्छाशु विप्राणां त्राणाय चर मेदिनीम् ।।१।
अश्वमेनं समारुह्य प्रातः प्रार्तादने दिने ।
अबाधा द्विजमुख्यानामन्वेष्टच्या सदैव हि ।।२।
दुर्वृत्ताः सन्ति शतशो दानवाः पापयोनयः ।
तेभ्यो न स्याद्यथा बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरु ।।३।
स यथोक्तस्ततः पित्रा तथा चक्रे नृपात्मजः ।
परिक्रम्य महीं सर्वा ववन्दे चरणौ पितुः ।।४।
अहन्यहन्यनुप्राप्ते पूर्वाह्वे नृपनन्दनः ।
ततश्च शेषं दिवसं तया रेमे सुमध्यया ।।४।

दोनों नागकुमार बोले-

इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये, तब महाराज शत्रुजित् ने पुनः अपने पुत्र राजकुमार ऋतध्वज से कहा कि यथाशीघ्र दुष्ट दानवों से विप्रगण के परित्राण के लिये प्रस्थान करो और इस कार्य के लिए समस्त पृथिवी की परिक्रमा कर डालो ॥ १॥

अपने कुवलय नामक अश्व पर आरूढ़ होकर निरन्तर प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण करो और इस बात का पता लगाते रहो कि द्विजगण पर कहीं कोई संकट तो नहीं पड़ रहा है ॥ २॥

बात यह है कि सैकड़ों पापी दैत्य-दानव ऐसे हैं, जो दुराचरण में लगे रहते हैं। ऐसे दुष्ट दानवों से मुनिजन को कोई कष्ट न हो, इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहो ॥३॥

उस राजकुमार ने, जैसा कि पिता ने कहा था, वैसा ही किया और समस्त पृथिवी की परिक्रमा करने के बाद पिता के चरणों की वन्दना की ॥ ४॥

प्रतिदिन पूर्वीह्य में राजकुमार की यही दिनचर्या थी, जिसके बाद अवशिष्ट समय में वह अपनी प्रियपत्नी मदालसा के साथ आनन्दमग्न रहा करता था ॥ ५॥ एकदा तु चरन् सोऽथ ददर्श यमुनातटे।
पातालकेतोरनुजं तालकेतुं कृताश्रमम्।।६।
मायावी दानवः सोऽथ मुनिरूपं समास्थितः।
स प्राह राजपुत्रं तं पूर्ववैरमनुस्मरन्।।७।
राजपुत्र बवीमि त्वां तत् कुरुष्व यदीच्छिसि।
न च ते प्रार्थनाभङ्गः कार्यः सत्यप्रतिश्रव।।६।
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कर्त्तव्याश्र्व तथेष्टयः।
चितयस्तत्र कर्त्तव्या नास्ति मे दक्षिणा यतः।।९।
अतः प्रयच्छ मे वीर हिरण्यार्थं स्वभूषणम्।
यदेतत् कण्ठलग्नं ते रक्ष चेमं ममाश्रमम्।।१०।
यावदन्तज्जंले देवं वरुणं यादसां पतिम्।
वैदिक्वेर्वारुणेर्मन्त्रैः प्रजानां पुष्टिहेतुकैः।।११।
अभिष्टूय त्वरायुक्तः समम्येमीति वादिनम्।
तं प्रणम्य ततः प्रादात् स तस्मे कण्ठभूषणम्।।१२।

एक समय ऐसा हुआ कि परिभ्रमण करते हुए वह यमुना नदी के तट पर आया और उसने दानव राजकुमार पातालकेतु के छोटे भाई तालकेतु को देखा, जो वहाँ आश्रम बना कर रह रहा था। वह दानव तालकेतु बड़ा मायावी था और उस समय मुनिरूप घारण किये हुए था। राजकुमार ऋतध्वज को देखकर 'इसी ने मेरे बड़े भाई का वध किया है' इस बात की स्मृति होते ही पुरानी शत्रुता को हृदय में संजोकर उसने राजकुमार से कहा। उसने यह कहा—राजकुमार! तुमसे मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे यदि चाहो तो, कर दो। मेरी प्रार्थना भङ्ग न होने पाये; क्योंकि तुम सत्य-प्रतिज्ञ हो। मुझे धर्मार्जन के निमित्त यज्ञ करना है, जिसमें अनेकों इष्टियों का संपादन होना है, जिसके लिए अग्निचयन को स्थलियों का निर्माण अपेक्षित है। किन्तु इन सब कार्यों के लिए मेरे पास घन का अभाव है। इसलिए, हे वीर राजकुमार ! मेरे यज्ञा-नुष्ठान में जो स्वर्ण की आवश्यकता है, उसके लिये अपना कण्ठाभरण मुझे देने की कृपा करो और मेरी अनुपस्थिति में मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। 'मुझे जल के भीतर जलचरों के अधिपति वरुणदेव की उपासना करनी है और ऐसे मन्त्रों से करनी है, जो वरुणदेवता के वैदिक मन्त्र हैं और जिनमें प्रजाजन के पालन-पोषण की शक्ति है। मैं वरुण देवता का अर्चन-पूजन समाप्त करके यथाशीघ्र तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा'। यह सुनकर राजकुमार ने इस प्रकार की बात करनेवाले उस मायामुनि को प्रणाम किया और अपना कण्ठाभरण उसे दे दिया ॥ ६-१२ ॥

प्राह चैनं भवान् यातु निन्यंलोकेन चेतसा । स्थास्यामि तावदत्रेव तवाश्रमसमीपतः ।।१३। तवादेशान्महाभाग यावदागमनं तव । न तेऽत्र कश्चिदाबाधां करिष्यति मिय स्थिते । विश्रब्धश्चात्वरन् ब्रह्मन् कुष्ण्व त्वं मनोगतम् ।।१४।

## पुत्रावूचतुः—

एवमुक्तस्ततस्तेन स ममज्ज नदीजले।
ररक्ष सोऽपि तस्यैव मायाविहितमाश्रमम्।।१४।
गत्वा जलाशयात् तस्मात् तालकेतुश्च तत्परम्।
मदालसायाः प्रत्यक्षमन्येषाञ्चेतदुक्तवान्।।१६।

## तालकेतुख्वाच-

वीरः कुवलयाश्वोऽसौ ममाश्रमसमीपतः। केनापि दुष्टदैत्येन कुर्वन् रक्षां तपस्विनाम्।।१७। युध्यमानो यथाशक्ति निघ्नन् ब्रह्मद्विषो युधि। मायामाश्रित्य पापेन भिन्नः शूलेन वक्षसि।।१८।

इसके बाद राजकुमार ने उससे कहा 'तुम निश्चिन्त मन से यज्ञानुष्ठान के लिए जाओ, मैं, तुम्हारे लौटने तक, तुम्हारे आदेशानुसार, तुम्हारे आश्रम के समीप ठहरा रहूँगा। मेरे यहाँ रहते, कोई भी, तुम पर, कोई संकट नहीं खड़ा कर सकेगा। इस लिए पूर्णंख्प से विश्वस्त होकर, शान्तिपूर्वक, जैसा चाहते हो, वैसा अनुष्ठान करो॥ १३-१४॥

### नागकुमारों ने कहा-

राजकुमार के ऐसा कहने के बाद, उस दानव तालकेतु ने यमुनाजल में गोता लगा लिया और राजकुमार उसी के मायारूप आश्रम की रखवाली में लग गया। यमुना के उस जलाशय से निकलकर तालकेतु महाराज शत्रुजित् के राजभवन में पहुँचा और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष उसने यह कहा।। १५-१६।।

तालकेत को उक्ति-

वीर राजकुमार कुवलयाश्व को, जब वह मेरे आश्रम के समीप तपश्चर्या में लगे मुनिजनों की रक्षा कर रहा था और यथाशक्ति युद्धभूमि में ब्रह्मद्वेषी दैत्य-दानवों का संहार करने में लगा था, एक पापी दुष्ट दैत्य ने, मायाजाल फैलाया और शूल चला कर उसका वक्ष:स्थल विद्ध कर दिया। जब वह मर रहा था, तभी उसने अपना म्रियमाणेन तेनेवं दत्तं मे कण्ठभूषणम् ।
प्रापितश्चाग्निसंयोगं स वने शूद्रतापसैः ।।१९।
कृतार्तह्रेषाशब्दो वे त्रस्तः साश्रुविलोचनः ।
नीतः सोऽश्वश्च तेनेव दानवेन दुरात्मना ।।२०।
एतन्मया नृशंसेन दृष्टं दुष्कृतकारिणा ।
यदत्रानन्तरं कृत्यं क्रियतां तदकालिकम् ।।२१।
हृदयाश्वासनञ्चेतद् गृह्यतां कण्ठभूषणम् ।
नास्माकं हि सुवर्णेन कृत्यमस्ति तपस्विनाम् ।।२२।

पुत्राव्चतुः—

इत्युक्तवोत्सृज्य तद्भूमौ स जगाम यथागतम् । निपपात जनः सोऽथ शोकात्तीं सूर्च्छयाऽऽतुरः ।।२३। तत्क्षणात् चेतनां प्राप्य सर्वास्ता नृपयोषितः । राजपत्न्यश्च राजा च विलेपुरतिदुःखिताः ।।२४। मदालसा तु तद् दृष्ट्वा तदीयं कण्ठभूषणम् । तत्याजाशु प्रियान् प्राणान् श्रुत्वा च निहतं पितम् ।।२४।

यह कण्ठाभरण मुझे दिया। उसके बाद शूद्र तपस्वी लोगों ने, वहीं उसका दाह-संस्कार कर दिया। इस काण्ड के होने के बाद, वही दुरात्मा दानव उसके कुवलय नामक अश्व को, जिसकी आँखें अश्रुपूरित थीं, जो अपने स्वामी के वियोग में बड़े कष्ट से हिनहिना रहा था और बड़ा त्रस्त हो गया था, वहाँ से कहीं अन्यत्र ले गया। यह सब दृश्य मैंने आखों देखा है। मेरे जैसा निर्दंथी और दुराचारी कौन होगा! अब इसके बाद जो कुछ करना है, उसमें आप लोग विलम्ब न करें। आप इस कण्ठाभरण को ले-लें; क्योंकि यही अब आप लोगों के हृदय का आश्वासन बचा है। मैं तो तपस्वी हूँ, मुझे सोने के कण्ठहार की क्या आवश्यकता!॥ १७-२२॥

## नागकुमारों ने कहा-

यह सब कहने के बाद उस मायामुनि ने वह कण्ठाभरण वहीं नीचे रख दिया और जहाँ से वह आया था, वहीं चला गया। वहाँ जो लोग भी थे, वे शोक-विह्वल हो गये और मूच्छित होकर नीचे गिर पड़े। जैसे ही राजकुमारियों, राजरानियों और राजा की चेतना लौटी, वे सब अत्यन्त दुःख में पड़े विलाप करने लगे॥ २३-२४॥

. मदालसा ने जैसे ही उस कण्ठहार को देखा और यह सुना कि उसका प्रियतम मारा गया है, अपने प्रिय प्राणों को छोड़ दिया ॥ २५ ॥ ततस्तथा महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्।

यथेव तस्य नृपतेः स्वगेहे समवर्तत।।२६।

राजा च तां मृतां दृष्ट्वा विना भर्त्रा मदालसाम्।

प्रत्युवाच जनं सर्वं विमृश्य सुस्थमानसः।।२७।

न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा।

सर्वेषामेव संचिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्।।२६।

किन्नु शोचामि तनयं किन्नु शोचाम्यहं स्नुषाम्।

विमृश्य कृतकृत्यत्वान्मन्येऽशोच्यावुभाविप।।२९।

मच्छू श्रू षुर्मद्वचनाद्द्विजरक्षणतत्परः ।

प्राप्तो मे यः सुतो मृत्युं कथं शोच्यः स घीमताम्।।३०

अवश्यं याति यद्देहं तद्द्विजानां कृते यदि।

मम पुत्रेण संत्यक्तं नन्वम्युद्यकारि तत्।।३१।

इयञ्च सत्कुलोत्पन्ना भर्त्यव्वेवमनुव्रतां।

कथन्नु शोच्या नारीणां भर्तुरन्यन्न दैवतम्।।३२।

तदनन्तर, जिस प्रकार का उच्चस्वर का करुण-क्रन्दन महाराज शत्रुजित के राजभवन में होने लगा, उसी प्रकार का करुण-क्रन्दन नागरिकों के भवनों में भी प्रारम्भ हो गया। महाराज शत्रुजित ने जब पित के विरह में मदालसा को मरी हुई देखा, तब वे बहुत सोच-विचार के बाद कुछ स्वस्थिचित्त हुए और उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को सम्बोधित कर कहा। उन्होंने यह कहा कि—'रोने-घोने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी भाँति आप लोगों के और वस्तुतः सभी लोगों के बन्धु-बान्धवादि सम्बन्ध अत्यन्त क्षणभङ्गर हैं। मैं किसके-किसके दुःख मनाऊँ—अपने प्रिय पुत्र के लिये दुःख मनाऊँ या अपनी पुत्रवधू के लिये दुःख मनाऊँ। बहुत सोचने के बाद मुझे तो यही प्रतीत होता है कि दोनों कृतकृत्य हो गये हैं और उनके लिये, अब, शोक मनाना निरर्थक है।। २६-२९।।

आप लोग देखें कि सदा मेरी आज्ञा के पालक और मेरे आदेश से द्विजगण के संरक्षण में तत्पर मेरा जो पुत्र मर गया है, उसके लिये कोई बुद्धिमान् क्यों कर शोक मनावेगा ! ॥ ३० ॥

जिस शरीर का नाश अवश्यंभावी है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने द्विजगण की रक्षा में छोड़ दिया है, तब तो यही मानना पड़ेगा कि उसका यह कार्य उसके लिए एक महान् अभ्युदय है।। ३१।।

साथ ही साथ, इस मदालसा के लिए, जो एक कुलीन वंश में जन्मी है और अपने पित के प्रति इस प्रकार अनुरक्त होने के कारण उसके मरते ही अपने प्राण अस्माकं बान्धवानाश्च तथान्येषां दयावताम् ।
शोच्या ह्योषा भवेदेवं यदि भर्जा वियोगिनी ।।३३।
या तु भर्तुवंधं श्रुत्वा तत्क्षणादेव भामिनी ।
भर्त्तारमनुयातेयं न शोच्याऽतो विपश्चिताम् ।।३४।
ताः शोच्या या वियोगिन्यो न शोच्या या मृताः सह ।
भर्जा वियोगस्त्वनया नानुभूतः कृतज्ञया ।।३५।
दातारं सर्वसौख्यानामिह चामुत्र चोभयोः ।
लोकयोः का हि भर्त्तारं नारी मन्येत मानुषम् ।।३६।
नासौ शोच्यो न चैवयं नाहं तज्जननी न च ।
त्यजता ब्राह्मणार्थाय प्राणान् सर्वे स्म तारिताः ।।३७।
विप्राणां मम धर्मस्य गतः स हि महामितः ।
आनृष्यमर्द्वभृक्तस्य त्यागाद् देहस्य मे सुतः ।।३८।

छोड़ चुकी है, क्यों कर शोक मनाया जाय, क्योंकि नारी के लिए पित के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं होता । हाँ, यिद यह पित से विमुक्त रहती, तब भले ही हम लोगों के द्वारा, उसके बन्धु-बान्धवों द्वारा तथा अन्य दयाई हृदय लोगों के द्वारा उसके लिये शोक मनाया जाना उचित होता। किन्तु जो नारी अपने पितदेव के वध का समाचार सुनते ही तत्काल प्राण छोड़ दे और पित का अनुगमन करे, उसके लिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते।। ३२-३४।।

शोक तो उस नारी के लिए मनाना उचित है, जो अपने पित से वियुक्त हो गयी है। उस नारी के लिए शोक मनाना उचित नहीं, जो अपने पित के मरते ही, पितवता इस मदालसा की भाँति, अपने प्राण छोड़ देती है, जो अपने पित से कभी विमुक्त ही नहीं हुई ॥ ३५॥

कौन ऐसी नारी है, जो इहलोक और परलोक के समस्त सुख-भोगों को देने वाले पित को मनुष्ययोनि का जीव माने ॥ ३६॥

इसलिए न तो ऋतध्वज के लिये शोक मनाना ठीक है और न मदालसा के लिये। इस प्रकार न तो मेरे लिए शोक मनाना उचित है और न उसकी मां के लिए, क्योंकि द्विजगण के संरक्षण में प्राण देनेवाले मेरे पुत्र ने हम सब को तार दिया है।। ३७॥

वस्तुतः मेरा महा-वृद्धिमान् पुत्र धन्य है, जो अपने अर्द्धभुक्त (आधी आयु तक ही सुखभोग करनेवाले) शरीर के परित्याग से विप्र-गण से उऋण हो गया और साथ ही साथ धर्म के ऋण से भी उऋण हो गया है।। ३८।।

मातुः सतीत्वं मद्वंशवैमल्यं शौर्य्यमात्मनः। संग्रामे संत्यजन् प्राणान् नात्यजव् द्विजरक्षणम्।।३९।

पुत्रावूचतु:---

ततः कुवलयाश्वस्य माता भर्तुरनन्तरम्। श्रुत्वा पुत्रवधं तादृक् प्राह दृष्ट्वा तु तं पतिम्।।४०। मातोवाच—

न मे मात्रा न मे स्वस्ना प्राप्ता प्रीतिर्नृपेदृशी।
श्रुत्वा मुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया।।४१।
शोचतां बान्धवानां ये निःश्वसन्तोऽतिदुःखिताः।
स्त्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माता वृथाप्रजा।।४२।
संग्रामे युध्यमाना येऽभीता गोद्विजरक्षणे।
श्रुण्णाः शस्त्रैविपद्यन्ते त एव भवि मानवाः।।४३।
श्रिथनां मित्रवर्णस्य विद्विषाश्व पराङ्मुखः।
यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसूः।।४४।

मेरे पुत्र ने युद्ध में प्राण अवश्य छोड़े हैं; किन्तु द्विजसंरक्षण का कार्यं कभी नहीं छोड़ा, जिससे उसने अपनी माता के सतीत्व, मेरे राजवंश के निष्करुङ्क आचार और अपने शौर्य-वीर्य-सबको उजागर कर दिया ॥ ३९ ॥ नागकुमारों ने आगे कहा—

तदनन्तर कुवलयाश्व की माता ने, पित के यह सब कुछ कहने के बाद, जब अपने पुत्र के उस प्रकार के वध का वृतान्त सुना, तब पित की ओर देखती हुई वह कहने लगी।। ४०।।

क्वलयाश्व की माता की उक्ति-

महाराज! मैं धन्य भाग्य हूँ; क्योंकि मुझे जो प्रसन्नता माता से नहीं मिली और न बहन से मिली, वह मुनिजन के संरक्षण में मारे गये पुत्र के वृतान्त-श्रवण से मिली है। उन लोगों की मां का पुत्रवती होना निरर्थंक है, जो व्याधियों से पीड़ित होकर अपने शोकाकुल बन्धु-बान्धवों के देखते, अत्यन्त दु:ख से प्राण छोड़ते हैं। किन्तु गोरक्षण और द्विजरक्षण के लिए जो संग्राम में निर्भय होकर युद्ध करते हैं और अस्त्र के प्रहारों से क्षत-विक्षत होकर प्राण-परित्याग करते हैं, वे ही इस भूलोक में मनुष्य कहे जाने के योग्य हैं॥ ४१-४३॥

जो पुत्र याचकों को देखकर मुँह नहीं मोड़ता, मित्रों को देखकर मुँह नहीं मोड़ता और न शत्रुओं को देखकर युद्ध से विमुख होता है, उसी पुत्र का पिता वस्तुतः पिता है और उसी पुत्र की माता वीरप्रसिवनी होने के कारण वस्तुतः माता है ॥ ४४ ॥ गर्भक्लेशः स्त्रियो मन्ये साफल्यं भजते तदा । यदारिविजयी वा स्यात् संग्रामे वा हतः सुतः ॥४५।

पुत्रावूचतुः—

ततः स राजा संस्कारं पुत्रपत्नीमलम्भयत् ।

तिर्गम्य च बहिः स्नातो दवौ पुत्राय चोदकम् ॥४६।

तालकेतुश्च निर्गम्य तथैव यमुनाजलात् ।

राजपुत्रमुवाचेदं प्रणयान्मघुरं वचः ॥४७।

गच्छ भूपालपुत्र ! त्वं कृतार्थोऽहं कृतस्त्वया ।

कार्यं चिराभिलषितं त्वय्यत्राविचले स्थिते ॥४६।

वार्षणं यज्ञकार्यञ्च जलेशस्य महात्मनः ।

तन्मया साधितं सर्वं यन्ममासीदभीष्सितम् ॥४९।

प्रणिपत्य स तं प्रायाद्राजपुत्रः पुरं पितुः ।

समारुह्य तमेवाश्वं सुपर्णानिलविक्रमम् ॥५०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे कुवलयाश्वीये मदालसावियोगो नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥

तदनन्तर, राजभवन से बाहर निकल कर राजा शत्रुजित् ने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू का अन्तिम संस्कार किया और स्नानादि से शुद्ध होकर पुत्र के लिये श्राद्धतपंण किया ॥ ४६॥

इघर तालकेतु ने यमुना जल से बाहर निकलकर बड़े प्रेम से राजकुमार कुवल-याश्व से मीठी-मीठी बातें की । उसने कहा—'राजकुमार ! अब तुम जा सकते हो, तुमने मुझे कृतार्थं कर दिया है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अविचलक्ष्प से रहते मैंने अपना बहुत पुराना मनोरथ पूरा कर लिया है । मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि मैं जल के अधिपति, महान् आत्मा वरुणदेव को प्रसन्न करने के लिये यज्ञानुष्ठान कहाँ । मैंने अपना यह अभीष्ट अब पूर्णतया सिद्ध कर लिया है । उसके बाद राजकुमार ने उस मायामुनि को प्रणाम कर गरुड एवं वायु के वेग के समान वेग से चलनेवाले अपने उसी कुवलय नामक अश्व पर आरूढ़ होकर अपने पिता की राजधानी के लिए प्रस्थान किया ॥ ४७-५०॥

मेरा तो यही विचार है कि उसी नारी की प्रसव-पीड़ा सार्थंक है, जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है, जो संग्राम में या तो शत्रुओं को पराजित करता है या शत्रुओं के हाथ मौत पाता है ॥ ४५ ॥ नागकुमारों की उक्ति—

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में सती-साध्वी पतिदेवता मदालसा के उदात्त चरित का सूक्ष्म; किन्तु सुन्दर निरूपण है। महाभारत (अनुशासन पर्व) के १४६ वें अध्याय के नीचे लिखे क्लोकों (संख्या ४, ५, ६) में 'पतिदेवता' नारियों का उल्लेख है—

'सावित्री ब्रह्मणः साध्वी कौशिकस्य शची सती। लक्ष्मी विष्णोः प्रिया भार्या धृतिर्भार्या यमस्य तु॥ मार्कण्डेयस्य धूमोर्णा ऋद्धिर्वेश्रवणस्य च। वरुणस्य तथा गौरी सूर्यस्य च सुवर्चला॥ रोहिणी शशिनः साध्वी स्वाहा चैव विभावसोः। अदितिः कश्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः॥'

मदालसा भी 'पितदेवता' है। 'पितदेवता' नारी के ही विषय में महाभारत के उपर्युक्त पर्व के उपर्युक्त अध्याय के निम्नलिखित क्लोक (संख्या ३५, ३६) दर्शनीय हैं—

'सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखदर्शना। अनन्यचित्ता सुमुखी भर्तुः सा धर्मंचारिणी॥ सा भवेद् धर्मपरमा सा भवेद् धर्मभागिनो। देववत् सततं साध्वी या भर्तारं प्रपश्यति॥'

और निम्निलिखित क्लोक (संख्या—५५) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है— 'पिर्तिहं देवो नारीणां पितर्बन्धुः पितर्गितिः। पत्या समा गितर्नास्ति देवतं वा यथा पितः॥'

मार्कण्डेयपुराण में मदालसा के चरित्र-चित्रण में पितदेवता नारी के चरित का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे महाभारत की मान्यताएँ मार्कण्डेयपुराण में पुनरुज्जीवित हो उठी हैं। मार्कण्डेयपुराण के 'नारीणां भर्तुरन्यन्न दैवतम्' की उक्ति में महाभारत में विस्तारपूर्वक वर्णित पितदेवता नारी की समस्त विशेषताएँ अन्तर्निहित हैं।

(ख) मार्कण्डेय पुराण के इस अध्याय का नीचे लिखा श्लोक (संख्या—४१) देखिए—

'न मे मात्रा न मे स्वस्ना प्राप्ता प्रीतिनृपेदृशी। श्रुत्वा मुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया॥'

इस श्लोक का श्रीपाजिटर कृत अनुवाद भी देखिये—

'Not such gratification did my mother or sister get, O King! as I have felt in hearing that my son has been slain while protecting the Muni.' यहाँ यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद में पुराणकार के उपर्युक्त श्लोक का वास्तविक अभिप्राय नहीं निकलता । यहाँ जैसा अनुवाद किया गया है, वही श्लोक के अर्थ के अनुरूप अनुवाद है ।

मार्कण्डेयपुराण के इस क्लोक के श्रीरामस्वरूप शर्मा के द्वारा मुरादाबाद से प्रकाशित नीचे लिखे अनुवाद में भी श्रीपार्जिटर के भ्रान्तिपूर्ण अनुवाद की गूँज-सी सुनायी पड़ती है—

'हे राजन् ! मेरे पुत्र ने मुनियों की रक्षा करते हुए अपने प्राण छोड़े हैं, यह बात सुनकर मुझको जैसी प्रसन्नता हुई है, मेरी माता और बहन को भी कभी वैसी प्रसन्नता नहीं हुई।'

श्रीवृन्दावन दास द्वारा श्यामकाशी प्रेस मथुरा से प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण के हिन्दी अनुवाद में उपर्युक्त ऋोक का लगभग इसी आशय का निम्नलिखित अशुद्ध भावानुवाद है—

'हे राजन् ! न तो मेरी माता और न मेरी सास ही ने इतना यश पाया, जितना कि मैंने मुनियों की रक्षा करते हुए अपने पुत्र के मरण को सुनकर पाया ।'

उपर्युक्त अनुवाद में 'प्रीति' का अर्थ जो कि आनन्द अथवा प्रसन्नता होना चाहिए, 'यश' कर दिया गया है, जो कि सर्वथा अशुद्ध है। मार्कण्डेयपुराण के ऊपर लिखे ४१वें रलोक का पुराणकार-सम्मत अर्थ यही है कि 'मुनिजन के परित्राण में प्राण गँवानेवाले पुत्र के वृत्तान्त-श्रवण से मुझे जो आनन्द मिला है, वह न तो माता के वात्सल्यपूर्ण व्यवहारों से मिला है और न सहोदर बहन के स्नेह-सौहादंपूर्ण आचार-विचारों से मिला है।

पुराण की भाषा आपाततः बड़ी सरल है; किन्तु उसका अर्थं पर्याप्त ऊहा-पोह से ही ठीक-ठीक समझ में आता है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'कुवलयाश्वीय' प्रकरण से संबद्ध 'मदालसावियोग' नामक २२वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

## त्रयोविशोऽध्यायः

पुत्राव्चतुः—

स राजपुत्रः संप्राप्य वेगादात्मपुरं ततः ।
पित्रोर्ववन्दिषुः पादौ दिदृक्षुश्च मदालसाम् ।।१।
ददर्श जनमुद्धिग्नमप्रहृष्टमुखं पुरः ।
पुनश्च विस्मिताकारं प्रहृष्टवदनं ततः ।।२।
अन्यमुत्फुल्लनयनं दिष्टचा दिष्टचेतिवादिनम् ।
परिष्वजन्तमन्योन्यमितकौतूहलान्वितम् ।।३।
चिरं जीवोद्दकल्याण ! हतास्ते परिपन्थिनः ।
पित्रोः प्रह्लादय मनस्तथास्माकमकण्टकम् ।।४।

पुत्राव्चतुः--

इत्येवं वादिभिः पौरैः पुरः पृष्ठे च संवृतः । तत्क्षणप्रभवानन्दः प्रविवेश पितुर्गृहम् ॥५॥

नागकुमारों ने कहा-

वह राजकुमार ऋतध्वज कुवलयास्व अपने माता-पिता की चरण-वन्दना करने और मदालसा से मिलने की अभिलाषा लिये बड़ी शीघ्रता से अपने राजभवन में पहुँचा। पहुँचते ही उसने अपने समक्ष उपस्थित जनसमूह को देखा, जो बड़ा उद्विग्न प्रतीत हो रहा था और जिसके मुख-मण्डल शोकाकुल हो रहे थे। किन्तु, साथ ही साथ उसने यह भी देखा कि अकस्मात् सब लोग विस्मयाविष्ट हो रहे थे और बड़े प्रसन्नमुख दिखायी पड़ रहे थे। उसने किन्हीं लोगों को ऐसा देखा जिनकी आँखे आनन्द से विकसित हो रही थीं और जो 'अहोभाग्य! अहोभाग्य!' की रट लगा रहे थे तथा अत्यन्त कौतूहल से भरे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वे सब राजकुमार को संबोधित कर कह रहे थे— 'महासौभाग्यशाली राजकुमार! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे शत्रुगण मर चुके। अब तुम अपने माता-पिता के हृदय आह्लादित करो और हम सब के भी हृदय आनन्दित करो; क्योंकि अब सब लोग सभी दुश्चिन्ताओं से मुक्त हो गये हैं'॥ १-४॥

नागकुमारों ने कहा—
इस प्रकार की शुभाशंसा करनेवाले नागरिकों ने उसे आगे और पीछे से घेर लिया, जिससे उसे तत्काल बड़ा आनन्द मिला और उसके बाद वह अपने पिता के राजभवन में प्रविष्ठ हो गया॥ ५॥

पिता च तं परिष्वज्य माता चान्ये च बान्धवाः ।
चिरं जीवेति कल्याणीर्दं दुस्तस्मै तदाशिषः ।।६।
प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतिदिति विस्मितः ।
पप्रच्छ पितरं तात ! सोऽस्मै सम्यक् तदुक्तवान् ।।७।
स भार्थ्यां तां मृतां श्रुत्वा हृदयेष्टां मदालसाम् ।
पितरौ च पुरो दृष्ट्वा लज्जाशोकाव्धिमध्यगः ।।६।
चिन्तयामास सा बाला मां श्रुत्वा निधनं गतम् ।
तत्याज जीवितं साध्वी धिङ्मां निष्ठुरमानसम् ।।९।
नृशंसोऽहमनार्थ्योऽहं विना तां मृगलोचनाम् ।
मत्कृते निधनं प्राप्तां यज्जीवाम्यतिनिर्घृणः ।।१०।
पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तम्य मानसम् ।
मोहोद्गममपास्याशु निःश्वस्योच्छ्वस्य चातरः ।।११।
मृतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम् ।
कि मयोपकृतं तस्याः श्लाष्ट्यमेतत्त् योषिताम् ।।१२।

उसके बाद उसने अपने पिता की चरण-वन्दना की और आक्चर्य प्रकट करते हुए उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है ?' उसके पिता ने उसे सब बातों से अवगत करा दिया॥ ७॥

जैसे ही उसने सुना कि उसकी हृदयेश्वरी मदलसा का देहान्त हो गया है और अपने सामने खड़े अपने माता-पिता को भी देखा, वैसे ही वह लज्जा और शोक के सागर में डूबने-उतराने लगा। वह सोचने लगा कि बेचारी मदालसा ने उसे मरा हुआ सुनकर अपने प्राण छोड़ दिये। कितनी साध्वी थी वह नारी! धिक्कार तो उसे है, जिसका हृदय इतना निष्ठुर है कि यह सब जानते हुए भी वह जी रहा है। मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना नीच हूँ और कितना हृदयहीन हूँ, जो मेरे लिये प्राण परित्याग करनेवाली मृगनयनी मदालसा के विना भी जीवित पड़ा हूँ॥ ८-१०॥

तदनन्तर उसने अपने मन को ढाँढ़स बँधाया, मोह-ममता को दूर हटाया और वड़ा आतुर होकर आह भरना प्रारम्भ किया। वह सोच-विचार में लग गया। वह यह सोचने लगा कि जब मदालसा मेरे लिये मरी है, तब मुझे भी उसके लिये प्राण छोड़ देना चाहिये। किन्तु, ऐसा करने से मैं मदालसा का क्या कल्याण कर सकूँगा!

उसके पिता और उसकी माता तथा अन्य बन्धु-बान्धव 'राजकुमार चिरंजीवी हों' के माङ्गलिक आशोर्वचन बोलने लगे॥ ६॥

यदि रोदिमि वा दोनो हा प्रियेति ! वदन्मुहुः ।
तथाप्यश्लाघ्यमेतन्नो वयं हि पुरुषाः किल ।।१३।
अथ शोकजडो दोनो स्रजा होनो मलान्वितः ।
विपक्षस्य भविष्यामि ततः परिभवास्पदम् ।।१४।
मयारिशातनं कार्य्यं राजः शुश्रूषणं पितुः ।
जीवितं तस्य चायत्तं सन्त्याज्यं तत्कथं मया ।।१५।
किन्त्वत्र मन्ये कर्त्तव्यस्त्यागो भोगस्य योषितः ।
स चापि नोपकाराय तन्वङ्गचाः किन्तु सर्वथा ।।१६।
मया नृशंस्यं कर्त्तव्यं नोपकार्य्यपकारि च ।
या मदर्थेऽत्यजत् प्राणांस्तदर्थेऽल्पमिदं मम ।।१७।

पुत्रावूचतुः—

इति कृत्वा मति सोऽथ निष्पाद्योदकदानिकम् । क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा प्रत्युवाच ऋतध्वजः ॥१८॥

इस प्रकार का प्राण-पित्याग तो नारी के लिये क्लाघ्य है, पुरुष के लिये नहीं और यदि 'हा प्राणेक्वरी! हा मदालसे!' की रट लगाते दीन-हीन बने रोता हूँ, तब भी ऐसा करना मेरे समान मनुष्य के लिये अनुचित होगा; क्योंकि मैं पुरुष हूँ (नारी नहीं)। साथ ही साथ यदि शोकाकुल होकर माल्य-धारण न करूँ, दीन-हीन तथा शरीर से मिलन दिखायी पड़ूँ, तो अपने शत्रुगण के द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत कर दिया जाऊँगा। मेरा कर्त्तंव्य तो शत्रुमर्दन है और अपने महाराज पूज्य पिता की सेवा-शृश्रूषा है; क्योंकि मेरा जीवन उनके अधीन है, जिसके कारण मैं उसे समाप्त करने में सवंथा असमर्थं हूँ। किन्तु ऐसा लगता है कि मुझे स्त्री-संभोग के सुख को तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी; किन्तु ऐसा लगता है कि मुझे स्त्री-संभोग के सुख को तिलाञ्जलि देनी पड़ेगी; किन्तु ऐसा करने से भी मेरी प्यारी सुन्दरी मदालसा का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे लिये अब दयाई हृदयता का ही व्यवहार करना उचित है। कैसा करने से मदालसा का उपकार होगा और कैसा करने से उसका उपकार नहीं होगा – यह सब सोचना अब व्यर्थ है; क्योंकि जिसने मेरे लिये अपने प्राणों का परित्याग किया है, उसके लिये मेरा सब करना कुछ भी नहीं करने के बराबर है॥ ११-१७॥

## नागकुमारों ने आगे कहा—

अन्ततः ऋतध्वज कुवलयाश्व ने मदालसा के लिये श्राद्ध-तर्पण किया और अन्य और्ध्वदैहिक क्रियाओं को करने के बाद यह कहा ॥ १८॥ ऋतध्वज उवाच—
यदि सा मम तन्वङ्गी न स्याद्भार्थ्या मदालसा ।
अस्मिन् जन्मिन नान्या मे भिवत्री सहचारिणी ।।१९।
तामृते मृगशावाक्षीं गन्धर्वतनयामहम् ।
न भोक्ष्ये योषितं काश्विदिति सत्यं मयोदितम् ।।२०।
सद्धर्मचारिणीं पत्नीं तां मुक्तवा गजगामिनीम् ।
काश्विन्नाङ्गीकरिष्यामीत्येतत् सत्यं मयोदितम् ।।२१।

पुत्रावूचतुः—
परित्यज्य च स्त्रीभोगान् तात ! सर्वांस्तया विना ।
क्रोडन्नास्ते समं तुल्यैर्वयस्यैः शीलसम्पदा ।।२२।
एतत्तस्य परं कार्य्यं तात ! तत् केन शक्यते ।
कर्त्तुंभत्यर्थदुष्प्राप्यमीश्वरैः किमुतेतरैः ।।२३।

जड उवाच-

इति वाक्यं तयोः श्रुत्वा विमर्शमगमित्पता। विमृश्य चाह तौ पुत्रौ नागराट् प्रहसन्निव।।२४।

### ऋतध्वज को उक्ति-

यदि वह सुन्दरी मदालसा इस जीवन में मेरी अर्द्धाङ्गिनी के रूप में मुझे न मिली, तो इस जन्म में और कोई भी नारी मेरी सहधिमणी नहीं बन सकेगी। मृगछौने की भाँति चंचल नेत्रोंवाली उस गन्धवंराजकुमारी मदालसा को छोड़कर मैं अन्य किसी भी नारों के संग-सुख का भोग नहीं करूँगा—यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। उस गजगामिनी, पतिपरायणा धर्मपत्नी को छोड़कर मैं और किसी भी रमणी को अपनी पत्नी नहीं बनाऊँगा—यह मेरा सत्य वचन है॥ १९-२१॥ नागकुमार बोले—

पूज्य पिताजी ! वह राजकुमार कुवलयाश्व मदालसा के विना स्त्री-संभोग के समस्त सुखों का परित्याग कर अपने समान शील-सौजन्य और धन-वैभव से संपन्न मित्रों के साथ नाना प्रकार की क्रीडाओं में अपना मन बहलाया करता है। पूज्यवर ! उस राजकुमार का यही एकमात्र कार्य है जो बड़े-बड़े देवताओं अथवा शक्तिशाली पुरुषों के भी सामर्थ्य के परे है, साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या! ॥ २२-२३ ॥ जड ने आगे की कथा कही—

नागकुमारों की ये बातें सुनकर उनके पिता नागराज सोच-विचार में पड़ गये और मन में कुछ निश्चय कर मुसकुराते हुए अपने उन पुत्रों से कहने लगे॥ २४॥

#### नागराडश्वतर उवाच—

यद्यशक्यमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानवाः । कर्मण्युद्यममुद्योगहान्या हानिस्ततः परम् ॥२४। आरमेत नरः कर्म स्वपौष्ठवमहापयन् । निष्पत्तिः कर्मणो देवे पौष्ठवे च व्यवस्थिता ॥२६। तस्मादहं तथा यत्नं करिष्ये पुत्रकावितः । तपश्चय्यां समास्थाय यथेतत् साध्यतेऽचिरात् ॥२७।

#### जड उवाच---

एवमुक्त्वा स नागेन्द्रः प्लक्षावतरणं गिरेः । तीर्थं हिमवतो गत्वा तपस्तेपे मुदुश्चरम् ।।२८। तुष्टाव गीभिश्च ततस्तत्र देवीं सरस्वतीम् । तन्मना निय्रताहारो भूत्वा त्रिषवणाप्लुतः ।।२९।

#### अश्वतर उवाच—

जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम् । स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनि सरस्वतोम् ॥३०।

नागराज अश्वतर की उक्ति-

यदि मनुष्य यह सोचकर कि अमुक कार्य असाध्य है, उसे करने में प्रयत्नशील नहीं होते, तो उससे प्रयत्नशीलता की हानि तो निश्चित हो है ॥ २५॥

इसलिए मनुष्य का यह कर्त्तंव्य है कि वंह अपने पौरुष का परित्याग न करे; क्योंकि कार्यं की सिद्धि भाग्य और पौरुष दोनों के अधीन होती है ॥ २६॥

इसलिए मेरे पुत्रों ! मैं अब से तपश्चर्या में निरत होकर ऐसा प्रयत्न करूँगा कि जिस कार्यं का तुम दोनों ने संकेत किया है, वह अविलम्ब सिद्ध हो जाय ॥ २७॥

ऐसा कहने के बाद नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत पर स्थित पिवत्र 'प्लक्षा-वतरण' तीर्थं (सरस्वती नदी के उद्गम-स्थल) पर पहुँचा और वहाँ कठोर तपश्चरण में लग गया। वहाँ वह प्रातः, माध्यन्दिन और सायं सवन से शुद्ध-पिवत्र हो, नियमित आहार करते, सरस्वती की भावना में मग्न, भगवती सरस्वती की स्तुति करने लगा।। २८-२९॥

नागराज अश्वतर की उक्ति--

जगद्धात्री, ब्रह्मयोनि, मङ्गलमयी भगवती सरस्वती की आराधना की इच्छा से मैं उन्हें मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ ॥ ३०॥ मा॰ पु॰ ३९ सदसद्देवि ! यत् किश्विन्मोक्षवच्चार्थवत् पदम् ।
तत्सव त्वय्यसंयोगं योगवद्देवि ! संस्थितम् ।।३१।
त्वमक्षरं परं देवि ! यत्र सव प्रतिष्ठितम् ।
अक्षरं परमं देवि ! संस्थितं परमाणुवत् ।।३२।
अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वञ्चेतत् क्षरात्मकम् ।
दारुण्यवस्थितो विह्मभौमाश्च परमाणवः ।।३३।
तथा त्विय स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः ।
ॐकाराक्षरसंस्थानं यत्तु देवि ! स्थिरास्थिरम् ।।३४।
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च ।
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवि नास्ति च ।
तत्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रवद्यं पावकत्रयम् ।।३४।
त्रीण ज्योतीषि वर्णाश्च त्रयो धर्मागमास्तथा ।
त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो वेदास्तथाश्चमाः ।।३६।
त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोऽहिनशादयः ।
एतन्मात्रात्रयं देवि ! तव रूपं सरस्वित ।।३७।

हे देवि ! जो कुछ भी शाश्वत निःश्रेयस अथवा अशाश्वत अभ्युदय की परा-काष्टा है, वह तुम से पृथक् हो अथवा अपृथक् हो, वस्तुतः तुम में ही अन्तर्लीन है। हे देवि ! तुम ही वह अक्षर तत्त्व हो, जिसमें यह सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम्हारा यह शाश्वत परमरूप, हे देवि ! परमाणु की भाँति सर्वत्र व्याप्त है। वह ब्रह्म जो परम शाश्वत तत्त्व है और जगत् जो विनश्वर है, ये दोनों तुममें उसी प्रकार अवस्थित हैं, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और पार्थिव परमाणु दोनों अवस्थित रहा करते हैं। इस प्रकार सिचदानन्दस्वरूप ब्रह्म और यह क्षण भङ्गुर जगत् जो विनश्वर है—ये दोनों तुम में ही विराजमान हैं और सन्धिरूप में अस्थिर (जैसे कि अ + उ रूप) तथा अनुस्वार रूप में स्थिर (जैसे कि म रूप) जो ओङ्कारात्मक मात्रात्रय हैं, वह भी तुममें ही विराजमान हैं। हे देवि ! जो भी सत् अथवा असत् हैं, जैसे कि भूभुँव: स्व: रूप तीनों लोक, ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप तीनों देव, आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्तारूप विद्यात्रयी, गार्हपत्य आहवनीय-दक्षिणारिनरूप अग्नित्रयी, सोम-सूर्यं अग्निरूप तेजस्त्रयी, पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीरूप वाक्त्रयी, शिव-विष्णु-रुद्र परक त्रिविध धर्मागम, सत्त्व-रजस्-तमोरूप गुणत्रय, वाचक-रुक्षक-व्यञ्जकरूप त्रिविध शब्द ऋक्-यजुष्-सामरूप वेदत्रयी, ब्रह्मचय-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थरूप तीनों आश्रम, भूत-वर्तमान-भविष्यरूप :कालत्रय, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तिरूप तीनों अवस्थाएँ, समस्त पितृगण तथा दिन और रात्रि की व्यवस्थाएँ यह सब जो कुछ भी है, वह तुम में ही अन्तभूत और अन्तःस्यूत है। हे देवि सरस्वित ! तुम्हारा जो तात्त्विकरूप है, वह त्रिविध मात्रात्मक ओङ्कार है।। ३१-३७।।

विभिन्नदिशनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः। सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्त याः ।।३८। तास्त्वदुच्चारणाहेवि ! क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः । अनिर्हेश्यं तथा चान्यदर्द्धमात्रान्वितं परम् ।।३९। अविकार्य्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितम्। तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम्।।४०। न चास्ये न च तिज्जिह्वा ताम्रोष्ठादिभिरुच्यते । इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च ।।४१। विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्। सांख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरोक्कतम् ।।४२। अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव एकन्त्वनेकं भवभेदसमाश्रितम् ॥४३। नाप्येकं अनाख्यं षड्गुणाख्यश्व वर्गाख्यं त्रिगुणाश्रयम् । नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं

ब्रह्म से भिन्न जगत् की स्थिति माननेवाले लोगों के द्विनिमत्त जो सात सनातन परम्परागत सोमसंस्था, हविसंस्था तथा पाकसंस्था से सम्बद्ध महाव्याहृतियाँ हैं, उनके उच्चारण के फल ब्रह्मवादी लोगों को तुम्हारे नाम-संकीर्तन में ही मिल जाते हैं। किन्तु तुम्हारा जो पारमाथिक अवाङ्मनसगोचरस्वरूप है, वह तो ओङ्कार की अर्ध-मात्रा से ही अभिव्यङ्गच है। तुम्हारा वह स्वरूप निर्विकार है, अविनश्वर है, दिव्य है और सभी प्रकार के परिणामों से रहित है। तुम्हारे इस परमरूप का निरूपण मेरे लिए असम्भव है। इस रूप का न मुख से प्रकाशन सम्भव है और न जिह्वा, ओठ तथा अन्य इन्द्रियाँ इसके निरूपण में समर्थ हैं। क्या देवराज इन्द्र, क्या समस्त ज्योति-मण्डल-कोई भी तुम्हारे इस परमरूप के परिज्ञान में समर्थ नहीं। वह ब्रह्म जो समस्त विश्व में अन्तर्व्याप्त है, विश्व का अधिपति है; ईश्वरों का ईश्वर है, सांख्य और वेदान्त का परम प्रतिपाद्य है; निगमागम की समस्त शाखाओं द्वारा स्वरूपतः निर्णीत है, जिसका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है, जो सत् और असत् की कल्पनाओं से अछूता है, एकमात्र सत् है, एक भी है और अनेक भी है, भूत-भौतिक पदार्थों के भेद के कारण एक भी नहीं है, अनिर्वचनीय है, ऐश्वर्यादि ६ गुणों के द्वारा निरूपणीय भी है, पर-व्यूह-विभव प्रमृति वर्गों द्वारा प्रतिपाद्य है, गुणत्रय का आश्रय है, बहुविध शक्तिशाली देवगण में अद्वितीय है, शक्ति के वैभव से विभूषित है, परात्पर है, सुखरूप भी है और उससे विलक्षण भी है और वस्तुतः प्रकाशानन्दघन है, अन्ततः हे मुखासुखं महासौस्यरूपं त्विय विभाव्यते । एवं देवि ! त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलञ्च यत् । अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च द्वैते व्यवस्थितम् ।।४५।

येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये

ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः ।

ये वा सूमौ येऽन्तरीक्षेऽन्यतो वा

तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः ।।४६।

यच्चामूर्तं यच्च मूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित्। यद्विव्यस्ति क्ष्मातले खेऽन्यतो वा त्वत्सम्बद्धं त्वत्स्वरेव्यंञ्जनेश्च ॥४७॥

जड उवाच--

एवं स्तुता तदा देवी विष्णोजिह्वा सरस्वती। प्रत्युवाच महात्मानं नागमश्वतरं ततः।।४८।

देवि ! तुम्हारे रूप में ही अवभासित होता है । इस प्रकार हे देवि ! अन्ततोगत्त्वा ब्रह्म में भी चाहे वह सफल हो अथवा निष्फल हो, अद्वयरूप में अवस्थित हो अथवा देतरूप में विराजमान हो, तुम्हीं अन्तर्व्याप्त हो ॥ ३८-४५॥

इसी भाँति जो भी पदार्थं नित्य हैं अथवा अनित्य हैं, स्थूल हैं अथवा सूक्ष्माति-सूक्ष्म हैं, भूलोक में अवस्थित हैं अथवा अन्तरिक्ष या अन्य लोक में अवस्थित हैं, अन्ततः अपने अस्तित्व के लिये तुम्हारा ही आश्रय लिए हुए हैं ॥ ४६॥

जो भी इस विश्व में मूर्त है अथवा अमूर्त है, भूत-भौतिक पदार्थों में एक है अथवा एक अनिर्देश्य तत्त्व है, स्वर्ग में अवस्थित है अथवा भूतल या गगन-मण्डल में अवस्थित है—वह सब तुम से ही सर्वथा संबद्ध है और तुम्हारे ही स्वर तथा व्यञ्जन वर्णों का वाच्य है।। ४७॥

# जड ने आगे की कथा कही—

इस प्रकार जब नागराज अश्वतर ने विष्णु-जिह्ना भगवती सरस्वती की स्तुति की, तब सरस्वती ने उस महात्मा से यह कहा ॥ ४८ ॥

### सरस्वत्युवाच-

वरं ते कम्बलभ्रातः प्रयच्छाम्युरगाधिप ! । तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्त्तते ।।४९। अध्वतर उवाच—

> सहायं देहि देवि ! त्वं पूर्वं कम्बलमेव मे । समस्तस्वरसम्बन्धमुभयोः संप्रयच्छ च ॥५०।

## सरस्वत्युवाच-

सप्त स्वरा ग्रामरागाः सप्त पन्नगसत्तम ! ।
गीतकानि च सप्तेव तावतीश्चापि मूर्च्छनाः ।।११।
तालाश्चैकोनपञ्चाशत्तथा ग्रामत्रयञ्च यत् ।
एतत्सवं भवान् गाता कम्बलश्च तथानघ ! ।।१२।
ज्ञास्यसे मत्प्रसादेन भुजगेन्द्रापरं तथा ।
चतुर्विधं पदं तालं त्रिःप्रकारं लयत्रयम् ।।१३।
यतित्रयं तथाऽऽतोद्यं मया दत्तं चतुर्विधम् ।
एतद्भवान् मत्प्रसादात् पन्नगेन्द्रापरञ्च यत् ।।१४।

### सरस्वती की उक्ति-

कम्बल के अग्रज नागराज ! तुम जो वर माँगना चाहते हो, माँगो ! तुम्हारे मन में जो भी है, उसे मैं तुम्हें दूँगी ॥ ४९॥

## नागराज अश्वतर की उक्ति-

हें देवि ! सर्वप्रथम मैं कम्बल को अपने सहायकरूप में माँग रहा हूँ और साथ ही साथ अपने और अपने अनुज कम्बल के लिए संगीत के समस्त स्वर और अपने परस्पर अनुबन्ध का ज्ञान भी माँग रहा हूँ ॥ ५०॥

### सरस्वतो की उक्ति-

नागराज! संगीत के सातों स्वर, सातों ग्रामराग, सातों गीत, सातों मूच्छैनाएँ ४९ ताल, तीनों ग्राम—(मन्द्र-मध्य और तार सप्तक) ये सब तुम और तुम्हारे भाई—दोनों अपने कण्ठस्वर से अभिव्यक्त करने में समर्थ होंगे॥ ५१-५२॥

नागराज ! मेरे प्रसाद के रूप में तुम्हें संगीत का और भी विशेष ज्ञान प्राप्त होगा । चतुर्विध पद, त्रिविध ताल, त्रिविध लय, त्रिविध यित, चतुर्विध आतोद्य—यह सब कुछ और इसके अतिरिक्त जो भी संगीत तत्त्व है, वह सब, नागराज ! मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होंगे । इन सब के अन्तर्गत और इन सबके अधीन जो भी स्वर-व्यञ्जन अस्यान्तर्गतमायत्तं स्वरव्यञ्जनसम्मितम् । तदशेषं मया दत्तं भवतः कम्बलस्य च ।।११। तथा नान्यस्य भूलोंके पाताले चापि पन्नग । प्रणेतारौ भवन्तौ च सर्वस्यास्य भविष्यतः । पाताले देवलोके च भूलोंके चैव पन्नगौ ।।१६।

#### जड उवाच-

इत्युक्त्वा सा तदा देवी सर्वजिह्वा सरस्वती । जगामादर्शनं सद्यो नागस्य कमलेक्षणा ।।५७। तयोश्च तद्यथावृत्तं भ्रात्रोः सर्वमजायत । विज्ञानमुभयोरग्रयं पदतालस्वरादिकम् ।।५८।

ततः कैलासशैलेन्द्र-शिखरस्थितमीश्वरम् । गीतकैः सप्तभिर्नागौ तन्त्रीलयसमन्वितौ ।।५९। आरिराधियषू देवमनङ्गाङ्गहरं हरम् । प्रचक्रतुः परं यत्नमुभौ संहतवाक्कलौ ।।६०।

और उनके तुल्य शब्दतत्त्व है, वह सब मैंने तुम्हें और कम्बल को दे दिये। नागराज ! अबतक मैंने भूलोक अथवा पाताललोक के किसी भी प्राणी को यह सब नहीं दिया था। तुम दोनों भाई भूलोक, नागलोक तथा देवलोक में, इस साङ्गोपाङ्ग गान्धवंवेद के प्रणेता बनोगे॥ ५३-५६॥

## जड ने आगे कहा—

समस्त लोक की जिह्वा, भगवती कमलनयनी सरस्वती नागराज से यह सब कहने के बाद, तत्काल, अदृश्य हो गयी ॥ ५७॥

और परस्पर भ्रातृभाव से संबद्ध उन दोनों नागराजों को जो कुछ सरस्वती ने कहा था, वह सब कुछ मिल गया। उन्हे पद-स्वर-ताल-लय आदि का असाधारण ज्ञान-विज्ञान प्राप्त हो गया॥ ५८॥

उसके बाद, वे दोनों नागराज नगाधिराज कैलास के शिखर पर विराजमान, सर्वेश्वर मदनान्तक भगवान् शङ्कर की आराधना में, तन्त्री तथा लय के साथ गीत सप्तक के द्वारा, अपने कण्ठस्वर और संगीत कौशल को रसभावाधीन रखते हुए, बहुत अधिक प्रयत्न करने लगे ॥ ५९-६०॥ प्रातिनशायां मध्याह्ने सन्ध्ययोश्चापि तत्परौ ।
तयोः कालेन महता स्तूयमानो वृषध्वजः ।।६१।
तुतोष गीतकंस्तौ च प्राहेशो गृह्यतां वरः ।
ततः प्रणम्याश्वतरः कम्बलेन समं तदा ।।६२।
व्यज्ञापयन्महादेवं शितिकण्ठमुमापितम् ।
यदि नौ भगवान् प्रीतो देवदेवस्त्रिलोचनः ।।६३।
ततो यथाभिलषितं वरमेनं प्रयच्छ नौ ।
मृता कुवलयाश्वस्य पत्नी देव ! मदालसा ।।६४।
तेनैव वयसा सद्यो दुहितृत्वं प्रयातु मे ।
जातिस्मरा यथा पूर्वं तद्वत्कान्तिसमन्विता ।
योगिनी योगमाता च मद्गेहे जायतां भव ।।६४।

महादेव उवाच—

यथोक्तं पन्नगभेष्ठ ! सर्वमेतद्भविष्यति । मत्प्रसादादसन्दिग्धं शृणु चेदं भुजङ्गम ।।६६।

प्रातःकाल में, निशाकाल में, मध्याह्नकाल में तथा प्रातः और सायं की सन्ध्यावेला में, वे दोनों भगवान् शङ्कर की आराधना में तत्पर रहने लगे। जब वे बहुत समय तक इसी प्रकार से भगवान् शङ्कर की उपासना करते रहे, तब देवाधिदेव भगवान् शङ्कर उनके संगीत से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को वर माँगने के लिये कहा। तब कम्बल के साथ नागराज अश्वतर ने उमापित, नीलकण्ठ, महादेव शङ्कर को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि यदि देवाधिदेव भगवान् त्र्यम्बकेश्वर हम दोनों पर प्रसन्न हैं, तब हमें, जैसा कि हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है, एक वर दें। वह वर यह है कि कुवलयाश्व ऋतध्वज की धर्मपत्नी मदालसा, जो मर चुकी है, अपनी उसी युवावस्था में, मेरी पुत्री के रूप में, अविलम्ब अवतीणं हो जाय और जिस प्रकार वह अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त जानती थी और जेसी सुन्दरी थी उसी प्रकार की हो जाय। मेरे घर में, इस प्रकार वह योगमाता योगिनी पुनर्जन्म प्राप्त कर ले॥ ६१-६५॥

## भगवान् शङ्कर ने कहा-

नागराज! तुमने जो कुछ भी कहा है, वह सब कुछ मेरी कृपा से, अवश्य होकर रहेगा। एक बात सुनो ॥ ६६॥ श्राह्णे तु समनुप्राप्ते मध्यमं पिण्डमात्मना ।
भक्षयेथाः फणिश्रेष्ठ ! शुचिः प्रयतमानसः ।।६७।
भक्षिते तु ततस्तिस्मन् भवतो मध्यमात् फणात् ।
समुत्पत्स्यित कल्याणी तथारूपा यथामृता ॥६८।
कामञ्चेममिभध्याय कुरु त्वं पितृतर्पणम् ।
तत्क्षणादेव सा सुभूः श्वसतो मध्यमात् फणात् ॥६९।
समुत्पत्स्यित कल्याणी तथारूपा यथामृता ।
एतच्छुत्वा ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम् ॥७०।
रसातलं पुनः प्राप्तौ परितोषसमन्वितौ ।
तथा च कृतवान् श्राद्धं स नागः कम्बलानुजः ॥७१।
पिण्डञ्च मध्यमं तद्वद्यथावदुपभुक्तवान् ।
तश्वापि ध्यायतः कामं ततः सा तनुमध्यमा ॥७२।
जज्ञे निश्वसतः सद्यस्तद्रपा मध्यमात् फणात् ।
न चापि कथयामास कस्यचित् स भुजङ्गमः ॥७३।

नागराज ! जब मदालसा का श्राद्ध हो, तब शुद्ध-पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर उसके मध्यम श्राद्धिपण्ड का तुम स्वयं भोग लगा लो ॥ ६७ ॥

जब तुम मध्यम पिण्ड का भक्षण कर लोगे, तब तुम्हारे फणामण्डल के मध्य भाग से वह सौभाग्यवती मदालसा उत्पन्न होगी और उसी रूप में उत्पन्न होगी, जिस रूप में मरी थी॥ ६८॥

नागराज ! अपने मनोरथ को मन में रखकर तुम पितृतर्पण करना । जैसे ही तुम पितृतर्पण करोगे, वैसे ही तुम्हारे समुच्छ्वसित फणामण्डल के माध्यम से वह सुन्दरी सौमाग्यवती उसी रूप में उत्पन्न हो जायेगी, जिस रूप में मरी थी । यह सब सुनकर उन दोनों नागराजों ने महेश्वर शिव की वन्दना की और परम प्रसन्न होकर पुनः रसातल में पहुँच गये । वहाँ कम्बल के भाई नागराज अश्वतर ने श्राद्ध किया और भगवान शङ्कर के आदेशानुसार मध्यम पिण्ड का स्वयं भोग लगाया । जैसे ही उसे अपने मनोरथ का ध्यान हुआ, वैसे ही वह सुन्दरी मदालसा उसके समुच्छ्वसित फणामण्डल के मध्यभाग से उसी रूप में प्रकट हो गयी, जिस रूप में मरी थी। नागराज अश्वतर ने किसी को भो यह सब नहीं बताया और अपने अन्तःपुर में

अन्तर्गृहे तां सुदतीं स्त्रीभिर्गुप्तामधारयत्। तौ चानुदिनमागम्य पुत्रौ नागपतेः सुखम् ॥७४। ऋतध्वजेन सहितौ चिक्रीडातेऽमराविव। एकदा तु सुतौ प्राह नागराजो मुदान्वितः ।।७४। यन्मया पूर्वमुक्तन्त्र क्रियते कि न तत्तथा। स राजपुत्रो युवयोरुपकारी ममान्तिकम्।।७६। कस्मान्नानीयते वत्सावुपकाराय मानदः। एवमुक्तौ ततस्तेन पित्रा स्नेहवता तु तौ ॥७७। गत्वा तस्य पुरं सख्यू रेमाते तेन घीमता। ततः कुवलयाश्वं तौ कृत्वा किश्वित्कथान्तरम् ॥७८। स्वगेहगमनं अबूतां प्रणयोपेतं प्रति । तावाह नृपपुत्रोऽसौ नन्विदं भवतोर्गृहम् ।।७९। धनवाहनवस्त्रादि यन्मदीयं तदेव यत्तु वां वाञ्छितं दातुं धनं रत्नमथापि वा ।।८०।

जो कुछ भी मेरी धनसम्पत्ति, मेरे यान-वाहन, मेरे वस्त्राभूषण आदि हैं, वे सब तुम दोनों के भी हैं। तुम दोनों द्विजकुमार जो भी धन दानरूप में देना चाहो अथवा जो भी रत्न दान देना चाहो वह सब मेरे प्रति अपने-अपने प्रेम का ध्यान रखते मा॰ पु॰ ४०

अन्तःपुर की रक्षक नारियों के द्वारा उस सुन्दरी को सुरिक्षत रखा। नागराज के वे दोनों कुमार भी प्रतिदिन भूलोक में पहुँचते रहे और राजकुमार ऋतध्वज कुवलयाश्व के साथ देवों की भांति, बड़े आनन्द के साथ, क्रीडा करते रहे। एक समय नागराज अश्वतर बड़ा प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहने लगा कि मैंने तुम दोनों से पहले जो कहा था, उसके अनुसार तुम लोग काम क्यों नहीं करते? तुम दोनों के परमोपकारी तथा सम्मानदायक उस राजकुमार को तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं लाते? जिसमें उसका कुछ भी प्रत्युपकार किया जा सके। अपने स्नेहमय पूज्य पिता के द्वारा यह सब कहे जाने पर, वे दोनों नागकुमार अपने उस मित्र राजकुमार कुवलयाश्व के राजनगर में पहुँचे और उस महाबुद्धिमान् के साथ रमण करने लगे। एक बार, अवसर पाकर, उन दोनों नागकुमारों ने, कुछ बातचीत करने के बाद, कुवलयाश्व से, नागलोक में अपने भवन पर चलने के विषय में, बड़े प्रेमपूर्वक निवेदन किया। उनका यह निवेदन सुनकर उस राजकुमार ने उन दोनों से कहा कि मेरा यह घर भी तुम लोगों का ही घर है॥ ६९-७९॥

तद्दोयतां द्विजसुतौ यदि वां प्रणयो मयि।

एतावताहं देवेन विश्वतोऽस्मि दुरात्मना।।६१।

यद्भवद्भ्यां ममत्वं नो मदीये कियते गृहे।

यदि वां मित्प्रयं कार्य्यमनुप्राह्योऽस्मि वां यदि।।६२।

तद्धने मम गेहे च ममत्वमनुकल्प्यताम्।

युवयोर्यन्मदीयं तन्मामकं युवयोः स्वकम्।।६३।

एतत् सत्यं विजानीतं युवां प्राणा बहिश्चराः।

पुवनैवं विभिन्नार्थं वक्तव्यं द्विजसत्तमौ।।६४।

मत्प्रसादपरौ प्रीत्या शापितौ हृदयेन मे।

ततः स्नेहाईवदनौ तावुभौ नागनन्दनौ।।६५।

ऊचतुर्नृपतेः पुत्रं किश्वित् प्रणयकोपितौ।

ऋतद्वज! न सन्देहो यथैवाह भवानिदम्।।६६।

तथैव चास्मन्मनिस नात्र चिन्त्यमतोऽन्यथा।

किन्त्वावयोः स्वयं पित्रा प्रोक्तमेतन्महात्मना।।६७।

हुए, अपनी इच्छा के अनुसार, प्रसन्न हृदय से दो। मैं तो यही समझता हूँ कि दुर्भाग्य ने मुझे ठग दिया है, जिसके कारण तुम दोनों मेरे घर को अपना नहीं मान रहे हो। यदि तुम दोनों मेरा कुछ उपकार करना चाहते हो अथवा यदि मुझ पर दोनों का अनुग्रह हो, तो मेरे धन को अपना धन और मेरे घर को अपना घर समझो। तुम लोगों का जो कुछ है, वह मेरा भी है और मेरा जो कुछ है, वह तुम लोगों का भी है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह समझ लो कि तुम दोनों मेरे लिये मेरे शरीर से बाहर रहनेवाले मेरे प्राण हो और इसलिये आगे से इस प्रकार की बात न करना, जिससे मुझे ऐसा पता चले कि तुम लोगों का और मेरा अलग-अलग अस्तित्व है॥ ८०-८४॥

तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने में जैसा तत्पर रहते हो, उसी को देखते मैं बड़े प्रम से तुम लोगों को यह शपथ दिलाता हूँ कि आगे से, मुझ में और अपने में, कोई मेद न मानना। यह सब सुनने के बाद वे दोनों नागकुमार प्रणयकोप का प्रदर्शन करते हुए उस राजकुमार से बोले—'राजकुमार ऋतध्वज! जैसा आपने कहा है, उसमें कोई संदेह नहीं; क्योंकि हम लोगों के मन में भी वही बात है, जो आप के मन में है। इसलिये हम लोगों को आप अन्यथा न समझें। किन्तु एक बात यह है कि हम दोनों के पिताजी ने, जो एक महात्मा हैं, स्वयं हम लोगों से अनेक बार कहा

द्रष्टुं कुवलयाश्वं तिमच्छामीति पुनः पुनः । ततः कुवलयाश्वोऽसौ समुत्थाय वरासनात् । यथाह तातेति वदन् प्रणाममकरोद्भुवि ॥ ६ ८।

कुवलयाश्व उवाच-

धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सवृशो मया। यत्तातो मामभिद्रष्टुं करोति प्रवणं मनः।।८९। तदुत्तिष्ठत गच्छामस्ताताज्ञां क्षणमप्यहम्। नातिकान्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्।।९०।

जड उवाच—

एवमुक्त्वा ययौ सोऽथ सह ताभ्यां नृपात्मजः । प्राप्तश्च गोमतीं पुण्यां निर्गम्य नगराद्वहिः ।।९१। तन्मध्येन ययुस्ते वे नागेन्द्रनृपनन्दनाः । मेने च राजपुत्रोऽसौ पारे तस्यास्तयोर्गृहम् ॥९२। ततश्चाकृष्य पातालं ताभ्यां नोतो नृपात्मजः । पाताले ददृशे चोभौ स पन्नगकुमारकौ ॥९३। फणामणिकृतोद्योतौ व्यक्तस्वस्तिकलक्षणौ । विलोक्य तौ सुरूपाङ्गौ विस्मयोत्फुल्ललोचनः ॥९४।

है कि कुवलयाक्व को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है। यह सुनते ही कुवलयाक्व अपने राजासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी की जो इच्छा है, उसी के अनुसार मैं करूँगा और ऐसा कहकर, नतमस्तक हो उसने उनके पिता को अपनी प्रणामाञ्जलि समर्पित की ॥ ८५-८८॥

कुवलयाश्व ने कहा —

मैं धन्यभाग्य हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मेरे समान सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है जिसे देखने के लिये हमलोगों के पूज्य पिता (नागराज) इतने इच्छुक हैं। इसलिये तुम लोग उठो और हमलोग चलें; क्योंकि मैं पूज्य पिताजी की आज्ञा का एक क्षण के लिये भी अतिक्रमण नहीं करना चाहता। मैं उनके चरणों की शपथ लेकर यह कह रहा हूँ॥ ८९-९०॥

जड ने आंगे कहा-

ऐसा कहने के बाद, वह राजकुमार, उन दोनों नागकुमारों के साथ चल पड़ा और नगर से बाहर आकर पुण्यसिलला गोमती के किनारे पहुँचा। इस प्रकार दोनों नागकुमार और वह राजकुमार ऋतध्वज—तीनों गोमती पार पहुँचे। राजकुमार ने सोचा कि गोमती के पार ही उन दोनों नागकुमारों का आवास है; किन्तु उन नागकुमारों ने गोमती से राजकुमार को दूर ले जाकर पातालपुरी में पहुँचा दिया। पाताल में उस राजकुमार ने देखा कि वे दोनों नागकुमार अपने वास्तविक रूप

विहस्य चात्रवीत् प्रेम्णा साधु भो द्विजसत्तमौ ।

कथयामासतुस्तौ च पितरं पन्नगेश्वरम् ॥९५॥
शान्तमश्वतरं नाम माननीयं दिवौकसाम् ।
रमणीयं ततोऽपश्यत् पातालं स नृपात्मजः ॥९६॥
कुमारेस्तरुणैर्वृद्धेररगैरुपशोभितम् ।
तथैव नागकन्याभिः क्रीडन्तीभिरितस्ततः ॥९७॥
चारुकुण्डलहाराभिस्ताराभिर्गगनं यथा।
गीतशब्देस्तथान्यत्र वीणावेणुस्वनानुगैः ॥९६॥
मृदङ्गपणवातोद्यं हारिवेश्मशताकुलम् ।
वोक्षमाणः स पातालं ययौ शत्रुजितः सुतः ॥९९॥
सह ताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगाभ्यामरिन्दमः ।
ततः प्रविश्य ते सर्वे नागराजनिवेशनम् ॥१००॥
दवृशुस्ते महात्मानमुरगाधिपति स्थितम् ।
दिव्यमाल्याम्बरघरं मणिकुण्डलभूषणम् ॥१०१॥

घारण कर लिये हैं; क्योंकि उनके फणामण्डल के मिण की ज्योति जगमगा रही है, जिसमें उनके मस्तक पर स्वस्तिक का चिह्न स्पष्ट झलक रहा है। बहुत सुन्दर शरीर वाले उन नागकुमारों को देखकर राजकुमार की आँखे विस्मय से विस्फारित हो गयीं। राजकुमार ने मन्द-मन्द मुस्कान के साथ उन दोनों द्विजकुमारों को बहुत साधुवाद दिया। उन दोनों ने देवों के द्वारा भी सम्माननीय, शान्तिचत्त, अपने पिता नागराज अश्वतर को ऋतध्वज के आगमन के विषय में बता दिया। इधर राजकुमार ऋतध्वज ने पाताललोक को देखा, जो उसे बड़ा रमणीय लगा।। ९१-९६।।

राजकुमार ने देखा कि वहाँ के कुमार, तरुण तथा वृद्ध नागों से समस्त पाताललोक सुशोमित हो रहा है। साथ ही साथ, वहाँ उसने कर्ण-कुण्डल तथा कण्ठहार से विभूषित नागकुमारियों को देखा, जो जहाँ-तहाँ क्रीडा कर रही थीं और जिसके कारण पाताल लोक ऐसा जगमगा रहा था, जैसे तारा-मण्डल से आकाश जगमगा रहा हो। वहाँ कहीं वीणा और वेणु की मधुर ध्वनियों से मिश्रित मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी, कहीं मृदङ्ग और पणव प्रभृति वाद्यों के निनाद सुनायी पड़ रहे थे और समस्त पाताल लोक सुन्दर-सुन्दर अनेकानेक भवनों से भव्य लग रहा था। ऐसे पाताल लोक को देखते महाराज शत्रुजित् का शत्रुमर्दन वह राजपुत्र ऋतध्वज अपने परमित्र उन दोनों नागकुमारों के साथ चलने लगा। चलते-चलते वे तीनों नागराज अश्वतर के राजभवन में प्रविष्ट हुए जहाँ पर उन्होंने सिहासन पर विराजमान महात्मा नागराज का दश्नै किया। नागराज महात्मा अश्वतर दिव्य वस्त्र और दिव्य हार धारण किये हुए थे, उनके कान मणिख्नित कुण्डल से सुन्दर लग रहे थे, उनका कण्ठ स्वच्छ मौकिकों से बने रमणीय हार से शोभायमान हो रहा

स्वच्छमुक्ताफललताहारिहारोपशोभितम् केयूरिणं महाभागमासने सर्वकाञ्चने ।।१०२। मणिविद्रुमवैदूर्य-जालान्तरितरूपके स ताभ्यां दिशतस्तस्य तातोऽस्माकमसाविति ।।१०३। वीरः कुवलयाश्वोऽयं पित्रे चासौ निवेदितः । ततो ननाम चरणौ नागेन्द्रस्य ऋतध्वजः ।।१०४। तमुत्थाप्य बलाद्गाढं नागेन्द्रः परीषस्वजे । मूर्घिन चेनमुपाघ्राय चिरं जीवेत्युवाच सः ।।१०५। निहतामित्रवर्गश्च पित्रोः ग्रुश्रुषणं वत्स ! धन्यस्य कथ्यन्ते परोक्षस्यापि ते गुणाः ॥१०६। भवतो मम पुत्राभ्यामसामान्या निवेदिताः। त्वमेवानेन वर्द्धेथा मनोवाक्कायचेष्टितै: ।।१०७। जीवितं गुणिनः श्लाघ्यं जीवन्नेव मृतोऽगुणः। गुणवान् निर्वृति पित्रोः शत्रुणां हृदयज्वरम् ।।१०८। करोत्यात्महितं कुर्वन् विश्वासञ्च महाजने । देवताः पितरो विप्रा मित्रार्थिविकलादयः ।।१०९।

था, उनके भुजदण्ड केयूर के आभरण से आभासमान हो रहे थे और उनका स्वर्ण निर्मित सिंहासन चारों ओर लटकती, मिण-विद्रुम-वैदूर्य प्रभृति रत्नों की मालाओं से बड़ा भव्य दिखायी दे रहा था। उन दोनों नागकुमारों ने राजकुमार ऋतध्वज को उन्हें दिखा कर कहा कि वे ही हमारे पूज्य पिता जी हैं॥ ९७-१०३॥

तदनन्तर उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया कि यही राजकुमार वीर कुवलयाश्व है। इसके बाद ही राजकुमार ऋतध्वज कुवलयाश्व ने नतमस्तक होकर उनके चरणों की वन्दना की ॥ १०४॥

नागराज अश्वतर ने जोर लगाकर नतमस्तक राजकुमार को उठाया और बड़े स्नेह से गाढ़ालिङ्गन किया। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसका मस्तक सूंघा और कहा—'राजकुमार चिरायु हों'॥ १०५॥

उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा—'आप अपने शत्रुगण का संहार करें तथा अपने माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा करते रहें। आयुष्मन्! आप धन्य हैं; क्योंकि आपके परोक्ष में मेरे पुत्र आपके अलौकिक गुणों का बखान किया करते हैं। गुणगण की महिमा से, मन, वचन और कर्म द्वारा उत्तरोत्तर आपका अभ्युदय होता रहे। वस्तुतः उसी का जीवन जीवन है, जो गुणी होता है। गुणरहित मनुष्य तो जीते हुए भी मरा हुआ है। किन्तु जो मनुष्य गुणवान् होता है, वह अपने माता-पिता को आनन्दित करता है, अपने शत्रुओं के हृदय को संतप्त रखता है और अपना कल्याण करते हुए जन-समाज का विश्वासपात्र बनता है। देवगण, पितृगण,

बान्धवाश्च तथेच्छन्ति जीवितं गुणिनश्चिरम् । परिवादनिवृत्तानां दुर्गतेषु दयावताम् । गुणिनां सफलं जन्म संश्रितानां विपद्गतेः ।।११०।

जड उवाच-

एवमुक्त्वा स तं वीरं पुत्राविदमथात्रवीत्।
पूजां कुवलयाश्वस्य कर्त्कामो भुजङ्गमः।।१११।
स्नानादिकक्षमं कृत्वा सर्वमेव यथाक्रमम्।
मधुपानादिसम्भोगमाहारऋ यथेप्सितम्।।११२।
ततः कुवलयाश्वेन हृदयोत्सवभूतया।
कथया स्वल्पकं कालं स्थास्यामो हृष्टचेतसः।।११३।
अनुमेने च तन्मौनी वचः शत्रुजितः सुतः।
तथा चकार नृपतिः पन्नगानामुदारघीः।।११४।
समेत्य तैरात्मजभूपनन्दनैर्महोरगाणामधिपः स सत्यवाक्।
मुदान्वितोऽन्नानि मधूनि चात्मवान्
यथोपयोगं बुभुजे स भोगभुक्।।११४।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने कुवलयाक्वपातालगमनं नाम त्रयोविकोऽध्यायः ॥

द्विजगण, मित्रगण, याचकगण, विकलाङ्गगण, तथा बन्धु-बान्धव सभी गुणी मनुष्य के, चिरंजीवी होने की कामना किया करते हैं। ऐसे गुणी लोगों का जन्म, जो लोकनिन्दा से निवृत्त रहते हैं, दुर्गतिप्राप्त जनसमाज के प्रति दयाशील होते हैं तथा विपत्तिग्रस्त लोगों के द्वारा आश्रयणीय समझे जाते हैं, वस्तुतः सफल जन्म हैं।। १०६-११०।।

जड ने आगे कहा—

नागराजं अश्वतर ने, महावीर उस राजकुमार को यह सब कहने के बाद, अपने दोनों पुत्रों से कहा कि हमें राजकुमार कुवलयाश्व का यथोचित सम्मान-सत्कार करना है। इसलिए हम लोग स्नानादि दैनिक कृत्यों तथा अन्य आवश्यक कृत्यों को क्रमानुसार सम्पादित करके, मघुपान प्रभृति भोग-विलास तथा मनोनुकूल आहार-विहार से निवृत्त हो लें और उसके बाद प्रसन्नचित्त होकर कुवलयाश्व के साथ, उसके हृदय को आह्लादित करनेवाले आलाप-संलाप में कुछ समय बितावें। महाराज शत्रुजित् के पुत्र राजकुमार कुवलयाश्व ने नागराज की यह बात मौन-साधन द्वारा मान ली और उदार हृदय नागराज ने कुवलयाश्व का जैसा स्वागत-सत्कार सोचा था, वैसा करने में वह तत्पर हो गया॥ १११-११४॥

सत्यवादी तथा सुखभोग के अभ्यस्त नागराज अश्वतर ने, अपने दोनों पुत्रों और राजकुमार ऋतध्वज कुवलयाश्व के साथ, प्रसन्नतापूर्वक, भक्ष्य-भोज्य तथा मदिरापान आदि का संयतिचत्त से यथोचित उपभोग किया ॥ ११५॥

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय का १२वाँ क्लोक निम्नलिखित है-'मतेति सा मिन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्। कि मयोपकृतं तस्याः श्लाघ्यमेतत्त् योषिताम् ॥' इसका श्रीपाजिटर का किया अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है-

'If I abandon life because she has died on my account what benifit shall I confer on her? Yet this would be praise

worthy in women's opinion.'

किन्तु, यहाँ इसका जो अनुवाद दिया गया है वह पूर्वापर प्रसंग दृष्टि से, अधिक संगत है। क्योंकि श्रीपाजिटर के अनुवाद में 'श्लाध्यमेतत्तु योषिताम्' का 'नारी-जाति की दृष्टि से ऋतध्वज का प्राण परित्याग श्लाघ्य है'-यह अर्थ निकलता है। इस अनुवाद में 'श्लाघ्यमेतत्तु योषिताम्' का 'ऐसी परिस्थिति में प्राण-परित्याग नारी के लिए भले ही इलाव्य हो, पूरुष के लिये नहीं यह आशय निकलता है, जो कि अधिक संगत और समंजस है।

(ख) इस अध्याय का २४ वाँ क्लोक निम्नाङ्कित है— 'इति वाक्यं तयोः श्रुत्वा विमर्शमगमत् पिता । विम्त्य चाह तौ पुत्रौ नागराट् प्रहसन्तिव ॥ इसका श्रीपाजिटर कृत अंग्रेजी अनुवाद देखिये-

'Having heard their speech, their father became dissatisfied and after reflecting the Naga-King addressed his two Sons as if in ridicule.'

इस अनुवाद में 'विमर्शमगमत्' का 'सोच विचार में पड़ गये'-यह अर्थ किया गया है, न कि 'सन्तुष्ट नहीं हुए' यह अर्थ, जो कि श्रीपाजिटर के अनुवाद में है। साथ ही साथ 'प्रहसन्निव' का 'मुसक्राते हुए' यह अर्थ अधिक प्रसङ्गानुगत है; क्योंकि श्रीपाजिटर के अनुवाद में 'मानो मजाक उड़ाते हुए'-इस अर्थ की यहाँ संगति नहीं बैठती।

(ग) इस अध्याय के ५०वें श्लोक में नागराज अश्वतर द्वारा भगवती सरस्वती की स्तति के प्रसङ्घ में, वरदानरूप में अपने सहायक 'कम्बल' की माँग की है। सरस्वती के कृपाप्रसाद से अश्वतर और कम्बल-दोनों की संगीताचार्य के रूप में प्रसिद्धि का भो उल्लेख इसी अध्याय में हैं। १४ वीं शताब्दी के नि:शङ्क शार्झदेव ने सङ्गीत कला और सङ्गीत-विज्ञान के स्वरचित प्रसिद्ध सङ्गीतग्रन्थ 'सङ्गीतरत्नाकर' के निम्नलिखित क्लोकों (१.१६) में अक्वतर और कम्बल को भरत नाट्यशास्त्र के व्याख्याता के रूप में स्मरण किया है-

'विशाखिलो दन्तिलश्च कम्बलोऽञ्वतरस्तथा। रम्भार्जुननारदतुम्बुराः॥ वायुविश्वावसू व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्भटशङ्कताः।

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संगीतरत्नाकर में उल्लिखित कम्बल और अश्वतर मार्कण्डेयपुराण के २३वें अध्याय में निर्दिष्ट कम्बल और अश्वतर के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं हैं। इनके द्वारा किये गये भरतनाट्यशास्त्र के व्याख्यान संभवतः सदा के लिए लुप्त हो चुके हैं; किन्तु प्राचीन भारतीय सङ्गीतकलाकोविदों और सङ्गीत विज्ञानवेत्ताओं के द्वारा इनके नाम का परिगणन महत्त्वपूर्ण है।

(घ) इस अध्याय के ५१ से ५५ पर्यन्त रलोकों में प्राचीन भारतीय सङ्गीत-विज्ञान के अनेक पारिभाषिक पद प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कि स्वरसप्तक, ग्रामराग, गीत-सप्तक, मूर्च्छनासप्तक, ताल, ग्रामत्रय, लयत्रय, यितत्रय, चतुर्विध आतोद्य आदि-आदि। इन पारिभाषिक पदों के अभिप्राय भरतनाट्यशास्त्र तथा सङ्गीतरत्नाकर प्रभृति सङ्गीतशास्त्रग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिये 'स्वरसप्तक' का सङ्गीतरत्नाकर (१.३.१७-२५) में निरूपण देखिये—

षण्णां स्वराणां जनकः षड्भिर्वा जन्यते स्वरैः। षड्भ्यो वा जायतेऽङ्गेभ्यः 'षड्ज' इत्यभिधीयते ॥ प्राप्नोति हृदयं शीघ्रमन्यस्माद् 'ऋषभः' स्मृतः। स्त्रीगवीषु यथा तिष्ठन् विभाति ऋषभो महान्। स्वरग्रामे समुत्पन्नः स्वरोऽयमृषभः स्मृतः॥ वाचं गानात्मिकां धत्ते इति 'गान्धार' संज्ञकः। स्वराणां मध्यमत्वाच्च 'मध्यमः' स्वर उच्यते। स्वरान्तराणां विस्तारं यो भिमीते स 'पञ्चमः'॥ धीयंस्यास्ति स धीवांस्तत्सम्बन्धी 'धैवतः'स्मृतः। निषीदन्ति स्वराः सर्वे 'निषाद'स्तेन कथ्यते॥ तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपराः मताः॥'

इसी प्रकार 'मूच्छैनासप्तक' का निम्नलिखित निरूपण (सङ्गीतरत्नाकर-१.४.९, २६) में देखिये—

'क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणस् । मूर्च्छनेत्युच्यते ग्रामद्वये ताः सप्त सप्त च ॥ ""गान्धारग्रामे स्युः सप्तमूर्च्छनाः । ताश्च स्वर्गे प्रयोक्तव्याः""॥

वैसे सङ्गीतरत्नाकर के अनुसार मूर्च्छनाएँ अगणित हैं; किन्तु गान्धारग्राम, जो स्वर्गलोक में प्रचलित माना जाता है, इस अध्याय में मूर्च्छनासप्तक से युक्त माना गया है। सङ्गीतरत्नाकर की उपर्युक्त उक्ति सम्भवतः मार्कण्डेयपुराण का अनुसरण करती प्रतीत होती है।

ग्रन्थ विस्तार के भय से सब की शास्त्रीयपरिभाषा यहाँ नहीं दो जा रही है, किन्तु 'सङ्गीतरत्नाकर' में सबका उल्लेख तथा निरूपण है, जो वहीं देखा जा सकता है।

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के मदालसोपाख्यान में 'कुवलयाश्वपातालगमन' नामक २३वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दो-अनुवाद समाप्त ॥

# चतुर्विशोऽध्यायः

#### जड उवाच—

कृताहारं महात्मानमिष्यं पवनाशिनाम् । उपासाञ्चिक्तरे पुत्रौ सूपालतनयस्तथा ॥१। कथाभिरनुरूपाभिः स महात्मा भुजङ्गमः । प्रीति सञ्जनयामास पुत्रसल्युरुवाच च ॥२। तव भद्र! सुखं बूहि गेहमम्यागतस्य यत् । कर्त्तव्यमुत्सृजाशङ्कां पितरीव सुतो मिष्य ॥३। रजतं वा सुवर्णं वा वस्त्रं वाहनमासनम् । यद्वाभिमतमत्यर्थं दुर्लभं तद्वृणुष्व माम् ॥४।

## कुवलयाश्व उवाच—

तव प्रसादाद्भगवन् ! सुवर्णादि गृहे मम । पितुरस्ति ममाद्यापि न किञ्चित् कार्य्यमीदृशम् ।।॥। ताते वर्षसहस्राणि शासतीमां वसुन्धराम् । तथैव त्विय पातालं न मे याश्वीन्मुखं मनः ।।६।

## जड ने आगे की कथा कही—

जब महात्मा नागराज अश्वतर आहार-विहार कर चुके, तब उनके दोनों पुत्र और राजकुमार कुवलयाश्व उनके सम्मुख उपस्थित हुए। महात्मा नागराज ने सुन्दर सुरुचिपूणें कथावार्ता से उनका मनोरंजन किया और अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार कुवलयाश्व से यह कहा—'राजकुमार! तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे आवास पर पधारे हो, इसलिये, तुम्हारा जो कार्य हो, उसके सम्बन्ध में निःशङ्क होकर मुझसे उसी भाँति कहो, जिस भाँति पुत्र पिता से अपने मन की बात कहता है। चांदी-सोना-वस्त्र-वाहन-आसन अथवा और जो भी तुम्हारा अत्यधिक अभिलिषत दुर्लभ पदार्थ हो, उसे तुम मुझ से माँग सकते हो॥ १-४॥

कुवलयाश्व ने कहा— भगवन् ! आपकी कृपा से मेरे पिता के घर में सोना-चांदीप्रभृति सभी वस्तुएँ हैं और ऐसी वस्तुओं से अभी मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं है। जब सहस्रों वर्षों से मेरे पिता पृथिवो पर शासन कर रहे हों और आप पाताल लोक पर शासन

ते स्वर्गाश्च सुपुण्याश्च येषां पितरि जीवति । वित्तं तारुग्याद्वित्तकोटिषु ।।७। तृणकोटिस**मं** मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्वद्देहमनामयम्। जनिता ध्रियते वित्तं यौवनं किन्तु नास्ति मे ।।८। असत्यर्थे नणां यान्दाप्रवणं जायते मनः। सत्यशेषे कथं याश्वां सम जिह्ना करिष्यति ।।९। यैर्न चिन्त्यं घनं किश्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा। पितृबाहुतरुच्छायां संश्रिताः सुखिनो हि ते ।।१० ये तु बाल्यात् प्रभृत्येव विना पित्रा कुटुश्बिनः । ते सुबास्वादविश्रंशान्यन्ये धात्रैव विश्वताः ॥११। त्वत्प्रसादेन धनरत्नादिसञ्चयान्। तदयं पितृमुक्तान् प्रयच्छामः कामतो नित्यमिथनाम् ।।१२। तत् सर्वमिह संप्राप्तं यदङ्ज्रियुगलं तव। मच्चूडामणिना स्पृष्टं यच्चाङ्गस्पर्शमाप्तवान् ।।१३।

कर रहे हों, तो मेरे मन में किस वस्तु की याचना होगी! वे लोग देवतुल्य हैं, पुण्यात्मा हैं, जिनके पिता जीवित हैं और इसलिये जो तरुण होने के नाते कोटिसंख्यक घन को भी तिनके की भाँति तुच्छ मानते हैं। मेरे पिता जीवित हैं, शील-स्वभाव में मेरे मित्रगण जीवित हैं और मेरा शरीर नीरोग है, तब मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास घन है, मेरे पास यौवन है। जब घन का अभाव होता है, तब लोगों के मन में याचना का भाव आता है। जब कि मेरे पास सब कुछ है, तब मेरी जिह्वा से याचना की बात कैसे निकलेगी? जो लोग अपने प्रिता के बाहुदण्डरूपी महावृक्ष की छाया का आश्रय लिये हुए हैं, वे वस्ततः सुखी हैं; क्योंकि उन्हें इस बात को कोई चिन्ता नहीं होती कि उनके घर में घन है अथवा नहीं है। किन्तु बाल्यकाल से ही जो पितृविहीन है और घर-गृहस्थी का वोझ उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ, उनका सुखास्वाद नष्ट हो गया है और इस प्रकार वे विधाता द्वारा ठग दिये गये हैं। किन्तु मैं आपकी छुपा से, पिता द्वारा प्राप्त धन-सम्पदा तथा रत्नादि, स्वेच्छा से, याचकजन को नित्य दानरूप में दिया करता हूँ। वस्तुतः मैंने अपने मुकुटमणि से आपके चरणयुगल का जो स्पर्श किया है और आपने मुझे जो प्रेम से गले लगाया है, उससे मैं सब कुछ पाकर घन्य हो चुका हूँ॥ ५-१३॥

जड उवाच—

इत्येवं प्रमृतं वाक्यमुक्तः पन्नगसत्तमः। प्राह राजसुतं प्रोत्या पुत्रयोद्दपकारिणम्।।१४।

नाग उवाच— यदि रत्नसुवर्णादि मत्तोऽवाप्तुं न ते मनः। यदन्यन्मनसः प्रीत्यै तद्बूहि त्वं ददाम्यहम्।।१५1

कुवलयाश्व उवाच—

भगवंस्त्वत्प्रसादेन प्राथितस्य गृहे मम ।
सर्वमस्ति विशेषेण सम्प्राप्तं तव दर्शनात् ॥१६॥
कृतकृत्योऽस्मि चैतेन सफलं जीवितञ्च मे ।
यदङ्गसंश्लेषमितस्तव देवस्य मानुषः ॥१७॥
ममोत्तमाङ्गे त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम् ।
कृतं तेनैव न प्राप्तं कि मया पन्नगेश्वर ॥१८॥
यदि त्ववश्यं दातव्यो वरो मम यथेप्सितः ।
तत्पुण्यकर्मसंस्कारो हृदयान्मा व्यपैतु मे ॥१९॥

## जड ने कहा—

जब राजकुमार कुवलयाक्व ने नागराज अक्वतर से इस प्रकार की नम्रता और शिष्टता भरी बात को, तब अपने पुत्रों के परमोपकारक राजकुमार से नागराज ने बड़े प्रेमपूर्वक कहा ॥ १४ ॥

## नागराज ने कहा—

राजकुमार ! यदि तुम मुझसे रत्न-पुवर्णादि नहीं लेना चाहते, तो अपने मन को आनन्द देनेवालो कोई भी दूसरी वस्तु माँगो। तुम जो भी माँगोगे, मैं तुम्हें दूँगा॥ १५॥

### कुवलयाश्व ने कहा-

भगवन्! आपको कृपा से, जो भो वस्तु कामना का विषय हो सकती है, वह सब मेरे घर में है और अब तो आपके दर्शन के बाद विशेषरूप से हैं। मैं वस्तुतः आपको कृपा से कृतार्थं हूँ और मेरा जीवन सफल है; क्योंकि मनुष्य-योनि के मुझ जीव को आपका आलिङ्गनजन्य पुण्य मिल चुका है। 'साथ ही साथ जब मेरे मस्तक पर आपके चरण-रज के कण विराजमान हैं, तब तो, नागराज! कौन सी ऐसी वस्तु हो सकतो है, जो मुझे नहीं मिल चुकी है। किन्तु, तब भो यदि आप मुझे मेरा अभिलिषत वर देना चाहते हैं, तो यही वर दें कि मेरे हृदय से पुण्यकमें के संस्कार कभी दूर न हों। मैं तो यही समझता हूँ कि स्वर्ण, मिण, रत्नादि, वाहन,

सुवर्णमणिरत्नादि वाहनं गृहमासनम्।
स्त्रियोऽत्रपानं पुत्राश्च चारुमाल्यानुलेपनम्।।२०।
एते च विविधाः कामा गीतवाद्यादिकश्च यत्।
सर्वमेतन्मम मतं फलं पुण्यवनस्पतेः।।२१।
तस्मान्नरेण तन्मूलः कार्थ्यो यत्नः कृतात्मना।
कर्त्तव्यः पुण्यसक्तानां न किश्चिद्भृवि दुर्लभम्।।२२।

#### अश्वतर उवाच--

एवं भविष्यति प्राज्ञ ! तव धर्माश्रिता मितः । सत्यञ्चेतत् फलं सर्वं धर्मस्योक्तं यथा त्वया ।।२३। तथाप्यवश्यं मद्गेहमागतेन त्वयाऽधुना । ग्राह्यं यन्मानुषे लोके दुष्प्राप्तं भवतो मतम् ।।२४।

### जड उवाच-

तस्येतद्वचनं श्रुत्वा स तदा नृपनन्दनः।
मुखावलोकनञ्चक्रे पन्नगेश्वरपुत्रयोः।।२४।
ततस्तौ प्रणिपत्योभौ राजपुत्रस्य यन्मतम्।
तत् पितुः सकलं वीरौ कथयामासतुः स्फुटम्।।२६।

गृह, आसन, रमणी, अन्न-पान, पुत्र, मनोरम माल्य, सुन्दर अङ्गराग, गोत, वादित्रादि तथा अन्य समस्त काम्य पदार्थ पुष्परूपी वृक्ष के ही फल होते हैं। इसिलये प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म है कि वह संयतिचत्त होकर समस्त काम्यपदार्थ के परम कारण उसी पुष्य के अर्जन का प्रयत्न करे; क्योंकि पुष्यात्मा के लिये संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। १६-२२॥

## नागराज अश्वतर बोले—

बुद्धिमान् राजकुमार! तुम जो चाहते हो, वह सब होगा; क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धमंपरायण है। तुमने स्वर्ण, मिण, रत्नप्रभृति जो-जो फल बताये हैं, वे वस्तुतः धमं के ही फल हैं। तब भी इस समय, तुम मेरे घर पर अभ्यागत के रूप में हो और इसलिये, तुम्हारी दृष्टि में, मनुष्य-लोक में जो भी दुर्लभ पदार्थं हों, उसे तुम्हें मुझसे ले-लेना चाहिए॥ २३-२४॥

## जड ने कहा—

नागराज अश्वतर की ये बातें सुनकर राजकुमार कुवलयाश्व उनके दोनों पुत्रों का मुँह देखने लगा। तदनन्तर उन वीर नागकुमारों ने अपने पिता का चरणवन्दन किया और उन्हें राजकुमार के मन की सब बात स्पष्ट रूप से बता दी॥ २५-२६॥

## पुत्रावूचतुः—

ततोऽस्य पत्नी दियता श्रुत्वेमं विनिपातितम् । अत्यजद्दियतान् प्राणान् विप्रलब्धा दुरात्मना ॥२७॥ केनापि कृतवैरेण दानवेन कुबुद्धिना । गन्धवराजस्य सुता नाम्ना स्थाता मदालसा ॥२६॥ कृतज्ञोऽयं ततस्तात ! प्रतिज्ञां कृतवानिमाम् । नान्या भार्या भवित्रीति वर्जयत्वा मदालसाम् ॥२९॥ द्रष्टुं तां चारुसर्वाङ्गीमयं वीर ! ऋतध्वजः । तात ! वाञ्छति यद्येतत् क्रियते तत् कृतं भवेत् ॥३०॥

## अश्वतर उवाच-

सूर्तैर्वियोगिनो योगस्तादृशैरेव तादृशः। कथमेतद्विना स्वप्नं मायां वा शम्बरोदिताम्।।३१।

## नागकुमारों ने यह कहा—

पिताजी ! जो कुछ हम दोनों आप से कह चुके हैं, उसके बाद की जो बात है वह यह है कि राजकुमार की प्यारी धर्मपत्नी ने जब यह सुना कि राजकुमार कुवल-याश्व मार दिया गया है, तब उसने तत्काल अपने प्राण छोड़ दिये । उसकी धर्मपत्नी एक गन्धवं राजकुमारी थी, जिसका नाम मदालसा था, जिसे किसी दुरात्मा, दुष्टबुद्धि दानव ने, पुरानी शत्रुता के कारण, राजकुमार के मारे जाने की झूठो बात कहकर ठग दिया था। पिताजी ! यह राजकुमार मदालसा के प्रति इतना कृतज्ञ था कि इसने उसके मर जाने पर प्रतिज्ञा कर ली कि उसे छोड़कर और कोई नारी उसकी धर्मपत्नी नहीं होगी। यह वीर राजकुमार ऋतध्वज उसी सर्वाङ्गसुन्दरी मदालसा को देखना चाहता है। पिताजी ! यदि आपकी कृपा से ऐसा सम्भव हो गया तो आपने इसका सब मनोरथ सिद्ध कर दिया ॥ २७-३०॥

### नागराज बोले-

मेरे बच्चो ! पञ्चभूतों से जिसका वियोग हो, चुका हो उसका उन्हीं भूतपूर्व पञ्चभूतों से भूतपूर्व संयोग हो जाय—यह तो एक स्वप्न होगा या शाम्बरीमाया होगो ॥ ३१ ॥

#### जड उवाच-

प्रणिपत्य भुजङ्गेशं पुत्रः शत्रुजितस्ततः।
प्रत्युवाच महात्यानं प्रेमलज्जासमन्वितः।।३२।
मायामयीमप्यधुना मम तात! मदालसाम्।
यदि दर्शयते मन्ये परं कृतमनुग्रहम्।।३३।

#### अश्वतर उवाच-

तस्मात् पश्येह वत्स ! त्वं मायाञ्चेद् द्रष्टुमिच्छसि । अनुग्राह्यो भवान् गेहं बालोऽप्यभ्यागतो गुरुः ।।३४।

## जड उवाच-

आनयामास नागेन्द्रो गृहगुप्तां मदालसाम् । किंग्यान्ति । विकास किंग्यां सम्मोहनार्थाय जजल्प च ततः स्फुटम् ।।३४। दर्शयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम् । सेयं न वेति ते भार्या राजपुत्र ! मदालसा ।।३६।

## जड ने आगे कहा—

यह सब सुनने के बाद, महाराज शत्रुजित के पुत्र उस राजकुमार ऋतध्वज ने प्रेम और लज्जा के वशोभूत होते हुए नागराज की वन्दना की और उनसे यह कहा—'पिताजी! यदि आप मायामयो भी मेरी मदालसा को मुझे दिखा दें, तो मैं यही मानूँगा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया'॥ ३२-३३॥

## नागराज अश्वतर बोले-

मेरे बच्चे ! यदि तुम मायामयी मदालसा को देखना चाहते हो, तो अभी यहीं देख लो; क्योंकि तुम्हारा प्रत्युपकार हमारा परमधर्म है । तुम हमारे घर पर अतिथि रूप में आये हो और अतिथि, चाहे वह बालक ही क्यों न हो, पूजनीय होता है ॥ ३४॥

## जड ने आगे कहा—

तदनन्तर, नागराज अश्वतर अपने भवन में गुप्तरूप से रखी मदालसा को ले आये और उन सबको सम्मोहित करने के लिए आलाप-संलाप करने लगे। उन्होंने राजकुमार को, कल्याणी मदालसा को दिखा कर कहा—'राजकुमार ! पहचान'लो ! क्या यह तुम्हारी मदालसा है या नहीं है ?'॥ ३५-३६॥

#### जड उवाच-

स वृष्ट्रा तां तदा तन्वीं तत्क्षणात् विगतत्रपः। प्रियेति तामभिमुखं ययौ वाचमुदीरयन्। निवारयामास च तं नागः सोऽश्वतरस्त्वरन्।।३७।

#### अश्वतर उवाच-

मायेयं पुत्र ! मा स्प्राक्षीः प्रागेव कथितं तव । अन्तद्धां नमुपंत्याशु माया संस्पर्शनादिभिः ।।३६। ततः पपात मेदिन्यां स तु मूर्च्छापरिष्लुतः । हा प्रियेति वदन् सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम् ।।३९। अहो स्नेहोऽस्य नृपतेर्मभोपर्य्यचलं मनः । येनायं पातनोऽरीणां विना शस्त्रेण पातितः ।।४०। मायेति दिशता तेन मिथ्या मायेति यत्स्फुटम् । वाय्वम्बुतेजसां सूमेराकाशस्य च चेष्ट्या ।।४१।

# जड ने आगे कहा—

जैसे ही उस राजकुमार ने उस सुन्दरी को देखा, वैसे ही वह लज्जा का भाव छोड़ कर 'मेरी प्यारी' की रट लगाते हुए, उसके सामने चला गया। किन्तु नागराज अञ्चतर ने, उसे यह सब कहने-करने से मना किया॥ ३७॥

# नागराज अक्वतर ने कहा-

मेरे बच्चे ! यह माया है, जैसा कि मैंने तुमसे प्रहले ही कहा है । इसे न छूना । छूने-छाने से माया अविलम्ब अन्तिहित हो जाती है । यह सुनते ही राजकुमार मूच्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़ा और 'हाय प्यारी' कहते हुए उसी सुन्दरी की चिन्ता में लीन हो गया । इघर माया-मदालसा सोचने लगी कि राजकुमार का उस पर कितना असीम स्नेह है और कितना उसका मन उसमें रमा हुआ है कि शस्त्र प्रहार से शत्रुओं को युद्धभूमि में मार गिरानेवाला बिना शस्त्रपात के मेरे विरह में मूच्छित होकर नीचे गिर पड़ा है । वह भी सोचने लगी कि नागराज ने तो उसे माया कहकर, राजकुमार को दिखाया । किन्तु पञ्चभूतों के परस्पर संघात से बनी वह माया नहीं, वस्तुतः मदालसा है ॥ ३८-४१ ॥

जड उवाच--

ततः कुवलयाश्वं तं समाश्वास्य भुजङ्गमः। कथयामास तत् सर्वं मृतसञ्जीवनादिकम्।।४२।

ततः प्रहृष्टः प्रतिलभ्य कान्तां

प्रणम्य नागं निजगाम सोऽथ ।

सुशोभमानः स्वपुरं तमश्व-

मारह्य संचिन्तितमभ्युपेतम् ॥४३।

।। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसाप्राप्तिर्नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।।

जड ने कहा-

यह सब घटना घट जाने के बाद, नागराज अश्वतर ने राजकुमार कुवलयाश्व को आश्वासन दिया और मृत मदालसा के पुनरुज्जीवित होने की सब बात उसे बता दी ॥ ४२ ॥

उसके बाद राजकुमार अपनी प्राणप्यारी मदालसा को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मदालसा के साथ सुशोभिन उसने नागराज को प्रणाम किया और चिन्तनमात्र से वहाँ उपस्थित अपने 'कृवलय' नामक अश्व पर आरूढ़ होकर अपने राजनगर के लिए प्रस्थान कर दिया॥ ४३॥

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय के नीचे लिखे क्लोक (संख्या ७, ८) देखिए—

ति स्वर्गाश्च सुपुण्याश्च येषां पितरि जीवति । तृणकोटिसमं वित्तं तारुण्याद् वित्तकोटिषु ॥

मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्वद्देहमनामयम् । जनिता ध्रियते वित्तं यौवनं किन्तु नास्ति मे ॥

इनका श्रीपार्जिटर का नीचे लिखा अंग्रेजी अनुवाद भी देखिए—

'They are both possessed of Svarga and are very rich in merit, who from their youth possess in their father's life time a more particle of wealth amidst his crores of wealth, friends equally educated and a body free from sickness. My father holds the wealth, have I not youth?'

यह अनुवाद भ्रान्तिपूर्णं है। इसमें शत्रुजित् और अश्वतर के लिए 'स्वर्गं' और 'सुपुण्य' विशेषण प्रयुक्त समझे गये हैं, जब कि इनका इन विशेषणों से कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ जो अनुवाद किया गया है, वह प्रसङ्गानुकूल और समंजस है। इसी प्रकार 'येषां पितिर जीवित। तृणकोटिसमं वित्तं तारुण्याद वित्तकोटिषु' का अनुवाद भी अप्रासंगिक है। यहाँ इसका जो अनुवाद है, वही युक्तियुक्त और उपादेय है।

(ख) इन्हीं दोनों श्लोकों के हिन्दी अनुवाद (श्रीरामस्वरूप शर्मा कृत, मुरादाबाद प्रकाशन) भी देखिये—

'जिसके पिता वर्तमान हैं, इसिलए यौवन में भी जो करोड़ों रूपयों को तिनके के समान समझते हैं, वही परमपुण्यात्मा और स्वर्गीय महापुरुष हैं। देखो मेरे मित्र शिष्टाचारपरायण और शरीर में रोगहोन हैं और पिता की भी विशेष संपत्ति है, फिर मैं भी तरुण हूँ। इसिलए मेरे क्या नहीं है ?'

यह अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद की अपेक्षा कुछ अधिक प्रसंग संगत अवश्य है; किन्तु अशुद्ध है; क्योंकि 'स्वर्गीय' शब्द दिवंगत के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 'तद्बद्देहमनामयम्' का सम्बन्ध केवल ऋतध्वज कुवलयाश्व से संगत है, मित्रों से नहीं।

(ग) इन्हीं श्लोकों का श्रीकन्हैयालाल मिश्र कृत अनुवाद (श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई) भी देख लीजिये—

'जिन पुरुषों के पिता जीवित हैं, वही पुरुष घन्य है। इसी कारण जो यौवन काल में करोड़ों-करोड़ वित्त को भी सामान्य तृण के समान समझते हैं, वही परम म॰ पु॰ ४२ पुण्यवान् और वहीं स्वर्गीय महापुरुष हैं। विचार करके देखो मेरे मित्रगण अनुरूप शिष्टाचारसम्पन्न हैं, मेरा शरीर भी रोग-रहित है, यौवन भी है; क्या नहीं है ?'

यह अनुवाद भी अंग्रेजी अनुवाद की अपेक्षा प्रासंगिक संदर्भ के अधिक अनुरूप है; किन्तु इस अनुवाद में भी आज-कल की दृष्टि से हिन्दीभाषां की अशुद्धता तो अलग रहे, एक वाक्यखण्ड का दूसरे वाक्यखण्ड से परस्पर संबन्ध युक्तिसंगत नहीं, जिससे अभीष्ट अभिप्राय अस्पष्ट रह जाता है।

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'मदालसा-प्राप्ति' नामक २४ वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

total on The Color of State Love who (Long)

the content of the state of property for the

free but which is such a first and

A CONTROL OF STREET OF STREET STREET, STREET STREET, S

त्वत्र के कार्य के अपने कार्यात करता कार्य कार्यात के कार्य कार्यात कार्य के कार्यात कार्यात कार्यात कार्यात क जन्म के कार्य के कार्यात कार्य

and de marche compared to the state of dividends.

The first compared to the state of the first of the first of the state of the state

यह साम्प्राट आहेगी । अनुसार को समिता हैए जीता अपने आहेगी कि है

the spiles were the provincial of their the (a)

the transfer of the state of the spirit

रे भी तरका है। एकविद्य में र वार करते हैं है

holds the weekly have I me want

# पञ्चिंवशोऽध्यायः

जड उवाच-

आगम्य स्वपुरं सोऽथ पित्रोः सर्वमशेषतः।
कथयामास तन्वङ्गी यथा प्राप्ता पुनर्मृता ॥१।
ननाम सा च चरणौ श्वश्रूश्वशुरयोः शुभा।
स्वजनश्व यथापूर्वं वन्दनाश्लेषणादिभिः॥२।
पूजयामास तन्वङ्गी यथान्यायं यथावयः।
ततो महोत्सवो जज्ञे पौराणां तत्र वै पुरे ॥३।
श्वराव्वजश्च सुचिरं तया रेमे सुमध्यया।
निर्झरेषु च शेलानां निम्नगापुलिनेषु च।।४।
काननेषु च रम्येषु तथैवोपवनेषु च।
पुण्यक्षयं वाञ्छमाना सापि कामोपभोगतः।।४।
सह तेनातिकान्तेन रेमे रम्यासु भूमिषु।
ततः कालेन महता शत्रुजित् स नराधिपः।।६।

# जड ने कहा---

जब राजकुमार ऋतध्वज अपने नगर में पहुँचा, तब उसने अपने माता-पिता को यह वृत्तान्त सुनाया कि मरी हुई मदालसा कैसे पुनः जीवित मिल गयी? कल्याणी मदालसा ने भी अपने सास-ससुर के चरणों की वन्दना की और अन्य जो स्वजन थे, उनको भी उनको अवस्था के अनुसार, यथोचित रूप से, वन्दन तथा आलि- ज्ञन आदि के द्वारा अर्चन-अभिनन्दन किया। उसके बाद नगर के नर-नारियों ने उन दोनों के शुभागमन के उपलक्ष्य में महोत्सव आयोजित किया॥ १-३॥

राजकुमार ऋतध्वज ने अपनी उस सुन्दर प्रियपत्नी के साथ, पर्वतों के झरनों, निदयों के पुलिनों, रमणीय वन-काननों और उपवनों में बहुत समय तक रमण किया और मदालसा ने भी, पूर्वीजित पुण्य की सम्पदा को, कामोपभोग के द्वारा कम करने की इच्छा से, अपने अतिसुन्दर उस प्रेमी के साथ विविध रमणीय स्थानों पर विहार किया। बहुत समय बीतने के बाद, महाराज शत्रुजित्, जो पृथिवी पर राजधर्मानुसार प्रशासन कर रहे थे, दिवंगत हो गये। उनके दिवंगत हो जाने पर राज्य पौर-जानपदों ने उनके उदारहृदय और उदारचरित महात्मा पुत्र ऋतध्वज का राज्याभिषेक किया। जब ऋतध्वज अपने आत्मजों की भाँति प्रजाजन का समीचीनरूप से पालन-पोषण

सम्यक् प्रशास्य वसुधां कालधर्ममुपेयिवान्। ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्वजम् ।।७। राजानमुदाराचारचेष्टितम्। अभ्यषिश्वन्त सम्यक् पालयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानिवौरसान् ।।८। मदालसायाः सञ्जज्ञे पुत्रः प्रथमजस्ततः। तस्य चक्ने पिता नाम विक्रान्त इति घीमतः ॥९। त्तुष्रतेन वे भूत्या जहास च मदालसा। सा वै मदालसा पुत्रं बालमुत्तानशायिनम्। रुदमानमविस्वरम् ॥१०। **उल्लापनच्छलेनाह** शृद्धोऽसि रे तात! न तेऽस्ति नाम हि ते कल्पनयाऽधुनेव। देहिमदं तवैत-पञ्चात्मकं न्नेवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः।।११। न वा भवान् रोदिति वे स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महोशसूनुम्। विकल्प्यमाना विविधा गुणास्तेऽ-भौताः सकलेन्द्रियेषु ।।१२। गुणाश्च

करने लगे, तब मदालसा का प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका बुद्धिमान् ऋतध्वज ने 'विकान्त' नाम रखा। जितने अनुचर-परिचर थे, वे सब ऋतध्वज के पुत्र के जन्म पर बड़े प्रसन्न हुए। मदालसा यह सब देखकर बहुत हंसी। जब उसका बच्चा पीठ के बल लेट कर अस्फुट स्वर में रोने लगता था, तब उसे चुप कराने के बहाने, वह एक विचित्र-सी लोरी गाया करती थी॥ ४-१०॥

जो लोरी वह सुनाती थी, वह यह थी—'मेरे बच्चे ! तू तो शुद्ध-बुद्ध आत्मा है, तेरा वस्तुतः कोई नाम नहीं । तेरा तो एक किल्पत नाम है, जो अभी-अभी तुझे दिया गया है। तेरी यह देह पाँच भूतों का एक समवाय है। तेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं। फिर क्यों रोते हो! मेरे बच्चे! न रोओ।। ११॥

अथवा तू रोता नहीं। यह रुलाई की ध्विन अपने आप सुन पड़ रही है। तू तो प्रज्ञानात्मा है, तेरे पिता महाराज ऋतध्वज के कारण तेरी समस्त इन्द्रियों में पाअ-मौतिक गुण और अवगुण किल्पित कर लिये गये हैं और इसीलिए तेरी रुलाई सुनायी पड़ रही है ॥ १२॥

भूतानि मूते: परिदुर्बलानि समायान्ति यथेह अन्नाम्बुपानादिभिरेव न तेऽस्ति वृद्धिनं च तेऽस्ति हानिः ॥१३। कञ्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मि-स्तिंसभ्य देहे मूढतां मा शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेत-न्मदादिमूढै: कञ्चुकस्तेऽपिनद्धः ।।१४। किश्चित्तनयेति किञ्चि-दम्बेति किश्विद्यितेति किश्वित्र ममेति किश्वित बहुमानयेथाः ।।१४। भूतसङ्घः दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान् जानाति विमूढचेताः। सुखाय तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानात्यविद्वान् सुविमूढचेताः ॥१६।

तरे शरोर के पाँच भौतिक तत्त्व, जो पृथक्-पृथक् रहते अशक्त हैं, परस्पर समवेत होकर उसी भाँति सशक्त हो गये हैं, जिस भाँति किसी मनुष्य का दुर्बल शरीर अन्न-भोजन और जलपान आदि परस्पर संयुक्त पोषक तत्त्वों को पाकर बलशाली हो जाता है। तुम्हारे वास्तविक प्रज्ञानानन्दस्वरूप में इन पाञ्चभौतिक तत्त्वों के रहते न तो कोई वृद्धि हुई है और न इनके रहते कोई क्षति पहुँची है।। १३।।

तुम अपने इस पाञ्चभौतिक देह में, जो तुझे कंचुकरूप से ढके हैं और उस आध्यात्मिक देह में जो तेरा वास्तविकस्वरूप है, भ्रम न कर; क्योंकि तेरी यह देह तेरे पूर्वजन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम है। यह तो तेरे पूर्वजन्म के राग-द्वेष, मद-मोह आदि हैं, जिन्होंने प्रज्ञानस्वरूप तुझे इस पाञ्चभौतिक देह के कञ्चुक से ढ़क दिया है।। १४।।

पञ्चभूतों का संघ ही 'यह पिता हैं, यह पुत्र हैं, यह माता है, यह प्रिय पत्नी है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है' आदि-आदि विविधरूपों में प्रतोत होता है। इसके प्रति तू बहुत अधिक मोह न कर ॥ १५॥

जो मनुष्य मूढ़वृद्धि होता है, वह यही समझता है कि दु:खद पदार्थों से दु:ख होते हैं और सुखद पदार्थों से सुख होते हैं; किन्तु जो अत्यन्त अज्ञानी है, वह दु:खों को ही सुखरूप में मानकर उनमें रमता रहता है ॥ १६॥ हासोऽस्थिसन्दर्शनमक्षियुग्म-मत्युज्ज्वलं तर्जनमङ्गनायाः । कुचादिपीनं पिशितं घनं तत्

स्थानं रतेः किं नरकं न योषित्।।१७।

यानं क्षितौ यानगतञ्च देहं देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः। ममत्वबुद्धिनं तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं बत मूढतैषा।।१८।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्याने पञ्चींवशोऽध्यायः॥

तू नारी को ही देख — उसकी हंसी क्या है ? दांतों की हिंडुयों का प्रदर्शन। उसकी दोनों आखें क्या हैं ? उसके सौन्दर्याभिमान की चमकती झिड़क। उसके स्तनादि क्या हैं ? मांस लोथड़े ! उसकी योनि क्या है ? केवल मांस का पिण्ड! इस तरह तू ही देख नारी नरक नहीं तो और क्या है ? ॥ १७॥

रास्ते पर चलते किसी वाहन को देखा । वाहन भूतल पर चल रहा है, वाहन पर एक शरीर बैठा है और उस शरीर में कोई पुरुष है । इस दृश्य के प्रति जैसे कोई ममता का भाव नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही अपनी इस पाञ्चभौतिक देह के प्रति ममता न कर । इसमें ममत्वबृद्धि तो वस्तुतः मूढ़ता अथवा अज्ञानान्धता है ॥ १८॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में राजकुमार ऋतध्वज की धर्मपत्नी मदालसा का जो चिरत अंकित है, वह बड़ा विचित्र है। मदालसा कामसुख का भोग करती हुई भी ब्रह्मानन्द में निरन्तर निमग्न दिखायी देती है। 'विक्रान्त' नामक प्रथम पुत्र के जन्म पर मदालसा की हुंसी का जो वर्णन है, उसकी पृष्ठमूमि के रूप में मदालसा के हृदय में आत्मज्ञान की प्रज्वलित ज्योति दिखायी देती है। अपने पुत्र के प्रति माता को ममता संसार का एक व्यावहारिक सत्य है। मदालसा के हृदय में एक विचित्र प्रकार की ममता है, जिसके वशीभूत हो वह अपने पुत्र को संसार-सागर में उठती अहंता-ममता की लहरों में डूबने-उतराने से बचाना चाहती है। इसीलिये वह अपने अबोध बालक के हृदय में निर्ममत्व के संस्कार का बीज बो देती है। उसकी लोरियों में आत्मज्ञान की गूँज है। यहाँ 'योगवाशिष्ठ' प्रथम भाग के अध्याय ८० के क्लोक १६, १७ उल्लेखनीय हैं, जिनमें मार्कण्डेयपुराणकार द्वारा रची मदालसा की लोरी का भाव ब्रह्मज्ञान की शास्त्रीय पद्धित से प्रकाशित किया गया है—

सोऽहं भवानेव भवान् सम्पन्नोऽद्वेतवेदनात्। स भवान्न भवेन्नाहं जातो बोधबृहद्वपुः॥ त्वंताऽहंतात्मकं सर्वं विनिगीर्यावबोधतः। न त्वं नाहं न सर्वं च सर्वं वा भवति स्वयम्॥

(खं) ऐसा प्रतीत होता है कि इस अध्याय के ११वें से १७वें क्लोक का श्रीपार्जिटर द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद पुराणकार के अभिप्राय का स्पर्श नहीं करता। श्रीपार्जिटर का अनुवाद निम्नलिखित है—

'Perfect art than, darling, nor has they name been given thee now in mere fancy. This very body of thine is composed of the five elements, not indeed for this reason dost thou cry-where from then? Nor indeed does your highness (this title is they birth-right) cry because thou art a king's son. Doubtless are the various good and bad qualities, that are connected with the elements, in all they organs. Since in a man here the elements, extremely weak, increase by the means of the elements, namely by means of the food and water and other metriments given, of what hast thou no gain, of what hast thou no less? Do not grow infatuated at this they bodice which is already decaying and in that they body; the body is given thee by good and bad deeds, the bodice is fastened on thee by persons

infatuated with pride and other passions. Do thou greatly esteem each aggregate of elements, Some one aggregate as a dear father, some other as a child, some other as a mother, some other as a loved wife, some other as they own property, some other as not they own. A man beguiled in mind thinks that evils tend to assuage evils, that enjoyments tend to happiness. Again the unwise man, greatly beguiled in mind, thinks that these very evils are pleasures. Laughter, gazing at the bones, a pair of excessively, bright mocking eyes, firm plump flesh in the breasts and elsewhere, in a woman-that is loves abode, is not women hell?

इसके हिन्दी-अनुवाद से जो नीचे दिया जा रहा है, इसकी निरर्थंकता स्पष्ट है— 'मेरे वच्चे! तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें जो तुम्हारा नाम दिया गया है, वह कोरी कल्पना नहीं। तुम्हारी यह देह पाँच भूततन्मात्राओं की बनी है। तुम इसलिए तो नहीं रो रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? तुम इसलिए भी नहीं रो रहे हो कि तुम एक राजा के लड़के हो। तुम्हारी देह में, पाँचभूतों की जो अच्छाई और बुराई, है वह नि:संदिग्धरूप से है। किसी मनुष्य में जो भूतमात्राएँ दुर्बल हैं, वे दूसरी भूतमात्राओं से जैसे कि भोजन, पानी और दूसरे पोषक तत्त्वों से परिपुष्ट बना दी जाती हैं। किन्तु इनसे तुम्हें न कोई लाभ है और न कोई हानि है। तुमने जो कुर्ता पहन रखा है और जो तुम्हारी देह है, उस पर कोई अभिमान मत करो; क्योंकि ये नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारी यह देह अच्छे और बुरे कर्मों ने दी है और तुम्हारा कुर्ता उन लोगों ने दिया है, जिन्हें अभिमान है कि तुम उनके हो और जो तुम्हारे प्रति माया-मोह के भावों से भरे हैं। क्या तुम प्रत्येक भूतसंघ को, जैसे कि किसी को पिता, किसी को पुत्र, किसी को माता, किसी को प्रियपत्नी, किसी को अपनी सम्पत्ति और किसी को अपनी कोई सम्पत्ति नहीं समझ कर, उन्हें बहुत मानते हो। ""इत्यादि।,

इस पूरे सन्दर्भ के अंग्रेजी-अनुवाद में श्रीपाजिटर का दोष नहीं। इस सन्दर्भ को संरचना ही कुछ ऐसी है, जो विना पर्याप्त विचार-विमर्श के ठीक-ठीक अर्थ नहीं देती। अस्तु, यहाँ जो अनुवाद किया गया है, वह कुछ अधिक प्रसङ्ग सङ्गत छगता है।

> ॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के मदालसोपाख्यान से सम्बद्ध २५वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# षड्विंशोऽध्यायः

#### जड उवाच---

वर्द्धमानं सुतं सा तु राजपत्नी दिने दिने ।
तमुल्लापादिना बोधमनयित्रमंमात्मकम् ।।१।
यथायथं बलं लेमे यथा लेमे मित पितुः ।
तथा तथात्मबोधश्व सोऽवापन्मातृभाषितेः ।।२।
इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभृति बोधितः ।
चकार न मित प्राज्ञो गार्हस्थ्यं प्रति निर्ममः ।।३।
दितीयोऽस्याः सुतो जज्ञे तस्य नामाकरोत्पिता ।
सुबाहुरयमित्युक्ते सा जहास मदालसा ।।४।
तमप्येवं यथापूर्वं बालमुल्लापनादिना ।
प्राह बाल्यात् स च प्राप तथा बोधं महामितः ।।४।

# जड ने आगे कहा-

जैसे-जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, वैसे-वैसे उसकी माँ, महाराज ऋतध्वज की धर्मपत्नी, प्रतिदिन, ऐसी ही लोरियाँ सुना-सुना कर, उसे अहंता-ममता से रहित आत्मज्ञान की शिक्षा देने लगी ॥ १॥

जैसें-जैसे उस बालक को बल मिलने लगा, वैसे-वैसे उसे पिता की बुद्धि भी। सिलने लगी और साथ ही साथ माँ की बातों से उसमें आत्मबोध भी होने लगा॥ २॥

इस प्रकार जन्म से ही प्रारम्भ कर माँ के द्वारा आत्मबोध का संचार होने से वह बुद्धिमान् बालक ममता-रहित बनने लगा और गाईस्थ्य के प्रति विरक्त रहने लगा ॥ ३॥

मदालसा को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पिता ने सुबाहु नाम रखा। जब मदालसा को बताया गया कि उनके दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु है, तो वह बहुत हँसने लगी। पहले बालक की भाँति ही इस दूसरे बुद्धिमान् बालक को भी उसकी माँ, प्रति-दिन ऐसी ही लोरो गा-गा कर सुनाने लगी और उसे भी बाल्यकाल से ही आत्मबोध होने लगा॥ ५॥

मा० रे पुर ४३

तृतीयं तनयं जातं स राजा शत्रुमर्वनम् ।

यदाह तेन सा सुभूर्जहासातिचिरं पुनः ।।६।

तथैव सोऽपि तन्बङ्गचा बालत्वादवबोधितः ।

क्रियाश्र्वकार निष्कामो न किञ्चिदुपकारकम् ।।७।

चतुर्थस्य सुतस्याथ चिकीर्षुर्नाम भूमिपः ।

ददर्श तां शुभाचारामीषद्धासां मदालसाम् ।

तामाह राजा हसतीं किञ्चित् कौतूहलान्वितः ।।६।

### राजोवाच--

क्रियमाणेऽसकुन्नाम्नि कथ्यतां हास्यकारणम् । विक्रान्तश्च सुबाहुश्च तथान्यः शत्रुमर्दनः ।।९। शोभनानीति नामानि मया मन्ये कृतानि व । योग्यानि क्षत्रबन्धूनां शौर्य्याटोपयुतानि च ।।१०। असन्त्येतानि चे.द्भद्रे ! यदि ते मनसि स्थितम् । तदस्य क्रियतां नाम चतुर्थस्य सुतस्य मे ।।११।

जब तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महाराज ऋतध्वज ने 'शत्रुमदैन' रखा, तब तो उसकी सुन्दर माँ मदालसा बहुत देर तक हँसती रही। वह बालक भी बचपन से ही माता के द्वारा आत्मज्ञानी बना दिया गया, जिससे वह जो कुछ करता था, निष्काम भाव से करता था, अपने लिये या किसी दूसरे की कामनापूर्ति के लिए कुछ नहीं करता था।। ६-७।।

जब चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा उसका नामकरणसंस्कार करने की इच्छा करने लगे, तब उन्होंने उसकी पुण्यशीला माता मदालसा को मुसकुराते देखा। यह देख कर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होंने मदालसा से, जो हंसती जा रही थी, यह कहा। ८।।

# महाराज ऋतघ्वज ने कहा—

मदालसा ! एक बात बता कि जब-जब मैंने अपने पुत्रों के नाम रखे तब-तब तुम हंसती रही । क्यों हंसती रही ? यह तो बता दे । मैंने अपने पुत्रों के विक्रान्त, सुबाहु और शत्रुमर्दन—ये तीन बड़े सुन्दर-सुन्दर नाम रखे और मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय कुमारों के लिये ऐसे नाम, जिनसे शौर्य और वीर्य के भाव अभिव्यक्त होते हों, बड़े अच्छे नाम हैं । यदि ये नाम तुम्हारी रुचि के अनुकूल नहीं हों, तो इस चौथे पुत्र का नाम तू ही रख दे ॥ ९-११॥

#### मदालसोवाच-

मयाज्ञा भवतः कार्या महाराज ! यथात्थ माम् । तथा नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते ।।१२। अलर्क इति धर्मज्ञः स्याति लोके प्रयास्यति । कनीयानेष ते पुत्रो मतिमाश्च भविष्यति ।।१३। तच्छ्रत्वा नाम पुत्रस्य कृतं मात्रा महीपतिः । अलर्क इत्यसम्बद्धं प्रहस्येदमथान्नवीत् ।।१४।

### राजोवाच-

भवत्या यदिदं नाम मत्पुत्रस्य कृतं शुभे । किमीदृशमसम्बद्धमर्थः कोऽस्य मदालसे ।।१५।

### मदालसोवाच-

कल्पनेयं महाराज ! कृता सा व्यावहारिकी । त्वत्कृतानां तथा नाम्नां श्रुणु भूप ! निरर्थताम् ।।१६। ववन्ति पुरुषाः प्राज्ञा व्यापिनं पुरुषं यतः । क्रान्तिश्च गतिरुद्दिष्टा देशाद्देशान्तरन्तु या ।।१७।

### मदालसा बोली-

महाराज ! मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। आपकी आज्ञा है उसी के अनुसार मैं आपके चतुर्थ पुत्र का नाम रखूंगी। इसका नाम मैं 'अलर्क' रखूंगी। यह बड़ा धर्मज्ञ होगा और लोक में अपनी धर्मिष्ठा के लिए विख्यात हो जायेगा। आपका यह सबसे छोटा पुत्र है; किन्तु यह बड़ा बुद्धिमान् होगा। महाराज ने जब मां के द्वारा 'अलर्क' नाम सुना, तो उन्हें यह नाम बड़ा निरर्थंक लगा और हसते हुए उन्होंने कहा।। १२-१४॥

## महाराज ऋतध्वज ने कहा-

मदालसा ! तुमने मेरे पुत्र का जो 'अलर्क' नाम रखा है, वह तो सर्वथा असंगत प्रतीत होता है। तू ही बता, इस नाम का अर्थ क्या है ? ॥ १५॥

# मदालसा बोली-

महाराज ! ये सब नाम तो काल्पनिक हैं, जिन्हें व्यावहारिक बना दिया गया है। आपने जो तीनों पुत्रों के नाम रखे हैं, मैं उनकी निरयंकता बताती हूँ। सुनिये! बुद्धिमान लोग पुरुष को विश्वव्यापी कहते हैं और 'विक्रान्त' नाम में जो 'क्रान्ति' शब्द है, उसका अभिप्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। अ ब, जब देह सर्वगो न प्रयातीति व्यापी देहेश्वरो यतः ।
ततो विकान्तसंज्ञेयं मता मम निर्धिका ।।१८।
मुबाहुरिति या संज्ञा कृतान्यस्य मुतस्य ते ।
निरर्था साप्यमूर्त्तत्वात् पुरुषस्य महीपते ।।१९।
पुत्रस्य यत् कृतं नाम तृतीयस्यारिमर्दनः ।
मन्ये तदप्यसम्बद्धं शृणु चाप्यत्र कारणम् ।।२०।
एक एव शरीरेषु सर्वेषु पुरुषो यदा ।
तदास्य राजन् ! क शत्रुः को वा मित्रमिहेष्यते ।।२१।
मूतैर्भूतानि मृद्यन्ते अमूर्तो मृद्यते कथम् ।
क्रोधादीनां पृथग्भावात् कल्पनेयं निर्धिका ।।२२।
यदि संव्यवहारार्थमसन्नाम प्रकल्प्यते ।
नाम्नि कस्मादलक्ष्ये नैरथ्यं भवतो मतम् ।।२३।

जड उवाच-

एवमुक्तस्तया साधु महीष्या सं महीपतिः। तथेत्याह महाबुद्धिर्दयितां तथ्यवादिनीम्।।२४।

का स्वामी आत्मा सर्वव्यापी है, तब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का क्या अर्थ ? इसलिये आपने पहले पुत्र का जो 'विकान्त' नाम रखा है, वह निरर्थक है। इसी प्रकार दूसरे पुत्र का आपने जो 'सुबाहु' नाम रखा है, वह भी महाराज ! निरर्थक ही है, क्योंकि आत्मा तो अमूतं है (फिर उसके हाथ-पैर की कल्पना क्या !) इसी भाँति, आपने तीसरे पुत्र का जो 'शत्रुमर्दन' नाम रखा है, मेरी समझ में, वह नाम भी कोई अर्थ नहीं रखता । क्यों ? इसलिये कि जब सभी शरीरों में आत्मा अथवा पुष्प एक है तब, महाराज ! आप ही सोचिए कि उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र है ? वस्तुतः पञ्चमहामूत का एक संघ पञ्चमहामूत के दूसरे संघ का मर्दन करता है । आत्मा का मर्दन क्या ! वह तो अमूंत है । अमूंत आत्मा से कोधादि भाव सर्वथा पृथक् हैं, इसीलिए आत्मा के 'शत्रुमर्दन' होने की बात एक कोरी कल्पना है और यदि लोक-व्यवहार की दृष्टि से निरर्थंक नाम की भी कल्पना की जा सकती है, तो 'अलर्क' नाम आपको क्यों निरर्थंक दिखायी दे रही है ॥ १६-२३॥

# जड ने कहा—

जब राजमहिषी मदालसा ने अपने पित महाराज ऋतध्वज को ये सब सर्वथा सङ्गत वातें कही, तब महाबुद्धिमान् ऋतध्वज ने भी अपनी सत्यवादिनी प्राणिप्रया से सहमित प्रकट कर दी ॥ २४॥ तश्वापि सा सुतं सुभूयंथा पूर्वसुतांस्तथा। प्रोवाच बोधजननं तामुवाच स पार्थिवः ।।२५। करोषि किमिदं मूढे! ममाभावाय सन्ततेः। बुष्टावबोधवानेन यथापूर्वं सुतेषु मे ।।२६। यदि ते मित्प्रयं काय्यं यदि ग्राह्यं वचो मम। तदेनं तनयं मार्गे प्रवृत्तेः सन्नियोजय ॥२७॥ कर्ममार्गः समुच्छेदं नैवं देवि ! गमिष्यति । पितृपिण्डनिवृत्तिश्च नैवं साध्वि ! भविष्यति ।।२८। पितरो देवलोकस्थास्तथा तिर्य्यक्त्वमागताः। तद्वन्मनुष्यतां याता मूतवर्गे च संस्थिताः।।२९। सपुण्यानसपुण्यांश्च क्षुत्क्षामान् तृद्परिप्लुतान्। नरः कर्मण्यवस्थितः ।।३०। पिण्डोदकप्रदानेन सुभु ! तद्वद्देवातिथोनिप । सदाप्यायते देवैर्मनुष्यैः पितृभिः प्रेतैर्भूतैः सगुह्यकैः ।।३१। वयोभिः कृमिकोटैश्च नर एवोपजीव्यते। तस्मात् तन्वङ्गि ! पुत्रं मे यत्काय्यं क्षत्रयोनिभिः ।।३२।

सुन्दरी मदालसा अपने पूर्वोत्पन्न तीनों पुत्रों की भाँति उस चतुर्थं पुत्र से भी आत्मबोध-विषयक ही बातें करती थी। यह देखकर महाराज ऋतध्वज ने उससे यह कहा। अरी मदालसा! तुम बड़ी मूर्खता का काम कर रही हो। पहले पुत्रों की भाँति इस पुत्र को भी इस प्रकार की दोषपूर्ण आत्मज्ञान की शिक्षा देकर तू तो मेरे राजवंश का ही विनाश कर रही है। यदि तुम मेरा कल्याण चाहती हो तो इस पुत्र को प्रवृत्ता-मार्ग में लगाओ। अरी देवि! तुम्हारे ऐसा करने से कर्ममार्ग उच्छित्न होने से बच जायगा और साधु-स्वभाव के कारण तुम्हारे ऐसा करने से पितृगण के लिए पिण्ड-दान के धर्म-कर्म में भी कोई रुकावट नहीं आयेगी। पितृगण, चाहे वे देवलोक में हों, तियंग् योनि में हों, मनुष्य योनि में हों, अन्य भूतों की योनि में हों, पुण्यात्मा हों, पुण्यहीन हों, भूखे हों अथवा प्यासे हों—उन्हें, गृहस्थ-धर्म का अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य पिण्डदान और जलाञ्जलिदान के द्वारा, अरी सुन्दरी! सदा संतृप्त रखता है। इसी प्रकार अतिथिजन को भी गृहस्थ ही संतुष्ट करता है। वस्तुतः देवगण, मनुष्य, पितृगण, भूतप्रेत, गृह्यक, पक्षी, कीड़े-मकोड़े—सब मनुष्य के ही सहारे अवस्थित हैं। इसीलिये

ऐहिकामुब्मिकफलं तत् सम्यक् प्रतिपादय ।।३३। जड उवाच —

> तेनेवमुक्ता सा भर्त्रा वरनारी मदालसा। अलकं नाम तनयमुवाचोल्लापवादिनी।।३४।

> पुत्र वर्द्धस्व मद्भर्त्तुर्मनो नन्दय कर्मभिः। मित्राणामुपकाराय दुर्ह्वां नाशनाय च।।३४।

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रु-रेकश्चिरं पालयितासि पुत्र । तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्।।३६।

धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः। हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथाः मनः परस्त्रीषु निवर्त्तयेथाः।।३७।

प्यारी मदालसा ! क्षत्रियवंश में उत्पन्न लोगों के लिए ऐहिक, आमुष्मिक फल के देने वाले जो धर्म-कर्म हैं, उनका इस पुत्र को पूर्ण परिज्ञान करा दो ॥ २५-३३ ॥ जड ने आगे कहा—

जब पित ने मदालसा को यह सब कहा तब वह सती-साध्वी पत्नी 'अलर्क' नाम के अपने पुत्र को दूसरे प्रकार की लोरी सुनाने लगी। वह यह लोरी सुनाने लगो—'मेरे लाल! तू बड़ा हो जा और अपने मित्रजन के उपकारक तथा शत्रुजन के संहारक कर्मों से अपने पिता को प्रसन्न किया कर'॥ ३४-३५॥

मेरे लाल ! तू बड़ा भाग्यवान है, तेरा कोई शत्रु नहीं होगा । तू एकछत्र सम्राट् के रूप में बहुत समय तक पृथिवी का पालन करेगा । प्रजापालन से सभी सुख तुझे मिलते रहेंगे और इस प्रकार राजधर्म के अनुष्ठान से तू अमर हो जायेगा ॥ ३६॥

तू भूलोक के देवों को पर्व के दिनों में संतृप्त किया करना, अपने बन्धु-बान्धवों के मनोरथ पूर्ण किया करना, अपने मन में दूसरों के कल्याण की ही बात सोचना और परनारी से अपने मन को दूर रखना ॥ ३७॥ यज्ञैरनेकैविबुधानजस्न-

मर्थेद्विजान् प्रीणय संश्रितांश्च ।

स्त्रियश्च कामैरतुलेश्चिराय

युद्धेश्रारींस्तोषियतासि वीर ।।३८।

बालो मनो नन्दय बान्धवानां

गुरोस्तथाज्ञानकरणेः कुमारः।

स्त्रीणां युवा सत्कुलसूषणानां

वृद्धो वने वत्स ! वनेचराणाम् ।।३९।

राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः

साधून् रक्षंस्तात ! यज्ञैयंजेथाः।

दुष्टान्निझन् वैरिणश्चाजिमध्ये

गोविप्रार्थे वत्स ! मृत्युं व्रजेथाः ।।४०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पुत्रानुशासनं नाम षड्विशोऽध्यायः ॥

तू अनेकों यज्ञानुष्ठानों से देवों को संतुष्ट रखना, धनदान के कर्मों से विश्रों तथा आश्रितजनों को संतुष्ट रखना, कामोपभोगों से, बहुत समय तक, नारीजन को संतृप्त करना और साथ ही साथ युद्धों से शत्रुजन को भी संतृप्त किया करना ॥ ३८॥

मेरे लाल ! तू बाल्यकाल में बन्धु-बान्धवों को आनन्द दे, कुमारावस्था में बड़े लोगों को, उनकी आज्ञा का पालन करकें, प्रसन्न रख, युवावस्था में कुलीन वंशों की रमणियों को आङ्कादित कर और वृद्धावस्था में वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए वनवासियों को सुख पहुँचा ॥ ३९॥

मेरे लाल ! जब तू राजा होना, तब, अपने मित्रजन को प्रसन्न रखना, सज्जनों का संरक्षण करना, यज्ञों के अनुष्ठान करना, दुष्टों का दमन करना और गोमाता तथा विप्रजन की रक्षा के कार्य में, युद्धभूमि में, अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना ॥ ४०॥

### पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में कुवलयाक्व और मदालसा के वार्तालाप में उनके पुत्रों के 'विकान्त', 'सुबाहु', 'शत्रुमदंन' और 'अलर्क' नामों की सार्थकता-निरर्थकता का प्रसङ्ग आता है। इसमें चेतन तथा अचेतन पदार्थों के नाम 'यादृच्छिक' होते हैं। इस शब्दा-नुशासन-शास्त्र की मान्यता का दार्शनिक दृष्टि से प्रामाणिक परीक्षण दिखाई देता है। 'विक्रान्त' नाम सार्थक नहीं निरर्थंक है; क्योंकि यादृच्छिक है। एक आत्मतत्त्व जब सर्वत्र व्याप्त है, जिससे उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विक्रमण की बात भी नहीं सोची जा सकती, तब आत्मतत्त्व के अभिव्यञ्जक एक मानव-व्यक्ति का 'विक्रान्त' नाम यादृच्छिक ही माना जायेगा। यही बात भिन्न-भिन्न मानव-व्यक्तियों के नामों के सम्बन्ध में भी लागू होती है; क्योंकि सभी नाम वक्ता की स्वेच्छा से रखे जाते हैं, न कि पदार्थों में व्याप्त आत्मतत्त्व की विविध विशेषताओं के आकलन-प्रत्याकलन के आधार पर किसी का नामकरण होता है।
- (ख) मदालसा में ब्रह्मज्ञान के साथ-साथ धर्मज्ञान की भी विशेषता है। धर्म और ब्रह्म—दोनों वेद-वाङ्मय के प्रतिपाद्य विषय हैं। इस दृष्टि से मदालसा के वेदार्थ रहस्य के ज्ञान पर पुराणकार ने बड़ा विशद प्रकाश डाला है। मदालसा की काम पुरुषार्थ की पूर्ण प्राप्ति भी उसके धर्मज्ञान का ही परिणाम है। भारतीय नारी-चरित्र की चित्रवीथी में मार्कण्डेयपुराण की मदालसा का एक विशिष्ट स्थान प्रतीत होता है। मदालसा की पित-परायणता का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है कि तीन पुत्रों को संसार से विरक्त बनाकर, पित की आज्ञा से, चौथे पुत्र को वह क्षात्रधर्म में पार-कृत बना देती है और प्रतापी सम्राट् के रूप में प्रतिष्ठित करने में एक मात्र सहायक बन जाती है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'पुत्रानुशासन' नामक २६वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# सप्तविशोऽध्यायः

जड उवाच-

एवमुल्लाप्यमानस्तु स तु मात्रा दिने दिने । ववृधे वयसा बालो बुद्धचा चालकंसंज्ञितः ।।१। स कौमारकमासाद्य ऋतध्वजसुतस्ततः । कृतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्याह मातरम् ।।२। मया यदत्र कर्त्तव्यमैहिकामुष्मिकाय वे । सुखाय वद तत् सर्वं प्रश्रयावनतस्य मे ।।३।

मदालसोवाच-

वत्स ! राज्येऽभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमावितः । कर्त्तव्यमविरोधेन स्वधम्मस्य महीभृता ।।४। व्यसनानि परित्यज्य सप्त मूलहराणि वै । आत्मा रिपुभ्यः संरक्ष्यो बहिर्मन्त्रविनिर्गमात् ।।४।

जड ने कहा-

इस प्रकार जब प्रतिदिन मां ( मदालसा ) अपने बच्चे से, लोरी गा-गा कर, बोलने-बुलवाने लगी तब 'अलकं' नाम का उसका बच्चा, आयु और बुद्धि—दोनों में उत्तरोत्तर बढ़ने लगा ॥ १॥

महाराज ऋतध्वज का पुत्र वह बुद्धिमान्-राजकुमार अलर्क जब कुमारावस्था का हुआ और उसका उपनयन-संस्कार हो गया, तब उसने, एक समय, अपनी माता को प्रणाम करके, उससे निवेदन किया ॥ २॥

उसने यह निवेदन किया कि 'मां! मैं तुम्हारे आगे विनयावनत होकर पूछना चाहता हूँ कि इहलोक और परलोक के सुखों के उपभोग के लिए मुझे क्या करना चाहिये ? मुझे बता' ॥ ३॥

मदालसा की उक्ति-

मेरे बच्चे ! राज्याभिषेक हो जाने के बाद, राजा का कर्ताव्य है कि राजधर्म का

अनुसरण करते हुये सबसे पहले प्रजारञ्जन करे ॥ ४॥

सबसे पहुँछे राजा उन सात व्यसनों का परित्याग करे जो उसे जड़ से ही उखाड़ फेकते हैं। उसके बाद उसकी गोपनीय राजनीति की चालें उसके शत्रुओं को न पता चलें इसके लिये उसे सदा शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशोल होना चाहिए॥ ५॥

अष्टधा नाशमाप्नोति सुचक्रात् स्यन्दनाद्यथा । तथा राजाप्यसन्दिग्धं बहिर्मन्त्रविनिर्गमात् ।।६। दुष्टादुष्टांश्च जानीयादमात्यानरिदोषतः। चरैश्चरास्तथा शत्रोरन्वेष्टन्याः प्रयत्नतः ।।७। विश्वासो न तु कर्तव्यो राज्ञा मित्राप्तबन्धुषु । कार्ययोगादमित्रेऽपि विश्वसीत नराधिपः ।।८। स्थानवृद्धिक्षयज्ञेन षाड्गुण्यगुणितात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण कामवशर्वात्तना ॥९। न प्रागात्मा मन्त्रिणश्चैव ततो भृत्या महीभृता । जेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः।।१०। यस्त्वेतानविजित्येव वैरिणो विजिगीवते । सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रुवर्गेण बाध्यते ।।११।

जैसे सुन्दर सुदृढ पहिये वाले रथ के उन्मागंगमन के कारण राजा आठों ओर से नाश में मिल जाता है वैसे ही मन्त्र के इधर-उधर शत्रुओं के कानों में चले जाने के कारण भी राजा निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है।। ६।।

शत्रुगण के कुचक्र के कारण कौन अमात्य प्रतिकूल है और कौन अनुकूल है— इसका राजा को पता लगाते रहना चाहिए। साथ ही साथ अपने गुप्तचरों के द्वारा शत्रुओं के गुप्तचरों की गतिविधि जानने के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए॥ ७॥

राजा को अपने मित्रगण, आप्तजन तथा बन्धु-बान्धवों में एकान्ततः विश्वास नहीं करना चाहिए और कार्यसिद्धि की दृष्टि से शत्रुओं का भी विश्वास करना चाहिए ॥ ८॥

राजा को राज्यकोष की स्थिति, वृद्धि तथा हानि का ज्ञान रखना चाहिये; साम दान-दण्ड-मेदादि षड्गुण नीति से अपने आपको सुदृढ़ रूप से सुरक्षित करना चाहिए और कभी भी काम का वशवर्ती नहीं होना चाहिए॥ ९॥

सर्वप्रथम राजा का कर्तांव्य है कि वह अपने आप को वश में रखे, उसके बाद मन्त्रिगण को वश में रखे उसके बाद भृत्यगण को वश में करे और अन्त में पौरजान-पद को अपने वश में रखे। यह सब करने के बाद ही उसे शत्रुओं से युद्ध के लिए सन्तद्ध होना चाहिए॥ १०॥

जो राजा पहले अपने अमात्य, भृत्य तथा पौरगण पर विजय पाये बिना शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करता है वह शत्रुओं द्वारा पराजित हो जाता है क्योंकि न तो वह स्वयं आत्मजयो है और न उसके अमात्य उसके वश में हैं॥ ११॥

तस्मात् कामादयः पूर्वं जेयाः पुत्र ! महीभुजा ।
तज्जये हि जयोऽवश्यं राजा नश्यित तैर्जितः ।।१२।
कामः क्षोधश्च लोभश्च मदो मानस्तथैव च ।
हर्षश्च शत्रवो ह्येते विनाशाय महीभृताम् ।।१३।
कामश्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डुं निपातितम् ।
निवर्तयेत्तथा क्षोधादनुह्यादं हतात्मजम् ।।१४।
हतमैलं तथा लोभान्मदाद्वेनं द्विजैर्हतम् ।
मानादनायुषापुत्रं बर्लि हर्षात् पुरञ्जयम् ।।१४।
एभिजितेजितं सर्वं महत्तेन महात्मना ।
स्मृत्वा विवर्जयदेतान् दोषान् स्वीयान्महोपितः ।।१६।
काककोकिलभृङ्गाणां मृगव्यालशिखण्डिनाम् ।
हंसकुक्कुटलोहानां शिक्षेत चरितं नृपः ।।१७।

इसिलये, मेरे पुत्र ! सर्वप्रथम राजा को काम-क्रोधादि अन्तःशत्रुओं पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि इनके जीत लेने से राजा की विजय अवश्यम्भावी हो जातो है और यदि इन अन्तःशत्रुओं के द्वारा वह पराजित कर दिया जाता है तब तो उसका नाश अवश्यंभावी है।। १२।।

जो अन्तःशत्रु राजा के विनाश के कारण हैं, वे ये हैं—१. काम, २. क्रोघ, ३. लोभ, ४. मद, ५. मान और ६. हर्ष ॥ १३॥

राजा को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कामशक्ति से पाण्डु का नाश हुआ और क्रोधशक्ति से पिता अनुह्राद के हाथों उसके पुत्र का वध हुआ, इसलिये काम और क्रोध से अपने आपको सदा दूर रखना चाहिए। अतिलोभ के कारण ऐल का नाश, मदातिरेक के कारण द्विजगण के हाथों वेन का नाश, अत्यधिक मान के कारण अनायुषा के पुत्र बलि का नाश और हर्षाधिक्य से पुरञ्जय का नाश—इस प्रकार अन्तःशत्रुओं से नष्ट होने वाले इन सब को राजा ध्यान में रखे और यह भी ध्यान में रखे कि इन सब अन्तःशत्रुओं पर विजय पाने के कारण महाराज महात्मा मस्त दिग्विजयी हो गये। अन्तःशत्रुओं से नष्ट होने वाले इन प्राचीन राजगण को स्मरण कर राजा अपने काम-क्रोधादि दोषों से छुटकारा पाने में सदा प्रयत्नशील रहे॥ १४-१६॥

राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह पशु-पिक्षयों तथा अन्य अचेतन पदार्थों से भी, जैसे कि कौओं से, कोयलों से, भौरों से, हिरणों से, सापों से, मोरों से, हंसों से, मुर्गों से और लोहे से अपने विविध राजकीय कार्यव्यापार के संचालन में शिक्षा-प्रहण करे ॥ १७ ॥

कीटकस्य क्रियां कुर्यात् विपक्षे मनुजेश्वरः। चेष्टां विपीलिकानाश्व काले भूपः प्रदर्शयेत् ।।१८। ज्ञेयाग्निविस्फुलिङ्गानां बीजचेष्टा च शाल्मलेः । नीत्यर्थे पृथिवीक्षिता ।।१९। चन्द्रसूर्यस्वरूपेण बन्धकीपद्मशरभश्रुलिकागुर्विणीस्तनात् प्रज्ञा नृपेण चादेया तथा गोपालयोषितः।।२०। शकार्कयमसोमानां तद्वद्वायोर्महीपतिः । रूपाणि पश्च कुर्व्वीत महीपालनकर्मणि ।।२१। यथेन्द्रश्चतुरो मासान् तोयोत्सर्गेण भूगतम्। आप्याययेत्तथा लोकं परिहारैर्महोपतिः ॥२२। मासानष्टौ यथा सूर्य्यस्तोयं हरति रश्मिभः। सूक्ष्मेणैवाम्युपायेन तथा शुल्कादिकं नृपः ।।२३।

राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने शत्रुवर्ग पर अभियान करने में कोड़े-मकोड़े की भांति सावधानी का व्यवहार करे और यथासमय इसी कार्य के साधन में चींटिओं की चेष्टाओं का भी अनुकरण करे ॥ १८॥

राजा को, जो सफल प्रसाद और सफल प्रकोप में चन्द्र और सूर्य सदृश होता है, राजनीतिक व्यवहारों में, आग की चिनगारियों और सेमर के बीजों के व्यवहारों को अपनाना चाहिये ॥ १९॥

इसी प्रकार, राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह वराङ्गनाओं से, कमल के फूलों से, शरभनामक हिंस्र पशुओं से, गर्मिणी नारी के स्तनों से और गोपाङ्गनाओं से प्रजारञ्जन और राज्य-सञ्चालन की बुद्धि ग्रहण करे ॥२०॥

पृथिवी के पालन के कार्य में राजा के लिये यह अपेक्षित है कि वह यथासमय इन्द्र, सूर्य, यम, चन्द्र तथा वायु—इन पाँच देवों के रूप-धारण करे ॥२१॥

जैसे इन्द्र जलवर्षण के द्वारा चार महीनों तक भूलोक के प्राणिओं को संतृप्त रखा करते हैं, वैसे हो राजा भी अपने अंनुदानों और कर में छूटों से प्रजावर्ग को संतृप्त किया करे।। २२।।

जैसे आठ महोनों तक सूर्य अपनी रिहमयों से नदी-नालों और समुद्रों से जल प्रहण किया करता है, वैसे ही राजा भी अपने प्रजाजन से बड़ी बुद्धिमानी से कर लिया करे। । २३।।

यथा यमः प्रियद्वेष्ये प्राप्तकाले नियच्छति।
तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्।।२४।
पूर्णेन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमान् जायते नरः।
एवं यत्र प्रजाः सर्वा निर्वृत्तास्तच्छिशिव्रतम्।।२४।
मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा।
एवं नृपश्चरेच्चारैः पौरामात्यादिबन्धुषु।।२६।
न लोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्।
यथान्यैः कृष्यते वत्स ! स राजा स्वर्गमृच्छति।।२७।
जत्पथग्नाहिणो मूढान् स्वधम्माच्चलतो नरान्।
यः करोति निजे धर्मे स राजा स्वर्गमृच्छति।।२८।
वर्णधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः।
वत्स ! तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्।।२९।

जैसे समय आने पर यमराज अपने मित्र अथवा शत्रु—दोनों को समान रूप से हो नियन्त्रित करता है, वैसे हो राजा के लिये मा यह आवश्यक है कि वह यथासमय अपने प्रिय अथवा अप्रिय तथा मित्र अथवा शत्रु—दोनों के प्रति समान भाव से ही व्यवहार करे। १४॥

राजा वस्तुतः 'शशिवत' का अनुष्ठान करता है, अर्थात् जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा का दर्शन कर मानवमात्र प्रसन्नता से भर उठता है, वैसे हो राजा का दर्शन कर समस्त प्रजालोक प्रसन्नता से भर उठता है ॥२५॥

जैसे वायु समस्त भूतों में प्रच्छन्न रूप से संचरणशील है, वैसे ही राजा को भी अपने पौर-जानपद, अमात्यगण तथा बन्धुवर्ग में, अपने गुप्तचरों के द्वारा, प्रच्छन्न रूप से विचरणशील होना आवश्यक है ॥२६॥

जिस राजा का मन लोभवश, कामवश, अर्थलिप्सावश अथवा अन्य कारणवश इधर-उधर आक्रुष्ट नहीं होता वही राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है ॥२७॥

जो राजा उन्मार्गगामी एवं स्वधमं से विचलित होने वाले मूढ़ मानवों को धर्म-मार्ग का अनुगामी बना देता है, वही राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है ॥२८॥

मेरे बच्चे ! जिस राजा के राज्य में वर्णधर्म तथा आश्रमधर्म पर कोई संकट नहीं आता, वही राजा इहलोक और परलोक—दोनों में शाश्वत सुख का भागी होता है ॥२९॥ एतद्राज्ञः परं कृत्यं तथैतत् सिद्धिकारकम् । स्वधर्मस्थापनं नृणां चाल्यन्ते ये कुबुद्धिभिः ॥३०॥ पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । सम्यक् पालियता भागं धर्म्मस्याप्नोति यत्नतः ॥३१॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे आत्मविवेको नाम सप्तिविशोऽध्यायः ॥

राजा का परम कर्त्तव्य प्रजाजन को, जो दुष्ट बुद्धि लोगों के द्वारा धर्म-मार्ग से विचलित किये जाते हैं, स्वधर्म-पालन में प्रवृत्त करना है और यही वस्तुतः उसकी परमसिद्धि भी है ॥३०॥

प्रजाजन के पालन-पोषण से ही राजा कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि जो राजा प्रयत्तपूर्वक समीचीन रूप से प्रजापालक होता है, वह प्रजाजन के द्वारा अर्जित धर्म के भाग का भी भागी हो जाता है ॥३१॥

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय के ५वें क्लोक में राजा के जिन सात व्यसनों का उल्लेख है, उसका आधार मनुस्मृति (अध्याय ७.४७-५२) के निम्नलिखित क्लोक हैं—

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थंदूषणम् ।
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्ट्रकः ॥
द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।
तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावृभौ गणौ॥
पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे॥
दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थंदूषणे।
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत् त्रिकं सदा॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषिङ्गणः।
पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद् व्यसनमात्मवान्॥

अर्थात् काम से उत्पन्न दस व्यसन ये हैं—(१) मृगया, (२) चूत-क्रीडा, (३) दिवास्वप्न, (४) पर्रानन्दा, (५) स्त्री-संमोग, (६) मद्यपान, (७) नृत्यप्रेम, (८) गीता-शक्ति, (९) वाद्य-वादन में निरन्तर अभिष्ठिच तथा (१०) वृथा-भ्रमण । इसी प्रकार क्रोधसंभूत आठ व्यसन ये हैं—(१) पिशुनता, (२) साहस अथवा दूसरों के वध-बन्ध-नादि में आसक्ति, (३) द्रोह अथवा छल-छद्म से किसी का वध, (४) ईर्ष्या अथवा दूसरे के गुणों के प्रति असहिष्णुता, (५) असूया अथवा दूसरे के दोषों का अन्वेषण और उद्घाटन, (६) प्रजाजन के धन का अपहरण, (७) वाक्पाष्ठ्य और (८) दण्डपाष्ट्य । इन दोनों अर्थात् कामज और क्रोधज व्यसनों का मूल लोभ है, जिस पर राजा को सर्वप्रथम विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कामज व्यसनों में सर्वाधिक कष्टदायक चार व्यसन हैं—(१) मद्यपान, (२) चूत-विनोद, (३) स्त्री-संभोग और (४) आखेट में अत्यासक्ति । इसी प्रकार क्रोधज व्यसनों में सबसे अधिक दु:खदायी तीन व्यसन हैं—(१) दण्डपातन, (२) वाक्पाष्ट्य तथा (३) अर्थदूषण । इस प्रकार कामज चार तथा क्रोधज तीन व्यसनों को 'सप्तव्यसन' कहा जाता है। मार्कण्डेयपुराणकार ने इन्हीं सात व्यसनों का उपर्युक्त क्लोक में निर्देश किया है।

(ख) इस अध्याय के १४-१६ क्लोकों में काम-क्रोध-लोभादि के वशीभूत होने के कारण विनष्ट होने वाले कुछ प्राचीन राजाओं का जो उल्लेख है उसका सूत्रपात मनु-स्मृति (७.४०-४१) के निम्नलिखित क्लोकों में देखा जा सकता है— बहुवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः । सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥

(ग) इस अध्याय के १७-२० क्लोकों में चेतन तथा अचेतन प्राणियों और पदार्थों से राजा के लिये ग्राह्म शिक्षा का जो निर्देश है, उसका भी सूक्ष्म संकेत मनुस्मृति (७.१०५, १०६) के नीचे लिखे क्लोकों में किया गया है—

नास्य च्छिद्रं परो विद्याद् विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गूहेत् कूर्मं इवाङ्गानि रक्षेद् विवरमात्मनः ॥ बकविच्चन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् । वृकवच्चावसुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥

श्रीमार्कण्डेयपुराण के पितापुत्रसंवाद प्रकरणान्तर्गत 'आत्मतत्त्वविवेक' नामक २७वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# अष्टाविशोऽध्यायः

जड उवाच-

तन्मातुर्वचनं श्रुत्वा सोऽलकों मातरं पुनः। पप्रच्छ वर्णधर्माश्च धर्मा ये चाश्रमेषु च।।१।

अलर्क उवाच-

कथितोऽयं महाभागे ! राज्यतन्त्राश्रितस्त्वया । धर्मं तमहमिच्छामि श्रोतुं वर्णाश्रमात्मकम् ॥२।

मदालसोवाच-

दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिधा मतः। नान्यश्चतुर्थो धम्मोऽस्ति धर्मस्तस्यापदं विना ॥३। याजनाध्यापने शुद्धे तथा पूतप्रतिग्रहः। एषा सम्यक् समाख्याता त्रिविधा चास्य जीविका ॥४। दानमध्ययनं यज्ञः क्षत्रियस्याप्ययं त्रिधा। धर्मः प्रोक्तः क्षिते रक्षा शस्त्राजीवश्च जीविका ॥५।

जड ने आगे की कहानी कही-

अपनी माता की ये सब बातें सुनकर राजकुमार अलर्क ने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म-कर्म के सम्बन्ध में उससे फिर पूछा ॥१॥ अलर्क की उक्ति—

मेरी महाभाग्यशालिनी माँ ! तुमने राज्य-संचालन-सम्बन्धी धर्म-कर्म का निरूपण कर दिया । अब मैं तुमसे वर्णधर्म और आश्रमधर्म के विषय में जानना चाहता हूँ ॥२॥

मदालसा ने कहा-

दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तीन ब्राह्मण के धर्म हैं। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण का कोई चौथा धर्म नहीं होता। हाँ, आपद्धर्म की बात ओर है।।३।।

यज्ञ के ऋत्विक् का कर्म और अध्यापन—ये दो पवित्र कर्म तथा पवित्र व्यक्ति से दान-प्रहण—ये तीनों ब्राह्मण की आजीविका हैं ॥४॥

दान, अध्ययन और यज्ञ—ये तोन क्षत्रियवर्ण के धर्म हैं। इनके अतिरिक्त पृथिवी-पालन और शस्त्र-धारण—ये दोनों क्षत्रियवर्ण की आजीविका हैं।।।।।

मा० पु० ४५

दानमध्ययनं यज्ञो वैश्यस्यापि त्रिधेव सः ।
वाणिज्यं पाशुपाल्यश्च कृषिश्चैवास्य जीविका ॥६।
दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा द्विजातीनां त्रिधा मया ।
व्याख्यातः शूद्रधम्मींऽपि जीविका कारुकमं च ॥७।
तद्वद् द्विजातिशुश्रूषा पोषणं क्रयविक्रयौ ।
वर्णधर्मास्त्विम प्रोक्ताः श्रूयन्तां चाश्रमाश्रयाः ॥६।
स्ववर्णधर्मात् संसिद्धि नरः प्राप्नोति न च्युतः ।
प्रयाति नरकं प्रेत्य प्रतिषिद्धनिषेवणात् ॥९।
यावत्तु नोपनयनं क्रियते वै द्विजन्मनः ।
कामचेष्टोक्तिभक्ष्यश्च तावद् भवति पुत्रक ॥१०।
कृतोपनयनः सम्यग् ब्रह्मचारी गुरोगृंहे ।
वसेत्तत्र च धर्मीऽस्य कथ्यते तं निबोध मे ॥११।

वैश्यवर्णं का भी धर्म त्रिविध है—दान, अध्ययन और यज्ञ । वाणिज्य, पशुपालन तथा कृषिकर्म—ये तीनों वैश्य की आजीविका हैं ॥६॥

दान, यज्ञ तथा द्विजसेवा—ये तीनों मैंने शूद्रवर्ण के धर्म बताये हैं। शूद्रवर्ण की आजीविका शिल्प-कौशल है।।७॥

द्विजातिशुश्रूषा और द्विजातिपोषण—ये दो शूद्र-वर्ण के धर्म हैं और क्रय-विक्रय उसकी आजीविका है। इस प्रकार मैंने चारों वर्णों के धर्म बता दिये। अब चारों आश्रमों के धर्म के विषय में बता रही हूँ।।८।।

अपने वर्ण-धर्म के अनुपालन से ही मनुष्य को लोक-जीवन में सफलता मिलती है, वर्णधर्म के परित्याग से उसका जीवन असफल हो जाता है। वर्णधर्म के विपरीत कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य को मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है॥९॥

जब तक द्विजवर्ण के लोगों का यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं हो जाता, तब तक, मेरे बच्चे ! वे लोग स्वच्छन्द आचरण, स्वच्छन्द आलाप-संलाप और स्वच्छन्द भोजन कर सकते हैं ॥१०॥

उपनयन-संस्कार हो जाने के बाद द्विजातिवर्ण के बालक का कर्त्तव्य ब्रह्मचारी के रूप में, गुरु के गृह में निवास करना है। अब मैं ब्रह्मचर्य-धर्म के विषय में तुम्हें बता रही हूँ, सुनो ॥११॥

स्वाध्यायोऽथाग्रिशुश्रूषा स्नानं भिक्षाटनं तथा। तच्चान्नमनुज्ञातेन ग्रोनिवेद्य सर्वदा ।।१२। गुरोः कर्मणि सोद्योगः सम्यक् प्रीत्युपपादनम् । तेनाहृतः पठेच्चैव तत्परो नान्यमानसः ॥१३। एकं द्वौ सकलान् वापि वेदान् प्राप्य गुरोर्मुखात्। अनुज्ञातोऽथ वन्दित्वा दक्षिणां गुरवे ततः।।१४। गार्हस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममावसेत । वानप्रस्थाश्रमं वापि चतुर्थं चेच्छयात्मनः ॥१५। तत्रैव वा गुरोर्गेहे द्विजो निष्ठामवाप्नुयात्। गुरोरभावे तत्पुत्रे तिच्छिष्ये तत्सुतं विना ॥१६। **शुश्रू षुर्निरभिमानो** ब्रह्मचर्याश्रमं उपावृत्तस्ततस्तस्मात् गृहस्थाश्रमकाम्यया ।।१७।

स्वाध्याय का अध्ययन, अग्नि-शुश्रूषण, नियमतः स्नान, भिक्षाटन तथा भिक्षा में प्राप्त पदार्थं को गुरु के चरणों में समर्पित कर उनकी आज्ञा से उस पदार्थं का सेवन यह सब ब्रह्मचर्य-धर्म है ॥१२॥

ब्रह्मचारी का कर्त्तंव्य है कि वह गुरु के कर्म की सिद्धि में प्रयत्नशील रहे, सदा समीचीन रूप से गुरु को प्रसन्न रखे, गुरु की अनुमित से स्वाध्याय का अध्ययन करे, सदा गुरु-परायण रहे और गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय में स्थान न दे।।१३॥

गुरुमुख से, यथाशक्ति, एक अथवा दो अथवा चारों वेदों का अध्ययन करके, गुरु-वन्दनापूर्वक गुरु की अनुज्ञा ले और गुरु को दक्षिणा देकर ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करे।।१४॥

तत्पश्चात्, दाम्पत्य-सुख की अभिलाषा होने पर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो, अन्यथा वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हो अथवा यदि इच्छा हो तो चतुर्थ अर्थात् संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट हो जाय ॥ १५ ॥

अथवा यदि चाहे तो गुरु-गृह में ही यावज्जीवन ब्रह्मचारी रूप में निवास करे और यदि गुरु जीवित न हों तो उनके पुत्र के साथ अथवा उनके पुत्र के अभाव में उनके शिष्य के साथ जीवन-यापन करे ॥ १६॥

ब्रह्मचर्य-आश्रम में रहते गुरु की शुश्रूषा करना और निरिममानी बनना अत्यावश्यक है। उसके बाद गृहस्थ बनने की इच्छा होने पर समावर्तन-संस्कार के बाद गुरुकुल से लौट आना चाहिये॥ १७॥

ततोऽसमार्नाषकुलां तुल्यां भार्य्यामरोगिणीम् ।
उद्वहेन्न्यायतोऽव्यङ्गां गृहस्थाश्रमकारणात् ॥१८॥
स्वकर्मणा धनं लब्ध्वा पितृदेवातिथींस्तथा ।
सम्यक् सम्प्रीणयन् भक्त्या पोषयेच्चाश्रितांस्तथा ॥१९॥
भृत्यात्मजान् जामयोऽथ दीनान्धपतितानिप ।
यथाशक्त्यान्नदानेन वयांसि पश्वस्तथा ॥२०॥
एष धर्मो गृहस्थस्य ऋतावभिगमस्तथा ।
पञ्चयज्ञविधानन्तु यथाशक्त्या न हापयेत् ॥२१॥
भिजृदेवातिथिज्ञातिभुक्तशेषं स्वयं नरः ।
भुञ्जीत च समं भृत्यैर्यथाविभवमादृतः ॥२२॥
एष तूद्देशतः प्रोक्तो गृहस्थस्याश्रमो मया।
वानप्रस्थस्य धर्मं ते कथयाम्यवधार्य्यताम् ॥२३॥

इस प्रकार समावर्तन हो जाने पर गृहस्थ बनने की इच्छा से अपने ऋषि-कुल से भिन्न ऋषि-कुल में जन्मी, अपने योग्य, स्वस्थ तथा सर्वाङ्गसुन्दर कन्या से विधिवत् विवाह करना चाहिये॥ १८॥

अपना कर्त्तंव्य करते धनोपार्जन करना चाहिये तथा अपने पितृगण, देवगण, अतिथिजन एवं आश्रित लोगों का श्रद्धाभिक्तपूर्वक अच्छी तरह पालन-पोषण करना चाहिये, जिसमें वे सन्तुष्ट रहें। इसी प्रकार अपने भृत्यों, पुत्रों, परिवार की नारियों, दीनदुःखी लोगों, अन्धों, पिततों, पिक्षयों और पशुओं का भी यथाशिक अन्नदान से भरण-पोषण करना चाहिये॥ १९-२०॥

यही सब गृहस्थ का धर्म है। साथ ही साथ ऋतुकाल में ही स्वपत्नी-गमन गृहस्थ-धर्म है। गृहस्थ को यथाशिक पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान कदापि न छोड़ना चाहिये॥ २१॥

गृहस्थ के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने वैभव के अनुसार पितृगण, देवगण, अतिथिगण तथा बन्धु-बान्धवों के उपभोग के बाद अविशष्ट अन्न का उपभोग करे और बड़े आंदरपूर्वक अपने भृत्यवर्ग को भी भोजन करावें ॥ २२ ॥

इस प्रकार मैंने गृहस्थाश्रम के धर्म का नाम-निर्देश-पूर्वक निरूपण कर दिया है। अब मैं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म के विषय में तुम्हें बता रही हूँ। ध्यान देकर मेरी बात सुनो ॥ २३॥ अपत्यसन्तर्ति दृष्ट्वा प्राज्ञो देहस्य चानतिम्। वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणात् ।।२४। तपोभिश्चानुकर्षणम् । तत्रारण्योपभोगश्च भूमौ शय्या ब्रह्मचर्यं पितृदेवातिथिक्रिया ।।२५। होमस्त्रिषवणस्नानं जटावल्कलधारणम्। योगाभ्यासः सदा चैव वन्यस्नेहनिषेवणम् ।।२६। पापशुद्धचर्थमात्मनश्चोपकारकः । इत्येष वानप्रस्थाश्रमस्तस्माद् भिक्षोस्तु चरमोऽपरः ॥२७। चतुर्थस्य स्वरूपं तु श्र्यतामाश्रमस्य मे। यः स्वधर्मोऽस्य धर्मज्ञैः प्रोक्तस्तात ! महात्मभिः ।।२८। ब्रह्मचर्यमकोपिता । सर्वसङ्गपरित्यागो यतेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन् वसतिश्चिरम्।।२९। भैक्षान्नेनैककालिना। अनारम्भस्तथाहारो आत्मज्ञानावबोधेच्छा तथा चात्मावलोकनम् ॥३०।

बुद्धिमान् गृहस्थ को आत्मशुद्धि के लिये वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये। किन्तु तब प्रवेश करना चाहिये जब वह पुत्र के पुत्र का मुख देख ले और यह जान ले कि उसका शरीर क्षीण हो रहा है।। २४॥

वानप्रस्थाश्रम में रहते हुये वन्य पदार्थों का उपभोग, तपश्चरण द्वारा शरीर का शोषण, भूमिशयन, ब्रह्मचर्य-पालन, पितृयज्ञ-देवयज्ञ तथा अतिथियज्ञ के अनुष्ठान, अग्निहोत्र, प्रातः-माध्यंदिन-सायंसवन, जटाधारण, वल्कल-परिधान, योगाभ्यास एवं स्निग्ध वन्य फलों का भोजन—इन सब धर्मकर्मों में लगे रहना चाहिये॥ २५-२६॥

यह वानप्रस्थाश्रम गृहस्थाश्रम में जाने-अनजाने किये गये पापों के प्रक्षालन में बड़ा उपयोगी है, जिससे अन्ततः आत्मशुद्धि होती है। इससे भिन्न अन्तिम जो आश्रम है वह संन्यासाश्रम है।। २७॥

मेरे पुत्र ! इस चतुर्थ आश्रम अर्थात् संन्यासाश्रम का जो स्वरूप है और धर्मवेदी महापुरुषों ने इसके जो धर्म निर्दिष्ट किये हैं—वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। ध्यान से सुनो ॥ २८॥

प्रत्येक प्रकार की आसक्ति का परित्याग, ब्रह्मचर्य-व्रत-पालन, क्रोधवर्जन, इन्द्रिय-निग्रह, एक स्थान पर अधिक दिन तक आवास-नियम का अपालन, गृहस्थोचित कर्मों से विरति, एक समय ही भिक्षोपार्जित भोजन के नियम का अनुपालन, आत्मज्ञान एवं आत्मबोध की अभिलाषा तथा आत्मदर्शन ये ही वे कर्त्तंव्य कर्म हैं जो संन्यासाश्रम के धमें हैं ॥ २९-३०॥

चतुर्थे त्वाश्रमे धर्मो मयायं ते निवेदितः ।
सामान्यमन्यवर्णानामाश्रमाणाश्च मे शृणु ।।३१।
सत्यं शौचमहिसा च अनस्या तथा क्षमा ।
आनृशंस्यमकार्पण्यं सन्तोषश्चाष्टमो गुणः ।।३२।
एते संक्षेपतः प्रोक्ता धर्मा वर्णाश्रमेषु ते ।
एतेषु च स्वधर्मेषु स्वेषु तिष्ठेत् समन्ततः ।।३३।
यश्चोल्लङ्घ्य स्वकं धर्मं स्ववर्णाश्रमसंज्ञितम् ।
नरोऽन्यथा प्रवर्त्तेत स दण्ड्यो भूभृतो भवेत् ।।३४।
ये च स्वधर्मसन्त्यागात् पापं कुर्वन्ति मानवाः ।
उपेक्षतस्तान् नृपतेरिष्टापूर्तं प्रणश्यित ।।३४।
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्वे वर्णाः स्वधर्मतः ।
प्रवर्त्तन्तोऽन्यथा दण्डचाः स्थाप्याश्चैव स्वकर्मसु ।।३६।

॥ इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे पुत्रानुशासने मदालसावाक्यं नामाष्टाविशोऽध्यायः ॥

e facilities in E par

इस प्रकार मैंने तुम से, इस चतुर्थं आश्रम अर्थात् संन्यास-आश्रम के धर्म-कर्म का वर्णंन कर दिया। अब अन्य वर्णों तथा अन्य आश्रमों के जो सामान्य धर्म हैं उन्हें मैं बता रही हूँ। सुन लो। सत्य, शौच, अहिसा, अनसूया, क्षमा, दया, अदैन्य और आठवां सन्तोष—ये सभी वर्णों और आश्रमों के सामान्य धर्म हैं॥ ३१-३२॥

इस प्रकार मैंने तुम्हें, संक्षेप में, सभी वर्णों और सभी आश्रमों के धर्म बता दिये। मनुष्य के लिये यह आवश्यक है कि वह इन धर्मों के पालन में सदा उद्युक्त रहे॥ ३३॥

जो मनुष्य अपने वर्ण और अपने आश्रम के विहित धर्मों का उल्लंघन करके स्वेच्छाचरण में प्रवृत्त होता है, वह राज-दण्ड का पात्र बनता है ॥ ३४॥

जो लोग अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मों को छोड़कर पापाचरण में प्रवृत्त होते हैं उन्हें दण्डित करने के बदले उनकी उपेक्षा करने पर, राजा का इष्टापूर्त का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ ३५॥

इसिलये, राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रयत्नपूर्वक, सभी वर्णों के लोगों को अपने-अपने धर्म के पालन में लगाये रखे और यदि वे स्वेच्छाचारी बनें, तो उन्हें दण्ड दिया करे ॥ ३६॥

### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय का विषय मदालसा द्वारा अलकं को उपिदष्ट वर्णाश्रम-धर्मं है। सर्वप्रथम वर्णधर्मं का प्रतिपादन है। जिस पर मनुस्मृति में प्रतिपादित वर्णधर्मं को अमिट छाप दिखायी देती है। इस अध्याय के तीसरे क्लोक में दान, अध्ययन तथा यज्ञ ब्राह्मणवर्णं के धर्मं बताये गये हैं। मनुस्मृति का निम्नलिखित क्लोक (१.८८) इसका आधार हैं—

'अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्॥,

उपर्युक्त मनुस्मृति-श्लोक में ब्राह्मण के धर्म तथा जीविका-साधन-दोनों का सम्मिलित उल्लेख है, किन्तु मार्कण्डेय पुराण के इस अध्याय में ब्राह्मण की जीविका चौथे श्लोक में निर्दिष्ट है।

क्षत्रियवर्णं के धर्म-कर्मं तथा जीविका-साधन का मनुस्मृति के नीचे लिखे श्लोक (१.८९) में प्रतिपादन है—

> 'प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥,

मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के पाँचवें रलोक में क्षत्रियवर्ण के धर्म जैसे कि दान, अध्ययन तथा यज्ञ के साथ-साथ राष्ट्ररक्षण तथा शस्त्र-धारण को उसके जीविका साधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

वैश्यवर्ण के धर्म तथा आजीविका-साधन के विषय में मनुस्मृति का निम्नलिखित श्लोक (१.९०) देखिये—

> 'पशूनां रक्षणं दानिम ज्याध्ययनमेव च। विणक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥,

वस्तुतः वैश्यवर्णं के धमंकमं तथा जीविका-साधन के सम्बन्ध में इस अध्याय के छठें श्लोक में मनुस्मृति के उपर्युक्त श्लोक को ही प्रामाणिक धमंशास्त्र माना गया है।

इसी प्रकार शूद्रवर्ण के धर्म के विषय में इस अध्याय के सातवें श्लोक में दान, यज्ञ तथा द्विज-सेवा और जीवन-यापन के साधन के विषय में विविध शिल्पों के ज्ञान तथा प्रयोग का जो प्रतिपादन है, वह भी मनुस्मृति के नीचे लिखे श्लोक (१.९१) का बहुत कुछ अनुसरण है—

'एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्मं समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥,

मनुस्मृति की 'मन्वर्थंमुक्तावली' नामक व्याख्या में कुल्लूक भट्ट ने द्विजसेवन के अतिरिक्त दानादि को भी शद्रवर्ण का धर्म प्रतिपादित किया है, जैसा कि उपर्युक्त क्लोक की व्याख्या के नीचे लिखे वाक्य से स्पष्ट है—

'एकमेवेति प्राधान्यप्रदर्शंनार्थम् । दानादेरपि तस्य विहितत्वात् ।'

संभवतः कुल्लूक भट्ट के उपर्युक्त उल्लेख का आधार मनुस्मृति के अतिरिक्त

अन्य स्मृति ग्रन्थों तथा पुराणों में शूद्रवर्ण के धर्म-कर्म का प्रतिपादन है।

(ख) चारों वर्णों के धर्म-विनिश्चय के साथ-साथ इस अध्याय में चारों आश्रमों के भी धर्म निर्णीत किये गये हैं। चारों आश्रमों के धर्म-कर्म के निरूपण में मनुस्मृति के आश्रम-धर्म-निरूपण की छाप स्पष्ट है। उदाहरण के लिये, इस अध्याय के ११ वें से १४ वें क्लोक में ब्रह्मचर्याश्रम के जो आचार-व्यवहार प्रतिप्रादित हैं, उनका आधार मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के १७३ से २३४ तक के क्लोक हैं—

'कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमुच्यते । ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ सेवेतेमांस्तु नियमान् ब्रह्मचारी गुरौ वसन् । सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धचर्थमात्मनः ॥, इत्यादि ।

गृहस्थाश्रम के धर्म-विवेक के सम्बन्ध में इस अध्याय के १८ से २२ तक के क्लोक मनुस्मृति में प्रतिपादित गृहस्थ-धर्म का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए इस अध्याय का १७ वाँ क्लोक देखिये—

'शुश्रूषुर्निरभिमानो ब्रह्मचर्याश्रमं वसेत्। उपावृत्तस्ततस्तस्माद् गृहस्थाश्रमकाम्यया॥,

और इसकी विचार-धारा का स्रोत मनुस्मृति का नीचे लिखा क्लोक (३.२) देखिये—

'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽिप यथाक्रमम् । अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥,

इस अध्याय के २४ से २६ तक के रुलोकों में वानप्रस्थ-आश्रम के कर्त्तव्य-कर्म का जो विधान है, वह मनुस्मृति में वींणत वानप्रस्थ-धर्म के ही अनुरूप है। उदाहरण के लिये इस अध्याय का २४ वां रुलोक देखिये—

> 'अपत्यसन्तर्ति दृष्ट्वा प्राज्ञो देहस्य चानतिम्। वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणात्॥,

और इस उपर्युक्त क्लोक के साथ मनुस्मृति के छठें अध्याय के दूसरे क्लोक को देखिये—

> 'गृहस्थस्तु यदा पश्येद् वलीपलितमात्मनः। अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्।।

इसी प्रकार यतिधर्म अथवा संन्यासाश्रम के धर्म का इस अध्याय के २८ वें क्लोक से ३० वें क्लोक में जो वर्णन है, वह मनुस्मृति के (अध्याय ६. क्लोक ३३-८०) यति-धर्मनिरूपण का संक्षिप्तीकरण प्रतीत होता है।

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के पुत्रानुशासनप्रकरणान्तर्गत मदालसावाक्य नामक २८वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# ऊनविंशोऽध्यायः

# अलर्क उवाच--

यत् कार्यं पुरुषाणाञ्च गार्हस्थ्यमनुवर्त्तताम् । बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया यस्य चोच्छ्रितः ॥१॥ उपकाराय यसूणां यच्च वज्यं गृहे सता । यथा च क्रियते तन्मे यथावत् पृच्छतो वद ॥२॥

# मदालसोवाच-

वत्स ! गार्हस्थ्यमादाय नरः सर्वमिदं जगत् ।
पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिवाञ्छितान् ।।३।
पितरो मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा।
कृमिकीटपतङ्गाश्च वयांसि पशवोऽसुराः ।।४।
गृहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्ति प्रयान्ति च ।
मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति वै ।।४।

### राजकुमार अलर्क ने कहा-

मेरी माँ ! गृहस्थ-धर्म का पालन करने वाले पुरुषों के जो कर्त्तंव्य कर्म हैं, जिनके न करने से बन्धन और करने से मोक्ष मिलता है, जिनसे लोक का कल्याण होता है और जिनमें से कितपय का वर्जन गृहस्थ के लिए उपयोगी है—उनके सम्बन्ध में मैं पूछ रहा हूँ और यह भी पूछ रहा हूँ कि उनके अनुष्ठान की विधि क्या है ? मुझे तू सब कुछ बता दे ॥ १-२॥

#### मदालसा की उक्ति-

मेरे पुत्र ! गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य समस्त संसार का पालन-पोषण करता है, जिसके कारण वह अपने अभिवाञ्छित लोकों पर विजय प्राप्त करता है ॥ ३॥

समस्त पितृगण, मुनिगण, देवगण, भूतगण, मनुष्य, कृमि-कीट-पतङ्क, पशु-पक्षी तथा असुर—ये सब गृहस्थ के सहारे जीवन-धारण करते हैं, गृहस्थ से ही संतृप्ति पाते हैं और 'मुझे कुछ देगा' ऐसा सोच-सोच कर गृहस्थ के ही मुँह की ओर देखाः करते हैं।। ४-५।।

सर्वस्याधारभूतेयं वत्स! घेनुस्त्रयीमयी। यस्यां प्रतिष्ठितं विश्वं विश्वहेतुश्च या मता ॥६। ऋक्पृष्ठासौ यजुर्मध्या सामवक्त्रशिरोधरा। इष्टापूर्त्तविषाणा साधुसूक्ततनूरुहा ।।७। च शान्तिपुष्टिशकुन्मूत्रा वर्णपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगतां साक्षया नापचीयते ॥६। स्वाहाकारस्वधाकारौ वषट्कारश्च पुत्रक!। हन्तकारस्तथा चान्यस्तस्यास्स्तनचतुष्टयम् ॥९। स्वाहाकारं स्तनं देवाः पितरश्च स्वधामयम्। वषट्कारं देवभूतसुरेतराः ॥१०। मुनयश्च हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनम्। एवमाप्याययत्येषा वत्स! धेनुस्त्रयीमयी ॥११। तेषामुच्छेदकर्ता च यो नरोऽत्यन्तपापकृत्। स तमस्यन्धतामिस्रे तामिस्रे च निमज्जति ॥१२।

मेरे पुत्र ! यह वेदत्रयो एक धेनु है जो समस्त जगत् का आधार है, जिसमें समस्त विश्व प्रतिष्ठित है और जिसे विश्व का कारण कहा जाता है । इस धेनु का पृष्ठ-भाग ऋचाओं से बना है, मध्यभाग यजुष् से बना है और मुख तथा केश साम से बने हैं । इष्टापूर्त इसकी सींगें हैं; सारगिमत सूक्त इसकी रोमाविल हैं, शान्तिकर्म और पुष्टि-कर्म इसके मल-मूत्र हैं और चार वर्ण इसके चार चरण हैं जिन पर यह अवस्थित है । यह अक्षय धेनु है जो समस्त जगत् का आश्रय है और जिसका कभी हास नहीं होता । स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार और हन्तकार—ये चारों इस के चार स्तन हैं, जिनमें स्वाहाकाररूप स्तन का पान देवगण, स्वधारूप स्तन का पान पितृगण, वषट्काररूप स्तन का पान मुनिगण, देवगण भूतगण और असुरगण तथा हन्तकाररूप स्तन का पान मनुष्यगण किया करते हैं । इस प्रकार यह वेदत्रयी रूप धेनु जो गृहस्थाश्रमी का सर्वस्व है, समस्त संसार का पालन-पोषण करती है ॥ ६-११॥

स्वाहा-स्वधा आदि का उच्छेद करने वाला जो मनुष्य है वह महापापी है और उसे तमस्, अन्धतमस्, अथवा तामिस्र नरक का भोग भोगना पड़ता है।। १२॥

यश्चेमां मानवो धेनुं स्वैर्वत्सैरमरादिभिः।
पाययत्युचिते काले स स्वर्गायोपपद्यते।।१३।
तस्मात् पुत्र ! मनुष्येण देर्वाषिपितृमानवाः।
भूतानि चानुदिवसं पोष्याणि स्वतनुर्यथा।।१४।
तस्मात् स्नातः शुचिर्भूत्वा देर्वाषिपितृतर्पणम्।
प्रजापतेस्तथैवाद्भः काले कुर्य्यात् समाहितः।।१५।
सुमनोगन्धपुष्पेश्च देवानम्यर्च्य मानवः।
ततोऽग्नेस्तर्पणं कुर्याद्देयाश्च बलयस्तथा।।१६।
ब्रह्मणे गृहमध्ये तु विश्वेदेवेभ्य एव च।
धन्वन्तरिं समुद्दिश्य प्रागुदोच्यां बालं क्षिपेत्।।१७।
प्राच्यां शक्काय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्।
प्रतीच्यां वरुणायाथ सोमायोत्तरतो बलिम्।।१८।

और वह मनुष्य जो इस वेदत्रयीरूप धेनु का दूध, उसके देव प्रभृति बछड़ों को उचित समय पर पिलाया करता है, वह स्वर्ग-सुख का उपभोग करता है ॥ १३॥

इसिलिये, मेरे पुत्र ! गृहस्थ मनुष्य का यह धर्म है कि जैसे वह अपने शरीर का पालन-पोषण करता है, वैसे ही उसे देवगण, ऋषिगण, अतिथिगण तथा भूतगण का भी प्रतिदिन पालन-पोषण करना चाहिये ॥ १४॥

इस कारणवश गृहस्थ के लिये यह आवश्यक है कि वह स्नान से शुद्ध-पिवत्र होकर, समाहितचित्त से, यथासमय, जलाञ्जलि द्वारा देवतर्पण, ऋषितर्पण तथा पितृतर्पण करे और प्रजापित के लिये भी जलाञ्जलि प्रदान करे ॥ १५॥

गृहस्थ के लिये यह आवश्यक है कि वह फूल सुगन्धित धूपबत्तो तथा माल्यादि से देवों की अर्चा-पूजा करे, तदनन्तर अग्नितर्पण करे और बलि प्रदान करे ॥ १६॥

बिलप्रदान का यह नियम है कि ब्रह्मा प्रजापित और विश्वेदेवों के लिये गृह के भीतर तथा धन्वन्तरि के लिये गृह के पूर्वोत्तर भाग में बिल-प्रदान किया जायः ॥ १७॥

पूर्व दिशा में इन्द्र के लिये, दिक्षण दिशा में यमराज के लिये, पश्चिम दिशा में वरुण के लिये और उत्तर दिशा में सोम के लिये बलि-प्रदान विहित है ॥ १८॥

दद्याद्वात्रे विधात्रे च बर्लि द्वारे गृहस्य तु।
अर्घ्यम्णेऽथ बहिर्दद्याद् गृहेम्यश्च समन्ततः ॥१९॥
नक्तश्चरेम्यो भूतेम्यो बिलमाकाशतो हरेत्।
पितृणां निर्वपेच्चैव दक्षिणाभिमुखस्थितः ॥२०॥
गृहस्थस्तत्परो भूत्वा सुसमाहितमानसः ॥
ततस्तोयमुपादाय तेष्वेवाचमनाय वै ॥२१॥
स्थानेषु निक्षिपेत् प्राज्ञस्तास्ता उद्दिश्य देवताः ॥
एवं गृहर्बाल कृत्वा गृहे गृहपितः शुचिः ॥२२॥
अप्यायनाय भूतानां कुर्य्यादुत्सर्गमादरात् ॥
श्वम्यश्च श्वपचेम्यश्च वयोम्यश्चावपेद् भृवि ॥२३॥
वैश्वदेवं हि नामैतत् सायं प्रात्तच्दाहृतम् ॥
आचम्य च ततः कुर्यात् प्राज्ञो द्वारावलोकनम् ॥२४॥
मुहर्त्तस्याष्टमं भागमुदीक्ष्योऽप्यतिथिभवेत् ॥
अतिथि तत्र सम्प्राप्तमन्नाद्येनोदकेन च ॥२५॥

गृहस्य अपने गृह के द्वार पर धाता और विधाता के लिये बलिप्रदान करे और गृह के बाहर तथा गृह के चारों ओर अर्यमा (सूर्य) के लिये बलि-प्रदान करे।। १९॥

गृहस्थ निशाचर प्राणियों के लिये आकाशाभिमुख होकर बलिप्रदान करे और दक्षिणाभिमुख होकर पितृगण के लिये बलिनिक्षेप करे ॥ २०॥

बुद्धिमान् गृहस्थ का यह धमें है कि वह दृढ़िनश्चय तथा समाहितिचत्त होकर हाथ में जल ले और पूर्विनिर्दिष्ट स्थानों पर ही पूर्विनिर्दिष्ट देवताओं के उद्देश्य से उस का निक्षेप करे। इस प्रकार अपने गृह में ही गृहबिल का कार्य सम्पन्न कर गृहस्थ, शुद्ध होकर, भूतगण की संतृप्ति के लिए, श्रद्धामिक पूर्विक अन्नादिदान का अनुष्ठान करे। कुत्तों, चाण्डालों तथा पक्षियों के निमित्त पृथिवी पर भी बिलिनिक्षेप करे। यह बिलिनिक्षेप, जो सायंकाल और प्रातःकाल में विहित्त है, 'वैश्वदेव' यज्ञ कहा जाता है। इस 'वैश्वदेव' यज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न होने के बाद, बुद्धिमान् गृहस्थ को चाहिये कि वह आचमन करे और अपने गृहद्वार की ओर दृष्टिपात करे। गृहद्वार की ओर दृष्टिपात के लिए एक मुहूर्त के अष्टम भाग का समय निर्धारित है, जिसमें कोई अतिथि दिखाई दे जा सकता है। यदि कोई अतिथि दृष्टिगोचर हो जाय तो यथाशिक अन्न-पानी तथा

सम्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिस्तथा। मित्रमितिथि कुर्यान्नैकग्रामितवासिनम् ॥२६। अज्ञातकुलनामानं तत्कालसमुपस्थितम् । बुभुक्षुमागतं याचमानमिकञ्चनम् ॥२७। श्रान्त ब्राह्मणं प्राहुरतिथि स पूज्यः शक्तितो बुधैः। न पृच्छेद् गोत्रचरणं स्वाध्यायश्वापि पण्डितः ॥२८। शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम । अनित्यं हि स्थितो यस्मात् तस्मादितिथिरुच्यते ॥२९। त्तिंस्मस्तृप्ते नृयज्ञोत्थादृणान्मुच्येद् गृहाश्रमी। तस्माद् अदत्त्वा यो भुङ्क्ते स्वयं किल्विषभुङ्नरः ।।३०। स पापं केवलं भुङ्क्ते पुरीषञ्चान्यजन्मनि। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्त्तते ।।३१। स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अप्यम्बुशाकदानेन यद्वाप्यश्नाति स स्वयम् ॥३२।

गन्ध-पुष्पादि पूजा सामग्री से उसका स्वागत-सत्कार करना चाहिये। मित्र को अतिथि नहीं मानना चाहिये और न अपने ग्रामवासी को। अतिथि तो उस ब्राह्मण देवता को मानना चाहिए जो अज्ञातकुल और अज्ञातनाम का हो, गृहहार पर दृष्टिपात करते समय ही वहाँ आ पहुँचा भूखा हो, कहीं से थका-मांदा आया हो, अकिञ्चन हो और भोजन का इच्छुक हो। बुद्धिमान् गृहस्थ अपनो शक्ति के अनुसार ऐसे अतिथि का स्वागत-सत्कार करे और उससे न तो उसका गोत्रचरण पूछे और न उसके वेद-वेदाङ्ग-ज्ञान के विषय में कोई जिज्ञासा करे।। २१-२८।।

वह आगन्तुक चाहे सुन्दर हो अथवा कुरूप हो गृहस्थ के लिए प्रजापित है। वह अकस्मात् आ पहुँचा है इसीलिए उसे अतिथि कहते हैं॥ २९॥

ऐसे अतिथि के संतृप्त होने पर गृहस्थ नृयज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। किन्तु उसे भोजन न देकर, जो गृहस्थ, स्वयं भोजन करता है वह स्वयं पाप का भागी होता है।। ३०।।

जिस गृहस्थ के गृह से अतिथि निराश होकर छौट जाता है वह इस जन्म में पापभोगी होता है और दूसरे जन्म में विष्ठाभोगी ॥ ३१॥

वह हताश अतिथि उस गृहस्थ को अपने पाप दे देता है और उसके पुण्य लेकर उसके घर से चला जाता है। इसलिए, गृहस्थ को, केवल जल से या साग-सत्तू से या

पूजयेत् तु नरः शक्त्या तेनैवातिथिमादरात्। श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन च ॥३३। क्रय्याच्चाहरहः पितॄनुद्दिश्य विप्रांश्च भोजयेद्विप्रमेव तदुद्धृत्य ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥३४। अन्नस्याग्रं भिक्षान्त्र याचतां दद्यात् परिव्राड्ब्रह्मचारिणाम् । ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम् ॥३५। द्विजोत्तमाः । अग्रं चतुर्गुणं प्राहुर्हन्तकारं भोजनं हन्तकारं वा अग्रं भिक्षामथापि वा ॥३६। अदत्त्वा तु न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः। पूजियत्वातिथीनिष्टान् ज्ञातीन् बन्धूंस्तथायिनः ।।३७। विकलान् बालवृद्धांश्च भोजयेच्चातुरांस्तथा । वाञ्छते क्षुत्परीतात्मा यच्चान्योऽन्नमिकञ्चनः ।।३८। कुटुम्बिना भोजनीयः समर्थे विभवे सति। श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति ।।३९।

जो भो भोजन बना हो उसी से अतिथि का यथाशक्ति आदरपूर्वक सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार गृहस्थ को प्रतिदिन अन्न और जल के द्वारा, श्राद्ध करना चाहिये॥ ३२-३३॥

यह श्राद्ध पितृगण के संतर्पण के निमित्त किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये और यदि ब्राह्मणों को भोजन न करा सके तो एक ब्राह्मण को जो अन्त दिया जाता है उसे अग्राशन कहते हैं।। ३४॥

परिवाजक और ब्रह्मचारी को, जो याचक होकर उपस्थित हों, भिक्षा देना चाहिये। भिक्षा की मात्रा एक ग्रास अन्त है। अग्र अथवा अग्राशन की मात्रा चार ग्रास अन्न है।। ३५॥

बाह्मणों में अग्र की चौगुनी मात्रा हन्तकार नाम से प्रसिद्ध है। चाहे भोजन हो अथवा हन्तकार हो, चाहे अग्र हो या भिक्षा हो—इनका देना आवश्यक है॥ ३६॥

अपने वैभव के अनुसार, बिना भोजन-दान दिये स्वयं भोजन नहीं करना चाहिये। अतिथिजन, इष्टमित्र, सगे-सम्बन्धी, बान्धव, याचक, विकलाङ्ग, बालक, वृद्ध, रोगी इन सबको भोजन कराना चाहिये। गृहस्थ का कर्त्तंव्य है कि वह अपने वैभव के अनुसार उसे भोजन करावे जो अकिञ्चन भोजन माँगता हो अथवा भूख-प्यास से व्याकुल हो। दरिद्रता का मारा जो मनुष्य अपने किसी धन-सम्पन्न सम्बन्धी के पास जाता है किन्तु उससे कुछ न पाकर खिन्न होकर लौट आता है, उसके किये

सीदता यत् कृतं तेन तत् पापं स समश्नुते । सायं चैव विधिः कार्यः सूर्योढं तत्र चातिथिम् ॥४०। यथाशक्ति शयनासनभोजनैः। पुजयीत एवमुद्रहतस्तात! गार्हस्थ्यं भारमाहितम् ॥४१। स्कन्धे विधाता देवाश्च पितरश्च महर्षयः। श्रेयोऽभिर्वाषणः सर्वे तथैवातिथिबान्धवाः ॥४२। पशुपक्षिगणास्तृप्ता ये चान्ये सूक्ष्मकीटकाः। गाथाश्चात्र महाभाग ! स्वयमत्रिरगायत ॥४३। ता श्रृणुष्व महाभाग ! गृहस्थाश्रमसंस्थिताः। देवान् पितृंश्चातिथींश्च तद्वत् सम्पूज्य बान्धवान् ॥४४। जामयश्च गुरुञ्चैव गृहस्थो विभवे सति। श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद् भुवि ॥४५। वैश्वदेवं हि नामैतत् कुर्यात् सायं तथा दिने। मांसमन्नं तथा शाकं गृहे यच्चोपसाधितम्। न च तत् स्वयमश्नीयाद्विधिवद्यन्न निर्वपेत् ।।४६। ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपदेशो नामोर्नात्रशोऽध्यायः ॥

पाप का फलभोग उसे नहीं अपितु उसके धन-सम्पन्न सम्बन्धी को भोगना पड़ता है। इस श्राद्ध-विधि का अनुष्ठान प्रातःकाल की भाँति सायंकाल भी करना चाहिये। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद जो अतिथि आवे उसका आसन, भोजन और शयन आदि से यथाशिक स्वागत करना चाहिये। मेरे पुत्र यह सब वह भार है जो गृहस्थ अपने कन्धों पर ढोता है और इस भार को सुचार रूप से वहन करने वाले सद्गृहस्थ पर विधाता, देवता, पितृगण, ऋषि-महर्षि, अतिथि, बन्धु-बान्धब, पशु-पंक्षी, कीट-पतंग सब कल्याण की वर्षा करते हैं, क्योंकि सबको उससे संतृप्ति मिलती है। इस प्रसङ्ग में महर्षि अत्रि की गायी गाथायें भी है। ३७-४३॥

मेरे यशस्वी पुत्र ! गार्हस्थ्य-धर्म से सम्बद्ध सद्गृहस्थ को अपने वैभव के अनुरूप देवगण, पितृगण, अतिथिजन और बन्धु-बान्धव—सब की अर्चा-पूजा करनी चाहिये । साथ हो साथ, कुत्तों, चाण्डालों तथा पिक्षयों के लिये भी भूतल पर बिल प्रदान करना चाहिये । इस गृहस्थ-धर्म का नाम वैश्वदेव-यज्ञ है, जिसका प्रातः और सायं—दोनों समय अनुष्ठान आवश्यक है । माँस हो या अन्न हो, साग-सब्जी हो या जो कुछ भी घर में भोजन के लिये पका हो, जब तक, उसमें से देवादि के लिये बिल-प्रदान न किया जाय, तब तक उसे स्वयं नहीं खाना चाहिये ॥४४-४६॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय के ३ से ५ श्लोकों में गृहस्थाश्रम को अन्य तीनों आश्रमों के आधार होने और उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ होने का जो सिद्धान्त स्थापित किया गया है, वह मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोकों (३. ७७-८१) से पूर्णतया प्रमाणित है—

'यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः॥
यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्।
गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृहो॥
स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियः॥
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता॥
स्वाध्यायेनाचंयेतर्जीन् होमैर्देवान् यथाविधि।
पितृन् श्राद्धेश्च नृनन्नेभूंतानि बलिकर्मणा॥,

- (ख) इस अध्याय के ६ से ११ श्लोकों में वेदत्रयी की धेनु रूप में जो कल्पना है, जिसमें काव्यालङ्कारलास्त्र की दृष्टि से रूपक अलङ्कार दिखायो देता है, उसका उद्देश्य गृहस्थ के लिये पञ्चयज्ञानुष्ठान का विधान है। पञ्चयज्ञ का अभिप्राय 'ब्रह्मयज्ञ', अथवा वेद का अध्ययन तथा अध्यापन, 'पितृयज्ञ' अथवा अञ्चादि द्वारा पितृतपंण, 'देवयज्ञ' अथवा अग्निहोत्र, 'भूतयज्ञ' अथवा भूतबलि और 'मनुष्ययज्ञ' अथवा अतिथिपूजन है। त्रयी-धेनु के दुग्धपान से देवगण, पितृगण, ऋषिगण, भूतगण तथा मानवगण संतृप्त होते हैं। किन्तु जब तक गृहस्थाश्रमी गोपालकरूप में त्रयी-धेनु से दुग्ध-दोहन न करे तब तक त्रयोधेनु से कोई कैसे संतृप्त हो सकता है।
- (ग) मनुस्मृति में देवयज्ञ के अनुष्ठान के प्रसंग में पुष्प, गन्ध, माल्य प्रभृति पूजोपकरणों से देवपूजन का विधान नहीं है। किन्तु मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के १६वें क्लोक में उपयुंक्त पूजोपकरणों से देवार्चन का विधान किया गया है जिससे यह अनुमान स्वभावतः हो जाता है कि मनुस्मृति के युग में देवमूर्ति निर्माण की कला का उद्भव और विकास संभवतः नहीं हुआ था। मार्कण्डेयपुराण में देवस्थानों की प्रदक्षिणा तथा गन्धमाल्यादि पूजाद्रव्यों से देवपूजा के विधान से यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि मार्कण्डेयपुराण के रचनाकाल में देवालय-निर्माण तथा देवप्रतिमास्थापन की परम्परा प्रचलित हो चुकी थी। इसिलये भी मार्कण्डेयपुराण का रचनाकाल गुप्तसाम्राज्य के वैभव का युग माना जा सकता है, जैसा कि स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है।

<sup>(</sup>घ) इस अध्याय के १७वें से २०वें क्लोक में बलिकर्म का जो विधान है, वह

मनुस्मृति (३.८८, ९०-९३) के नीचे उद्धृत क्लोकों में विहित बलिकमं से प्रमाणित होता है—

> 'एवं सम्यग्धिवहुंत्वा सर्विदक्षु प्रदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बिल हरेत् ॥ विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बिलमाकाश उत्क्षिपेत् । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिभ्य एव च ॥ पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बिल सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो बिलशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ शुनां च पिततानाञ्च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणाञ्च शनकैर्निवंपेद् भृवि ॥ एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चेति । स गच्छित परं स्थानं तेजोमूर्तिपथर्जुना ॥

(ङ) इस अध्याय के ६-११ श्लोकों में वेदत्रयी का धेनुरूप में जो वर्णन है, उंसमें 'वर्णपदप्रतिष्ठिता' (श्लोक ८) पद प्रयुक्त है, जिसका अनुवाद श्रीपाजिटर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्णचतुष्टय किया है, जैसा कि नीचे उद्धरण से स्पष्ट है—

'She is supported on feet which are the four classes.'

वैसे वणं का चार वणं अर्थ धेनु के चार पैर के साथ संगत बैठता है किन्तु इस अर्थ में वेदाध्ययन की प्राचीन मर्यादा का उल्लंघन दिखायी देता है क्योंकि वेदाध्ययन का अधिकारी द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को माना गया है, चतुर्थ वणं के व्यक्ति को नहीं। इसल्यि इस अनुवाद में वणं का अर्थ वणं ही किया गया है जिसका अभिप्राय 'वर्णाः पदं प्रयोगार्हानिन्वनैकार्थवाचकाः' के सिद्धान्त के अनुसार पादबद्ध पद (ऋङ्मन्त्र), अपादबद्ध पद (यजुर्मन्त्र), गेय ऋङ्मन्त्र (साम) तथा निगद है। वणं से पद और पद से उसके लक्ष्यार्थं वैदिक छन्दों के चरण चतुष्ट्य को भी 'वणं' मान सकते हैं। संभवतः पुराणकार का अभिप्राय यही हो। वैसे विद्वज्जन इसका अर्थ विनिश्चय कर कोई और युक्ति-संगत अर्थ निकाल सकते हैं, किन्तु चार वणों का अर्थ यहां सर्वथा संगत नहीं लगता।

(च) मार्कंण्डेयपुराण के इस अध्याय के कितपय क्लोकों के साथ-साथ वेदत्रयों की धेनुरूप में कल्पना से संबद्ध क्लोक स्कन्दपुराण के ब्राह्मखण्ड के द्वितीय धर्मारण्य खण्ड (२-१०) में प्रायः अविकल रूप से अथवा कुछ परिवर्तन-परिवर्धन के साथ मिलते हैं। जैसे कि—

'वत्स गार्हस्थ्यमास्थाय नरः सर्वमिदं जगत्। पुष्णातिः[तेन लोकांश्च]स जयत्यभिकाङ्क्षितान्॥

पितरो मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा। कृमिकीटपतङ्गाश्च वयांसि पितरोऽसुराः ॥ गृहस्थंमुपजीवन्ति प्रयान्ति च। ततस्तृप्ति मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति च ॥ सर्वस्याधारभूता या वत्स घेनुस्त्रयीमयी। अस्यां प्रतिष्ठितं विश्वं विश्वहेतुश्च या मता ॥ ऋ क्पृष्ठाऽसौ यजुमध्या सामकुक्षिपयोधरा। इष्टापूर्तविषाणा साधुसूक्तततूरूहा ॥ शान्तिपुष्टिशकुन्मूत्रा वणंपादप्रतिष्ठिता। उपजीव्यमाना जगतां पदक्रमजटाघनैः ॥ स्वाहाकारस्वधाकारौ वषट्काररुच पुत्रक । हन्तकारस्तथैवान्यस्तस्या स्तनचतुष्टयम् स्वाहाकारस्तनं देवाः पितरश्च स्वधामयम्। देवभूतसुरेश्वराः॥ वषट्कारं हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनम्। एवमध्यापयेदेव वेदानां प्रत्यहं त्रयीम् ॥

स्कन्दपुराण के इन श्लोकों में वेद के पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ तथा घनपाठ, का जो उल्लेख है वह मार्कण्डेयपुराण के श्लोकों में नहीं है। इससे यह अनुमान युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि स्कन्दपुराण की रचना मार्कण्डेयपुराण के बाद की है और स्कन्दपुराणकार ने मार्कण्डेयपुराण के ही श्लोक अपना लिये हैं। प्रसंग दोनों में कुछ भिन्न है किन्तु स्कन्दपुराणकार ने धेनुरूप में वेदत्रयी की जो कल्पना की है वह मार्कण्डेयपुराण को एक सुन्दर पौराणिक कल्पना का ही अविकल अनुकरण है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के'मदालसोपदेश' नामक २९वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

## विशोऽध्यायः

## मदालसोवाच--

नित्यं नैमित्तिकञ्चैव नित्यनैमित्तिकं तथा।
गृहस्थस्य तु यत् कर्म तिष्रशामय पुत्रक !।।१।
पश्चयज्ञाश्रितं नित्यं यदेतत् कथितं तव।
नैमित्तिकं तथैवान्यत् पुत्रजन्मिक्तयादिकम्।।२।
नित्यनैमित्तिकं ज्ञेयं पर्वश्राद्धादि पण्डितः।
तत्र नैमित्तिकं वक्ष्ये श्राद्धमम्युद्धयं तव।।३।
पुत्रजन्मिन यत्कार्यं जातकर्मसमं नरैः।
विवाहादौ च कर्त्तव्यं सर्वं सम्यक् क्रमोदितम्।।४।
पितरश्चात्र सम्पूज्याः ख्याता नान्दीमुखास्तु ये।
पिण्डांश्च दिधसंमिश्रान् दद्याद् यवसमन्वितान्।।४।
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा यजमानः समाहितः।
वैश्वदेविविहीनं तत् केचिदिच्छन्ति मानवाः।।६।

## मदालसा ने आगे कहा—

मेरे पुत्र ! मैं तुम्हें गृहस्थाश्रमी के नित्य, नैमित्तिक और नित्यनैमित्तिक धर्म-कर्म के विषय में बता रही हूँ । ध्यान से सुनो ॥१॥

ब्रह्म-देव-पितृ-मनुष्य-भूत यज्ञरूप पञ्चयज्ञ विषयक नित्यकमं के सम्बन्ध में मैं तुमसे कह चुकी हूँ। इनके अतिरिक्त पुत्रेष्टि तथा जातकमं प्रभृति जो कमं हैं वे नैमित्तिक कमं हैं, जो नित्यकमों से भिन्न कोटि के हैं। वेदशास्त्रज्ञ लोग इनके अतिरिक्त
नित्यनैमित्तिक कमं बताते हैं जो कि पर्वश्राद्धादिरूप हैं। मैं तुझे अब तुम्हारे अभ्युदय
के लिये नैमित्तिक श्राद्ध के अनुष्ठान, पुत्रजन्म से संबद्ध जातकमं सदृश कमं के अनुष्ठान
तथा विवाहादिविषयक क्रमशः किये जाने वाले कमों के अनुष्ठान के सम्बन्ध में बता
रही हूँ। इन नैमित्तिक धर्मकमों के अनुष्ठान के प्रसंग में उन पितृगणों की पूजा करनी
चाहिये जिन्हें 'नान्दीमुख' (अमूतं पितृगण) कहा जाता है। इन पितरों के निमित्त दही
और जौ से बने पिण्डों का दान देना चाहिये, जिनके विषय में यह नियम है कि उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर समाहितचित्त से गृहस्थ यजमान इन पितरों को पिण्डदान करे। कुछ वेदशास्त्रज्ञ ऐसा मानते हैं कि इस अनुष्ठान में द्विजों की युग्म संख्या
होनी चाहिये और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा करनी चाहिये। यह नैमित्तिक कर्मा-

युग्माश्चात्र द्विजाः कार्य्यास्ते च पूज्याः प्रदक्षिणम् । एतन्नैमित्तिकं वृद्धौ तथान्यच्चौद्ध्वंदेहिकम् ॥७। मृताहिन च कर्त्तव्यमेकोद्दिष्टं श्रृणुष्व तत्। तथा कार्यं तथैवैकपवित्रकम् ॥६। दैवहीनं कर्त्तव्यमग्नौकरणर्वाजतम् । आवाहनं न दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ ॥९। प्रेतस्य पिण्डमेकञ्च तन्नामस्मरणान्वितम् । तिलोदकं चापसव्यं विप्रविसर्जने ।।१०। स्थाने अक्षय्यममुकस्येति अभिरम्यतामिति ब्रूयाद् ब्रूयुस्तेऽभिरताः स्म ह। प्रतिमासं भवेदेतत् कार्य्यमा वत्सरं नरैः ।।११। अथ संवत्सरे पूर्णे यदा वा क्रियते नरैः। सपिण्डोकरणं कार्यं तस्यापि विधिरुच्यते ।।१२। तच्चापि दैवरहितमेकार्घ्यंकपवित्रकम् नैवाग्रीकरणं तच्चावाहनवजितम ।।१३। तत्र

नुष्ठान वृद्धि (पुत्रजन्मादि आभ्युदयिक) श्राद्ध का अनुष्ठान है। इससे भिन्न जो मृत्यु दिन में एकोदिष्ट नामक नैमित्तिक कर्मानुष्ठान है वह और्घ्वदेहिक-श्राद्ध-विषयक अनुष्ठान है जिसके विषय में मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह अनुष्ठान विश्वेदेवरहित अनुष्ठान है और इसमें एकदम पवित्रक का प्रयोग होता है। साथ ही साथ, यह श्राद्ध आवाहन तथा अग्नौकरण होम दोनों से रहित होता है। इस श्राद्ध में अविशष्ट अन्नादि के समीप प्रेत के निमित्त एक पिण्ड का दान करना चाहिये तथा अपसव्य करके (प्राचीनावीती हो कर) पिण्डदान अक्षय्य हो, इस प्रकार मृतात्मा के नामस्मरणपूर्वक, विप्र-विसर्जन स्थान पर, तिलोदक प्रदान करना चाहिये। साथ ही साथ विप्रविसर्जन करने में, 'वाजे वाजे' आदि मन्त्रजप के बाद 'अभिरम्यताम्'—'आप लोग आनिन्दत हों' यह वचन वोलना चाहिये जिसके वाद ब्राह्मण भी 'अभिरताः स्म'—हम आनिन्दित हो गये— यह कहें। यह श्राद्ध एक वर्ष तक प्रतिमास करना चाहिये। एक वर्ष की अविध के समाप्त हो जाने पर जब यह श्राद्ध पुनः किया जाय तब 'सिपण्डीकरण' करना चाहिये। सिपण्डीकरण की विधि क्या है ? इसे मैं बता रही हूँ । सिपण्डीकरण श्राद्ध में भी विश्वेदेवकार्यं नहीं किया जाय और इसमें भी एकार्घ्यपात्र तथा एक दर्भपवित्रक का प्रयोग होना चाहिये। साथ ही साथ इस श्राद्ध में भी 'अग्नौकरण के' अनुष्ठान तथा 'आवाहन' के अनुष्ठान वींजत हैं । इसमें भी अपसव्य करके ही अनुष्ठान करना चाहिये ।

अपसन्यश्व तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान् । विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासं क्रियाधिकः ॥१४। तं कथ्यमानमेकाग्रो वदन्त्या मे निशामय। तिलगन्धोदकैर्युक्तं तत्र पात्रचतुष्टयम् ।।१५। कुर्यात् पितृणां त्रितयमेकं प्रेतस्य पुत्रक । प्रेतपात्रमर्घ्यञ्चैव प्रसेचयेत् ॥१६। ये समाना इति जपन् पूर्ववच्छेषमाचरेत्। स्त्रीणामप्येवमेवैतदेको द्दिष्टमुदाहृतम् 11991 सिपण्डीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते। प्रतिसंवत्सरं कार्य्यमेकोद्दिष्टं नरैः स्त्रियाः ॥१८। मृताहनि यथान्यायं नृणां यद्वदिहोदितम्। पुत्राभावे सिपण्डास्तु तदभावे सहोदकाः ॥१९। मातुः सिपण्डा ये च स्युर्ये च मातुः सहोदकाः । कुर्युरेनं विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः ॥२०।

इसमें अयुग्मसंख्यक ब्राह्मणों का भोज विहित है। इसकी ओर विशेषता यह है कि इसमें प्रतिमास कुछ और अनुष्ठान-क्रियायें करनी पड़ती हैं॥२-१४॥

मेरे पुत्र ! इन क्रियाओं के सम्बन्ध में मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वह ध्यान से सुनो । सर्वप्रथम तिल चन्दनादि सुगन्ध तथा जल से भरे चार पात्र ले जिनमें तीन पितरों के लिये और एक प्रेत (मृत पुष्व) के लिये हो । तीनों पितृपात्रों में, प्रेतपात्र में तिलगन्धोदक तथा अर्घ्य का प्रसेक करके और ये 'समानाः समनसः' आदि मन्त्रों का जप करते हुये पार्वणश्राद्ध की विधि वाले विश्वेदेवावाहन प्रभृति अनुष्ठान पूरा करे । यह एकोहिष्ट श्राद्ध जैसे मृत पिता के निमित्त किया जाता है वैसे ही मृतमाता के लिये भी करना चाहिये । स्त्रियों के लिये, यदि उनके पुत्र न हों तो, सिपण्डीकरण श्राद्ध का विधान नहीं है । माता के लिये किया जाने वाला एकोहिष्ट श्राद्ध पुष्पों को प्रत्येक वर्ष में करना चाहिये । जैसे पुष्ठष के लिये मृत दिन में यथोचित श्राद्धादि अनुष्ठान किये जाते हैं वैसे ही स्त्री के लिये भी करना चाहिये । यदि पुत्र न हो तो स्त्री के जो सिपण्ड हों वे श्राद्ध करें और यदि सिपण्ड भी न हों तो उसके जो सहोदक हों वे श्राद्ध करें । माता के जो सिपण्ड हों अथवा माता के जो सहोदक हों वे इस श्राद्ध का विधिपूर्व अनुष्ठान करें । यदि किसी का पुत्र न हो तो पुत्री का पुत्र अर्थात् दौहित्र उसके लिये यह श्राद्ध किया करे । मातामह (नाना) के लिये यह श्राद्ध पुत्रियों अथवा उनके पुत्रों को करना चाहिये । जिन लोगों को द्व्यामुष्यायण कहा जाता है उन्हें मातामह (नाना) के निया चाहिये । जन लोगों को द्व्यामुष्यायण कहा जाता है उन्हें मातामह (नाना)

कुर्युर्मातामहायैवं पुत्रिकास्तनयास्तथा ।

द्वचामुष्यायणसंज्ञास्तु मातामहिपतामहान् ।।२१।
पूजयेयुर्यथान्यायं श्राद्धैनैंमित्तिकैरिप ।
सर्वाभावे स्त्रियः कुर्य्युः स्वभर्तॄणाममन्त्रकम् ।।२२।
तदभावे च नृपितः कारयेत् स्वकुटुम्बिना ।
तज्जातीयैर्नरैः सम्यग् दाहाद्याः सकलाः क्रियाः ।।२३।
सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपितर्यतः ।
एतास्ते कथिता वत्स ! नित्यनैमित्तिकास्तथा ।।२४।
क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यनैमित्तिकों श्रृणु ।
दर्शस्तत्र निमित्तं वै कालश्चन्द्रक्षयात्मकः ।
नित्यतां नियतः कालस्तस्याः संसूचयत्यथ ।।२५।

॥ इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे अलर्कानुशासने नैमित्तिकादिश्राद्धकल्पो नाम त्रिशोऽध्यायः॥

और पितामह (दादा) का नैमित्तिक श्राद्धों के यथोचित्त अनुष्ठानों द्वारा अर्चन-पूजन करना चाहिये। यदि कोई भी श्राद्धकमें के उपयुक्त सम्बन्धी न हो तो स्त्रियों को ही विना मन्त्रोच्चारण के अपने मृत पितयों का श्राद्ध करना चाहिये। यदि किसी मृतक का कोई भी सगा-सम्बन्धी न हो तो राजा का यह कर्त्तव्य है कि वह मृतक के कुटुम्ब के किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी जाति के किसी व्यक्ति द्वारा मृतक के लिये दाह प्रभृति समस्त श्राद्ध-कृत्य करवा दे। इसका कारण यह है कि राजा को सभी वर्णों का बन्धु कहा गया है। मेरे पृत्र! मैंने अब तक तुम्हें नित्यनैमित्तिक श्राद्ध-क्रियाओं के विषय में अब तुम सुनो। दश्चे अथवा अमावस्या का समय जिसमें चन्द्रमा का क्षय हो जाता है, निमित्त है। यह नियतकाल ही श्राद्ध-क्रिया की नित्यता का सूचकहै। १९५-२५।।

# पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में गृहस्थ के लिये नैमित्तिक श्राद्धकर्म का निरूपण है। नैमित्तिक श्राद्धों में पुत्रजन्मादि के शुभावसरों पर किया गया श्राद्ध वृद्धि-श्राद्ध अथवा आभ्युदिक श्राद्ध कहा जाता है। याज्ञवल्क्य-स्मृति में श्राद्धकाल का जो निर्धारण है उसमें 'वृद्धि-श्राद्ध' अथवा पुत्रजन्मादि अभ्युदय के अवसर पर किये जाने वाले श्राद्ध का भी उल्लेख है जैसा कि याज्ञवल्क्य-स्मृति के नीचे लिखे क्लोक (१०.२१७-२१८), से स्पष्ट है—

'अमावस्याऽष्टकावृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिविषुवत् सूर्यसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्धं प्रति रुचिरुचैव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥

उपर्युंक्त क्लोक की विज्ञानेक्वरकृत 'मिताक्षरा' व्याख्या में वृद्धि का अभिप्राय पुत्रजन्मादि बताया गया है—'वृद्धिः पुत्रजन्मादिः'। मार्कण्डेयपुराणकार ने 'वृद्धि' शब्द का प्रयोग नहीं किया है किन्तु 'तत्र नैमित्तिकं वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयं तव' (३ य क्लोक)— इस उक्ति में अभ्युदय शब्द का जो प्रयोग है वही 'वृद्धि' का अभिप्राय रखता है।

(ख) इस अध्याय के ५वें क्लोक में वृद्धिश्राद्ध में 'नान्दीमुख' संज्ञक पितृगण के संतर्पण का जो विधान है वह याज्ञवल्क्य स्मृति (१०.२५०) के नीचे लिखे क्लोक के अभिप्राय का अनुसरण करता है—

'एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान् पितृन् । यजेन दिधकर्कन्धूमिश्रान् पिण्डान् यवैः क्रियाः ॥

इस वृद्धि-श्राद्ध में मार्कण्डेयपुराण के अनुसार समसंख्यक द्विजों का जो भोजनार्थ आमन्त्रण विहित है वह भी याज्ञवल्क्य-स्मृति के निम्नािङ्कित क्लोक (१०.२२७-२२८) के तात्पर्य के अनुसार है—

'युग्मान् दैवे यथाशक्ति पित्र्येऽयुग्मांस्तथैव च । परिस्तृते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ द्वौ दैवे प्राक्त्रयः पित्र्य उदगेकैकमेव वा । मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥,

दैवश्राद्ध का अभिप्राय आभ्युदियक अथवा वृद्धिश्राद्ध जैसा कि विज्ञानेश्वर की 'मिताक्षरा' व्याख्या से प्रमाणित होता है। मिताक्षरा में स्पष्ट उल्लेख है—'दैवे आभ्युदियके श्राद्धे'।

(ग) इस अध्याय के ८वें और ९वें क्लोक में एकोद्दिष्ट श्राद्ध का जो विधान है उसका आबार याज्ञवलम्य-स्वृति का निम्नलिखित क्लोक (१०.२२१) है— 'एकोद्दिष्टं देवहीनमेकार्घ्येंकपवित्रकम् । आवाहनाग्नौकरणरहितं ह्यपसव्यवत् ॥,

इसका अभिप्राय यह है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध के नियम पार्वणश्राद्ध के हो नियम हैं। एकोद्दिष्ट में जो कुछ विशेषता है वह यह है कि यह श्राद्ध विश्वेदेवरहित होता है, इसमें एक अर्घ्यपात्र और एक दर्भपवित्रक प्रयुक्त होता है और आवाहन तथा अग्नौकरणहोम की क्रियायें इसमें नहीं की जाती।

- (घ) अपसव्य का अभिप्राय प्राचीनावीती होना है अर्थात् यज्ञोपवीत को बायें कन्धे की अपेक्षा दाहिने कन्धे पर रखना है जैसा कि मिताक्षराकार का वचन है— 'अपसव्यवत् प्राचीनावीतब्रह्मसूत्रवत्'।
- (ङ) मार्कण्डेयपुराण के इस ३०वें अध्याय में जो श्राद्धकल्प प्रतिपादित है उसे देखते यह मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता कि मार्कण्डेयपुराणकार वेदवाङ्मय में विणत श्राद्धधमें के मूलभूत तत्त्वों का धर्मशास्त्रानुमोदित उपबृंहण कर रहा है। ऋग्वेद का श्रद्धासूक्त श्राद्धधमें के क्रमशः उद्भव और विकास का मूलस्रोत सा लगता है। विना श्रद्धा के श्राद्धकर्म निष्फल है। अथवंवेद (१८.४.४) का निम्नलिखित मन्त्र पूर्वजों के प्रति श्रद्धाभाव का सूक्ष्म, किन्तु सारर्गीभत निरूपण करता है—

यद्वो अग्निरजहादेकमङ्गं पितृभ्यो गमयन् जातवेदाः। तद्व एतत् पुनराप्याययामि साङ्गा पितरः स्वर्गे मादयध्वम्॥,

अर्थात् मृत पूर्वजों को अग्नि भले ही भस्मसात् कर दे किन्तु श्रद्धापूर्वक मृत-पूर्वजों के अर्चन-पूजन के द्वारा उन्हें संतृप्त करना उनके वंशजों का परमधर्म है। श्रद्धापूर्वक मृतपूर्वजों के पूजन के निमित्त श्राद्धधर्म का अनुष्ठान ही एक उपाय है जिससे उन्हें स्वर्गसुख के आनन्द-दान द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है।

अस्तु, इस अध्याय में जो श्राद्धिविवेक है, जिसके अनुसार श्राद्ध के नित्य, नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक भेद बताये गये हैं वही अनेकानेक श्राद्धिविषयक निबन्धों में स्थान और कालभेद से, भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिपादित है। निबन्धकारों ने मार्कण्डेयपुराण के श्राद्धिविषयक विचारों को यथास्थान प्रामाणिक माना है जिससे वेदप्रतिपाद्य 'धर्म' की विशद व्याख्या में भी मार्कण्डेयपुराण का स्थान और महत्त्व निश्चित हो जाता है। मार्कण्डेयपुराण मोक्ष के साथ-साथ भोग का भी पौराणिक विवेचन करने वाला शास्त्र है। अन्य पुराणों की अपेक्षा मार्कण्डेयपुराण की यह अनुपम विशेषता है।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के अलर्कानुशासनप्रकरणान्तर्गत नैमित्तिकादिश्राद्धकल्प नामक ३०वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# एकत्रिशोऽध्यायः

## मदालसोवाच--

सपिण्डीकरणादूद्ध्वं पितुर्यः प्रपितामहः। स तु लेपभुजो याति प्रलुप्तः पितृपिण्डतः ॥१। तेषामन्यश्चतुर्थो यः पुत्रलेपभुजान्नभुक् । सोऽपि सम्बन्धतो हीनमुपभोगं प्रपद्यते ।।२। पितामहश्चैव तथैव प्रिपतामहः पिण्डसम्बन्धिनो ह्येते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः ॥३। लेपसम्बन्धिनश्चान्ये . पितामहपितामहात्। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः ॥४। इत्येष मु निभः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः। प्रभृत्यूद्ध्वंमनुलेपभुजस्तथा ।।५। यजमानात् ततोऽन्ये पूर्वजाः सर्व्वे ये चान्ये नरकौकसः। ये च तिर्य्यक्त्वमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः ॥६। तान् सर्वान् यजमानो वै श्राद्धं कुर्वन् यथाविधि । समाप्याययते वत्स ! येन येन शृणुष्व तत् ॥७।

## मदालसा ने आगे कहा—

सिपण्डीकरण श्राद्ध के संपादन के बाद, पिता के जो प्रिपतामह हैं उनका पितृपिण्ड में अधिकार नहीं होता वे केवल 'लेपभोगी' अर्थात् पिण्ड बनाने में हाथ में चिपके
अन्तांश के ही अधिकारी हो सकते हैं। इन लेपभोगियों में जो और ऊपर अर्थात् चौथे
स्थान पर है वह भी पुत्र द्वारा दिये लेप का पात्र नहीं होता क्योंकि उससे सम्बन्ध
विच्छिन्न हो जाता है। पुत्र द्वारा देय पिण्ड के अधिकारी केवल ये तीन सिपण्ड होते
हैं—१) पिता, २) पितामह, और, ३) प्रिपतामह और प्रिपतामह से ऊपर तीन पुरुष
और यजमान-सब मिलाकर सात पुरुष सम्बन्धी हैं। इसीलिये धर्मशास्त्रियों ने सम्बन्ध
को साप्तपौरुष-सात पुरुषों तक चलनेवाला माना है। यजमानादि से अतिरिक्त जो
दूरस्थ सम्बन्धी हैं वे 'अनुलेपभोजी' हैं जिनमें कुछ नरकवासी हो सकते हैं अथवा
तियंग्योनि में पहुँच चुके हैं अथवा अन्य भूतयोनि में निवास कर रहे हैं उन सबको
नियमानुसार श्राद्ध करने वाला यजमान जिस-जिस प्रकार संतृप्त करता है उसके
सम्बन्ध में मैं जो कह रही हूँ उसे भी सुन लो।। १-७।।

अन्नप्रिक्तरणं यत् तु मनुष्यैः क्रियते भुवि ।
तेन तृष्तिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः ॥६।
यदम्बु स्नानवस्त्रोत्यं भूमौ पतित पुत्रक ! ।
तेन ये तक्तां प्राप्तास्तेषां तृष्तिः प्रजायते ॥९।
यास्तु गात्राम्बुकणिकाः पतन्ति धरणीतले ।
ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः ॥१०।
उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु याश्चान्नकणिका भुवि ।
ताभिराप्यायनं प्राप्ता ये तिर्य्यक्त्वं कुले गताः ॥१९।
ये वाऽदग्धाः कुले बालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्कृताः ।
विपन्नास्तेऽन्नविकर-सम्मार्जनजलाशिनः ॥१२।
भुक्त्वा चाचामतां यच्च जलं यच्चाङ्घ्रिसेचने ।
न्नाह्मणानां तथैवान्ये तेन तृष्ति प्रयान्ति वै ॥१३।
एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम् ।
कश्चिज्जलान्नविक्षेपः शुचिक्चिछ्ष्ट एव वा ॥१४।

श्राद्ध करने वाले लोग जो अन्न भूमि पर इधर-उधर छिटकते हैं उससे वे पितर तृप्त होते हैं जो पिशाचयोनि में चले गये हैं।। ८।।

मेरे पुत्र ! स्तान के कारण भींगे कपड़े से, पानी की जो बूँदें भूमि पर गिरती हैं उनसे वे पितर तृप्त होते हैं जो वृक्षयोनि प्राप्त कर चुके हैं ॥ ९ ॥

स्नान करते समय शरीर से जो जलकण पृथिवी पर गिरते हैं उनके द्वारा कुल के उन पितरों का आप्यायन अथवा संतर्पण होता है जो देवयोनि में पहुँच गये हैं॥ १०॥

प्रेत के लिये देय पिण्डों को पात्र से उठाते समय अन्न के जो कण भूमि पर गिर पड़ते हैं उनके द्वारा वे पितर तृप्त होते हैं जो तियँग्योनि में चले गये हैं।। ११।।

कुल में जो बालक दाह-संस्कार रिहत होने के कारण असंस्कृत मर गये हैं वे भूमि पर रखे विकिरिपण्ड और उसपर छोड़े गये जल के द्वारा तृप्ति पाते हैं। भोजन करने के बाद ब्राह्मण-गण जिस जल से आचमन करते हैं और पैर धोते हैं उस जल से अन्य पितर तृप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्म करने वाले यजमान अथवा श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ अन्न और जल, शुद्ध अथवा उच्छिष्ट, भूमि पर गिरता है, उसके द्वारा कुल के वे पितर तृप्त होते हैं जो भिन्न-भिन्न योनियों में चले

तेनान्ये तत्कुले तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः। प्रयान्त्याप्यायनं वत्स ! सम्यक् श्राद्धक्रियावताम् ॥१५। अन्यायोपाजितै रथैंर्यच्छा द्वं क्रियते तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाद्यासु योनिषु ।।१६। एवमाप्यायनं वत्स ! बहूनामिह बान्धवैः । श्राद्धं कुर्वद्भरन्नाम्बुबिन्दुक्षेपेण जायते ॥१७। तस्माच्छाद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि । कुर्व्वात कुर्व्वतः श्राद्धं कुले कश्चित्र सीदति ॥१८। तस्य कालानहं वक्ष्ये नित्यनैमित्तिकात्मकान्। विधिना येन च नरैः क्रियते तिल्लबोध मे ॥१९। कार्यं श्राद्धममावास्यां मासि मास्युडुपक्षये। तथाष्टकास्वप्यवश्यमिच्छाकालं निबोध मे ॥२०। विशिष्टब्राह्मणप्राप्तौ सूर्य्येन्दुग्रहणेऽयने । विषुवे रविसंक्रान्तौ व्यतिपाते च पुत्रक ॥२१। श्राद्धार्हद्रव्यसम्प्राप्तौ तथा दुःस्वप्नदर्शने । जन्मर्क्षग्रहपींडासु श्राद्धं कुर्व्वात चेच्छया ॥२२।

गये हैं। जो लोग अन्याय से अर्जित धन द्वारा श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध के द्वारा वे पितर तृप्त होते हैं जो चाण्डाल, पुक्कस अथवा नीच योनियों में पहुँचे हुये हैं। इसी प्रकार मेरे पुत्र! मृतक के बन्धु-बान्धवों द्वारा किये गये श्राद्ध में जो अन्नकण और जलकण इधर-उधर गिर जाते हैं उनके द्वारा बहुत से पितरों की तृप्ति हो जाती है। इसलिये मनुष्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे धनाभाव में शाकादि से भी, यथाविधि भक्ति-पूर्वक श्राद्ध करें क्योंकि ऐसा करने से उनके कुल के सभी लोग सुखी होते हैं॥१२-१८॥

अब मैं तुम्हें नित्यनैमित्तिक श्राद्ध के जो-जो काल हैं और जिस-जिस विधि से लोग नित्यनैमित्तिक श्राद्धकर्म करते हैं उनके सम्बन्ध में जो बता रही हूँ वह सुनो और समझो। प्रत्येक मास की अमावस्था में जब चन्द्रमा का क्षय होता है, तथा अष्टकाओं अर्थात् हेमन्त और शिशार ऋतुओं के कृष्णपक्ष की अष्टमो तिथियों में श्राद्ध करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध के ऐच्छिक समय के सम्बन्ध में भी बता रही हूँ। विशिष्ट ब्राह्मण के मिलने पर सूर्यंग्रहण और चन्द्रग्रहण के समय दोनों अयनों में विषुव मेष तथा तुला में, संक्रान्ति काल में, सूर्यं के एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण में (व्यतीपात योगविशेष के समय) में श्राद्धोपयोगी द्रव्य के मिल जाने पर, दुःस्वप्नदर्शन पर, जन्म के नक्षत्र के समय तथा किसी ग्रह के द्वारा प्राप्त पीड़ा के समय इच्छानुसार

विशिष्टः श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठसामगः ।
त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपणः षडङ्गवित् ॥२३।
दौहित्रऋत्विग्जामातृस्वस्रीयाः श्वशुरस्तथा ।
पश्चाग्निकर्मनिष्ठश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुलः ॥२४।
मातापितृपराश्चैव शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ।
एते द्विजोत्तमाः श्राद्धे समस्ताः केतनक्षमाः ॥२५।
अवकीणीं तथा रोगी न्यूने चाङ्गे तथाधिके ।
पौनर्भवस्तथा काणः कुण्डो गोलोऽथ पुत्रक ॥२६।
मित्रध्रुक् कुनखी क्लीबः श्यावदन्तो निराकृतिः ।
अभिशस्तस्तु तातेन पिशुनः सोमविक्रयी ॥२७।
कन्यादूषिता वैद्यो गुक्षित्रोस्तथोज्झकः ।
भृतकाध्यापकोऽमित्रः परपूर्वापितस्तथा ॥२८।

श्राद्ध करता चाहिये। विशिष्ट व्यक्ति, वेदाध्ययन, सम्पन्न, योगी, मन्त्र तथा ब्राह्मण के अर्थवेत्ता, 'ज्येष्ठसाम' नामक सामविशेष के अध्येता, 'त्रिणाचिकेत' अर्थात् यजुर्वेद के एक देश के अध्येता, 'त्रिमुपणं' ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के एकदेश ध्योता, 'त्रिमुपणं' ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के एकदेशाध्यायी, वेद के षडज्जवेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक्, जामाता, भागिनेय, श्वसुर, पञ्चाग्निवद्याध्येता, विहितानुष्ठान तत्पर, तपःशील, मातुल, मातृभक्त, पितृभक्त, शिष्य, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव, द्विजश्रेष्ठ—ये सब वे लोग हैं जो श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने के योग्य हैं ॥१९-२५॥

मेरे पुत्र ! ब्रह्मचर्यं काल में ही जिसका ब्रह्मचर्यं स्वलित हो गया हो, जो रुग हो, जो किसी अङ्ग से हीन हो, जिसका कोई अङ्ग अधिक हो, जो दो बार विवाहित स्त्री का पुत्र हो, जो काना हो, जो (कुण्ड) परनारी से उत्पन्न हो तथा उसका पिता जीवित हो, जो (गोलक) परनारी से उत्पन्न हो किन्तु उसका पिता जीवित न हो, जो मित्र-द्रोही हो, जिसके नख कुष्ठी के तख समान हों, जो नपुंसक हो, जिसके दाँत काले-कलूटे हों, जो दूषित रंग-रूप का हो, जो किसी पाप के कारण अपने पिता द्वारा निराकृत हो, जो चुगलखोर हो, जो सोम का विक्रय करता हो, जो किसी कन्या के साथ कदाचार का दोषी हो, जो वैद्य की जीविका चलाता हो, जिसने माता-पिता तथा गुरु का परित्याग कर दिया हो, जो वेतन लेकर अध्यापन करता हो, जो मित्रता न निभाता हो, जिसने किसी दूसरे की पत्नी से विवाह किया हो, जिसने वेद का परित्याग कर दिया हो, जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान छोड़ चुका हो, जो वृषली के पति होने के नाते

वेदोज्झोऽथाग्निसन्त्यागी वृषलीपतिदूषितः। तथान्ये च विकर्मस्था वर्ज्याः पित्र्येषु वै द्विजाः ।।२९। निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तान् द्विजसत्तमान्। दैवे नियोगे पित्र्ये च तांस्तथैवोपकल्पयेत् ।।३०। तैश्च संयतिभिभीव्यं यश्च श्राद्धं करिष्यति । श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽनुगच्छति ।।३१। पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन् रेतसि शेरते। गत्वा च योषितं श्राद्धे यो भुङ्क्ते यश्च गच्छति ।।३२। पितरस्तयोः । रेतोमूत्रकृताहारास्तन्मासं तस्मात्तु प्रथमं कार्यं प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम् ॥३३। अप्राप्तौ तद्दिने चापि वर्ज्या योषितप्रसङ्गिनः। भिक्षार्थमागतान् वापि काले संयमिनो यतीन् ।।३४। भोजयेत् प्रणिपाताद्यैः प्रसाद्य यतमानसः। यथैव शुक्लपक्षाद्वै पितू णामसितः प्रियः ॥३५।

निन्दा का पात्र हो और इसी प्रकार के और जो भी शास्त्रविरुद्ध कमें करने वाले हों— ऐसे सभी द्विजों को श्राद्ध में निषिद्ध समझना चाहिये ॥२६-२९॥

श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, जिनका पहले उल्लेख कर चुकी हूँ, श्राद्ध के एक दिन पहले निमन्त्रित करना चाहिये तथा दैवकायं और पितृकायं के संपादनाथं उन्हें लिवा भी लाना चाहिये। इन सभी ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को संयतेन्द्रिय होना चाहिये। श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध-भोजन कर स्त्रो-प्रसङ्ग नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनमें यदि कोई स्त्री-प्रसङ्ग करता है तो उसके पितर एक मास तक उसके वीयं में लथपथ पड़े रहते हैं—और यदि स्त्री-प्रसङ्ग करके श्राद्ध-भोजन करता है अथवा श्राद्ध के निमन्त्रण पर जाता है तो उन दोनों के पितरों को एक मास तक वीयं और मूत्र का भोजन-पान करना पड़ता है। इसलिये बुद्धिमान् श्राद्धकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह श्राद्ध के एक दिन पहले हो ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर दे। यदि श्राद्ध के दिन भी ऐसे ब्राह्मण न मिले तब भी स्त्री-प्रसङ्ग किये ब्राह्मणों को श्राद्ध के अयोग्य मानना चाहिये। भिक्षाटन के प्रसङ्ग में आये संयतेन्द्रिय साधु-संन्यासियों को, प्रणिपातपूर्वक संयतिचत्त होकर प्रसन्न करके भोजन कराना चाहिये। पितरों को जैसे शुक्कपक्ष को अपेक्षा कुष्णपक्ष अधिक प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्स की अपेक्षा अपराह्स अधिक प्रिय है। अपने गृह पर आये योग्य ब्राह्मणों का समुचित स्वागत-सत्कार तथा पूजन करना चाहिये अपने गृह पर आये योग्य ब्राह्मणों का समुचित स्वागत-सत्कार तथा पूजन करना चाहिये

तथापराह्यः पूर्व्वाह्यात् पितृणामितिरिच्यते ।
संपूज्य स्वागतेनैतानभ्युपेतान् गृहे द्विजान् ।।३६।
पितृणामयुजः कामं युग्मान् दैवे द्विजोत्तमान् ।।३७।
एकैकं वा पितृणाश्व देवानाश्व स्वशक्तितः ।
तथा मातामहानाश्व तुल्यं वा वैश्वदेविकम् ।।३८।
पृथक् तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छन्ति मानवाः ।
प्राङ्मुखान्दैवसङ्कल्पान् पैत्र्यान् कुर्य्यादुदङ्मुखान् ।।३९।
तथैव मातामहानां विधिष्को मनीषिभिः ।
विष्टरार्थे कुशान् दत्त्वा पूज्य चार्घ्यादिना बुधः ।।४०।
पिवत्रकादि वै दत्त्वा तेभ्योऽनुज्ञामवाप्य च ।
कुर्य्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विजः ।।४९।
यवाम्भोभिस्तथा चार्घ्यं दत्त्वा वै वैश्वदेविकम् ।
गन्धमाल्याम्बुध्यश्व दत्त्वा सम्यक् सदीपकम् ।।४२।

और जब वे आचमन कर चुकें तब उन्हें,हाथ में पिवत्री लेकर, आसनों पर बैठाना चाहिए। पितृकार्यं में अयुग्मसंख्यक तथा दैवकार्य में युग्मसंख्यक ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिये अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पितृकार्य में एक तथा दैवकार्य में एक ब्राह्मण को निमन्त्रित करना चाहिये। यही नियम मातामह आदि के श्राद्ध का भी है, अर्थात् उसमें भी अयुग्म अथवा एक ब्राह्मण को निमन्त्रित करे। विश्वेदेव के निमित्त किये जाने वाले श्राद्ध में भी अयुग्म अथवा एक ही ब्राह्मण को निमन्त्रित करना चाहिये। कुछ घर्मशास्त्री लोगों का मत भिन्न है, जो कि दोनों श्राद्धों में भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने का विधान करते हैं। दैवकार्यं में निमन्त्रित ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख तथा पितृ-कार्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिये। मातामह के श्राद्ध में भी धर्मशास्त्री लोग इसी विधि का विधान करते हैं। बुद्धिमान् श्राद्धकर्ता के लिये यह उचित है कि वह श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों को आसन के लिए कुश दे और अर्घ्य आदि पूजा द्रव्यों के द्वारा उनकी पूजा करे, उन्हें पिवत्री दे और उनकी अनुज्ञा पाकर मन्त्रपूर्वंक देवों का आवाहन करे। तत्पश्चात् विश्वेदेवों को जौ तथा जलाञ्जलि से अर्घ्यं प्रदान करे और दीप के साथ सुगन्धित द्रव्य, माल्य, जल और घूप प्रदान करे। ऐसा कर चुकने पर, अपसव्य करके (यज्ञोपवीत को वाम स्कन्ध से हटा कर दक्षिण स्कन्ध पर करके) समस्त पितृकार्य

अपसव्यं पित् णाञ्च सर्वमेवोपकल्पयेत् । दर्भाष्ट्य द्विगुणान् दत्त्वा तेभ्योऽनुज्ञामवाप्य च ।।४३। मन्त्रपूर्वं पितॄणाञ्च कुर्य्यादावाहनं बुधः। अपसव्यं तथा चार्घ्यं यवार्थन्त्र तथा तिलैः ॥४४। निष्पादयेन्महाभाग ! पितुणां प्रीणने रतः। अग्नौ कार्य्यमनुज्ञातः कुरुष्वेति ततो द्विजैः ॥४५। जुहुयाद्वचञ्जनक्षारवज्ज्यमन्नं यथाविधि । अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः ॥४६। सोमाय वै पितृमते स्वाहेत्यन्या तथा भवेत्। यमाय प्रेतपतये स्वाहेति त्रितयाहुतिः ॥४७। हुतावशिष्टं दद्याच्च भाजनेषु द्विजन्मनाम्। भाजनालम्भनं कृत्वा दद्याच्चान्नं यथाविधि ॥४८। यथा सुखं जुषध्वं भो इति वाच्यमनिष्ठ्रम्। भुञ्जीरंश्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौनिनः सुखम् ॥४९। यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तदन्नमसत्वरम्। अक्रुध्यंश्च नरो दद्यात् सम्भवेन प्रलोभयन् ॥५०॥

सम्पादित करे। पहले की अपेक्षा द्विगुण दमें देकर, निमन्त्रित ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर मन्त्रोच्चारपूर्वक पितरों का आवाहन करे। पितरों के संतर्पण में तत्पर होकर, अपसव्य करके, जो तथा तिल के अर्घ्य तथा दक्षिणा द्वारा उनका पूजन करे। ब्राह्मणों से 'अग्नौकरण' की अनुज्ञा पाकर, यथाविधि, व्यञ्जन तथा लवण छोड़कर अन्य अन्न अग्नि में आहुति दे। पहली आहुति 'अग्नये कव्यवाहाय स्वाहा' कह कर देनी चाहिये। दूसरी आहुति 'सोमाय पितृमते स्वाहा' कह कर देनी चाहिये। तीसरी आहुति 'यमाय प्रेतपत्ये स्वाहा' कह कर दे। आहुति देने के बाद बचे अन्न को निमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में डाल दे। तदनन्तर उन पात्रों को पकड़ कर यथाविधि उनमें अन्न रखे और मधुरवाणों में 'इच्छानुसार आप लोग भोजन करें'—यह कहे, जिसके बाद वे ब्राह्मण भी मौन होकर आनन्दपूर्वंक भोजन करना प्रारम्भ करें॥ ३०-४९॥

जो-जो भोज्य वस्तु उन्हें प्रिय हो उस-उस को, विना क्रोध किये, शान्ति के साथ उन्हें दे और यथेच्छ भोजन के लिये उनमें इच्छा उत्पन्न करे। इसी प्रसङ्ग में

रक्षोघ्रांश्च जपेन्मन्त्रांस्तिलेश्च विकिरेन्महीम्। सिद्धार्थकेश्च रक्षार्थं श्राद्धं हि प्रचुरच्छलम्।।५१। पृष्टैस्तृप्तैश्च तृप्ताः स्थ तृप्ताः स्म इति वादिभिः। अनुज्ञातो नरस्त्वन्नं प्रकिरेत् भुवि सर्वतः ।।५२। सकृत् सकृत्। तद्वदाचमनार्थीय दद्यादापः अनुज्ञाञ्च ततः प्राप्य यतवाक्कायमानसः ॥५३। सतिलेन ततोऽन्नेन पिण्डान् सव्येन पुत्रक !। दर्भेषु ः दद्यादुन्छिष्टसन्निधौ ॥५४। पित नुहिश्य पितृतीर्थेन तोयश्व दद्यात्तेभ्यः समाहितः **।** पितृ नुद्दिश्य यद्भक्त्या यजमानो नृपात्मज ।।५५। तद्वन्मातामहानाश्च दत्त्वा पिण्डान् यथाविधि । गन्धमाल्यादिसंयुक्तं दद्यादाचमनं ततः ॥५६। दत्त्वा च दक्षिणां शक्त्या सुस्वधास्त्वित तान् वदेत्। तैश्च तुष्टैस्तथेत्युक्त्वा वाचयेद्वैश्वदेविकान् ॥५७।

'रक्षोघ्न' मन्त्रों का जप करे तथा भूमि पर तिल इघर-उघर छीटे और रक्षा के लिए सरसों भी छीटे। यह सब करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि श्राद्ध में अनेक विघ्न पड़ सकते हैं। जब ब्राह्मण भोजन के बाद पूर्णतया संतृप्त हो जाँय तब, उनसे 'आप लोग तृप्त हो गये' यह वचन कहे और वे भी उत्तर में कहें कि 'हम तृप्त हो गये'। संतृप्त ब्राह्मणों की अनुज्ञा पाकर जो अन्न अविश्वष्ट हो उसे चारों ओर भूमि पर छीट दे। उन्हें आचमन के लिये बार-बार जल दे और उनकी अनुज्ञा पाकर वाणी, शरीर और मन में संयत होकर, तिलिमिश्रित अन्न से बने पिण्डों को पितरों की तृप्ति के लिये कुशों पर वहाँ रख दे जहाँ ब्राह्मण भोजन के उच्छिष्ट पड़े हों, एकाग्रचित्त होकर पितरों के लिये पितृतीयं से जल भी सम्पित करे, क्योंकि यह श्राद्ध पितरों के निमित्त बड़ी श्रद्धा-भिक्त के साथ किया जाता है। इसी प्रकार मातामह (नाना) के लिये भी यथानियम गन्ध-द्रव्य तथा माल्यादि के साथ पिण्डदान करना चाहिये और उसके बाद आचमन के लिये जल भी देना चाहिए। तदनन्तर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये और उनके प्रति 'मुस्वघाऽस्तु' यह वचन उच्चारण करना चाहिये और जब वे संतृप्त होकर 'मुस्वघा'

प्रीयन्तामिति भद्रं वो विश्वेदेवा इतीरयेन्।
तथेति चोक्ते तैर्विप्रैः प्रार्थनीयास्तदाशिषः ॥५८।
विसर्जयेत् प्रियाण्युक्तवा प्रणिपत्य च भक्तितः ।
आद्वारमनुगच्छेच्चागच्छेच्चानुप्रमोदितः ॥५९।
ततो नित्यक्रियां कुर्याद् भोजयेच्च तथातिथीन् ।
नित्यक्रियां पितॄणाश्च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः ॥६०।
न पितॄणान्तथैवान्ये शेषं पूर्ववदाचरेत् ।
पृथक् पाकेन नेत्यन्ये केचित् पूर्वश्च पूर्ववत् ॥६१।
ततस्तदम्नं भुञ्जीत सह भृत्यादिभिनंरः ।
एवं कुर्व्वात धर्म्मज्ञः श्राद्धं पित्रयं समाहितः ॥६२।
यथा वा द्विजमुख्यानां परितोषोऽभिजायते ।
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतपस्तिलाः ॥६३।

कहे तब वैश्वदेविक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये। हमारे पितर संतृप्त हों, और हे विश्वेदेव ! आपकी कृपा सदा बनी रहे' यह वचन भी बोलना चाहिये और जब विप्रगण कहें कि 'हम सब तृप्त हैं' तब उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिये। वित्रों से प्रियवचन बोलकर तथा भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उन्हें विसर्जित करना चाहिये । अपने गृह के द्वार तक उनके साथ जाना चाहिये तथा उनके वचनों से प्रसन्न-चित्त होकर लौट आना चाहिये। तदनन्तर नित्य श्राद्ध क्रिया करनी चाहिये तथा अतिथिजन को भोजन कराना चाहिये। कुछ धर्मशास्त्री पितृगण के लिये भी नित्य श्राद्ध-क्रिया का विधान करते हैं किन्तु कुछ ऐसा विधान नहीं करते। जो भी अविशष्ट किया हो उसे पूर्ववत् ही संपादित करना चाहिये। कुछ धर्मशास्त्री लोग पृथक् पाक करके पितृकार्यं करने का विधान करते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते। वे यथापूर्व पितरों के लिये नित्य श्राद्ध सम्पादन का विधान करते हैं। यह सब करने के बाद श्राद्ध-कर्ता को भृत्यादि के साथ उस अन्न का भोजन करना चाहिये। पितरों के निमित्त श्राद्ध का यही नियम है जिसे धर्मंज्ञ व्यक्ति को समाहितचित्त होकर करना चाहिये तथा इस प्रकार करना चाहिये जिससे आमन्त्रित द्विजमुख्य पूर्णतया परितृप्त हो जाँय । श्राद्ध में तीन पदार्थ पवित्र माने गये हैं—१. दौहिन्न, २. कुतप (दिन के १५ मुहूर्ती में ८वाँ मुहूर्तं) और ३. तिल ॥ ५०-६३ ॥

वज्ज्यांनि चाहुर्विप्रेन्द्र ! कोपोऽध्वगमनं त्वरा । राजतश्च तथा पात्रं शस्तं श्राद्धेषु पुत्रक ! ।।६४। रजतस्य तथा कार्यं दर्शनं दानमेव वा । राजते हि स्वधा दुग्धा पितृभिः श्रूयते मही । तस्मात् पितॄणां रजतमभीष्टं प्रीतिवर्द्धनम् ।।६४।

। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽलर्कानुशासने पार्वणश्राद्धकल्पोनाम एकत्रिशोऽध्यायः॥

मेरे द्विजश्रेष्ठ पुत्र ! धर्मशास्त्रवेत्ता लोग श्राद्ध में क्रोध, यात्रा और शीघ्र-कारिता—इन तीनों को वर्जित मानते हैं। श्राद्ध में चाँदी का पात्र ही सर्वोत्तम पात्र माना जाता है ॥ ६४॥

श्राद्ध में रजत का दर्शन करना चाहिये और उसका दान भी करना चाहिये। ऐसी अनुश्रुति है कि पृथिवीरूपी गौ से पितृगण ने चाँदी के पात्र में स्वधारूपी दुग्ध का दोहन किया था। इसीलिये कहा जाता है कि रजतपात्र ही पितरों को अभीष्ट है, क्योंकि उससे वे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं॥ ६५॥

विशो से विश्ववर्ध बोलकर तथा विश्ववेक कर्न कर

पहिले । अपने पृद्ध के द्वार नक उनके सम्बद्धा का को प्रतिहास विस्तु होस्टर स्थार आता चत्रहों । वास्पुर विस्तु प्रतिहास अविश्वित को प्रतिहर सराहर सुद्धि र प्रति वृद्धिकों

का विश्वास करते हुए हुए हुए हैं है एक बार्य में एक स्थित है। विश्वास हो हुए सुनेयत हैं। स्थापित करता चाहिए। इस एक स्थापित के करते करते करते कर देवाद करते के स्थापित करते हैं।

ne to find they save as que as find a first

tight the rate of he he he had a place to be

## पर्यालोचन

- (क) इस अध्याय में नित्यमैमित्तिक श्राद्धकर्म के कालविशेष का जो निरूपण है वह याज्ञवल्क्यरमृति के पूर्वोद्धृत कलोकों (१०.२१७-२१८) में निरूपित कालविशेष के अनुसार है। अर्थात् इस नित्यनैमित्तिक श्राद्धकर्म के लिये अमावस्या (अपराह्ध व्यापिनी), हेमन्तं और शिशिर ऋतुओं के चारों पक्षों की अष्टमी तिथियाँ जिन्हें 'अष्टका' कहा गया है, पुत्रजन्मादि के शुभावसर, कृष्णपक्ष, उत्तरायण तथा दक्षिणायन, द्रव्यसंपत्तिलाम, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की उपलब्धि, मेष और तुला राशि में सूर्यंगमन जिसे विषुवद्द्य कहा जाता है, सूर्यं का एक राशि से दूसरी राशि में गमन, व्यतिपात अथवा योगविशेष तथा सूर्यं और चन्द्र-ग्रहण आदि का समय विहित है।
  - (ख) मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के निम्नलिखित क्लोक देखिये—

'विशिष्टः श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठसामगः। त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपणः षडङ्गवित्।। दौहित्रऋत्विग् जामातृस्वस्रीयाः श्वशुरस्तथा। पञ्चाग्निकर्मनिष्ठश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुलः॥ मातापितृपराश्चैव शिष्यसंबन्धिबान्धवाः। एते द्विजोत्तमाः श्राद्धे समस्ताः केतनक्षमाः॥,

उपर्युक्त रलोकों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो मार्कण्डेयपुराणकार ने याज्ञवल्क्यस्मृति के निम्नलिखित रलोकों (१०,२१९-२२१) पर दृष्टिपात किया है और कतिपय पदों के स्थान-परिवर्तन के साथ अपने रलोक रचे हैं—

'अग्रचाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद् युवा । वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमघुस्त्रिसुपणिकः ॥ स्वस्नीयऋ त्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंबन्धिबान्धवाः ॥ कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निब्रह्मचारिणः । पितृमातृपराङ्चैव ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदः ॥,

इन उपर्युक्त क्लोकों में जो कित्पय पारिभाषिक पद हैं वे मार्कण्डेयपुराण, के ऊपर उद्धृत क्लोकों में भी प्रयुक्त हैं। उदाहरण के लिये, 'त्रिमघु', 'त्रिसुपीणक' तथा 'त्रिणाचिकेत' ये पारिभाषिक पद लिये जा सकते हैं। 'त्रिमघु' का अभिप्राय ऋग्वेद के एकदेश या अंश तथा उससे सम्बद्ध त्रत के आचरण के साथ-साथ उस त्रत से सम्बद्ध ऋचाओं का अध्येता है जैसा कि मिताक्षराकार का कथन है—'त्रिमघुः ऋग्वेदैकदेशः, तद् त्रतं च तद्व्रताचरणेन तदधीत इति त्रिमघुः।, 'त्रिसुपीणक' का अभिप्राय त्रिसुपणं अथवा ऋग्वेद और यजुर्वेद के एकदेश या अंश तथा तत्संबद्ध त्रत के आचरणपूर्वक उस त्रत के प्रकरण का अध्येता है जैसा कि 'मिताक्षरा' में ही प्रति-पादित है—'त्रिसुपणं ऋग्यजुषोरेकदेशः, तद्व्रतच्च तद्व्रताचरणेन यदधीते स त्रिसु-

पींजकः। दसी प्रकार, 'त्रिणाचिकेत' का अभिप्राय यजुर्वेद के एकदेश या अंश, उसमें विहित वर्त के आचरण के साथ उस विहित वर्त के यजुर्मन्त्रों का अध्येता है जैसा कि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में कहा है—'त्रिणाचिकेतं यजुर्वेदैकदेशः, तद्व्रतञ्च तद्व्रताचरणेन यस्तदध्यायी स त्रिणाचिकेतः।'

(ग) इस अध्याय के २६-२९ श्लोकों में श्राद्ध में निमन्त्रण के अयोग्य व्यक्तियों का जो निर्देश है वह भी मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृति दोनों से प्रमाणित है। इस प्रसङ्ग में मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक (३.१५०-१५८) उद्धरणीय हैं—

'ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तयः। तान् हव्यकव्ययोविप्राननहीन् मनुरब्रवीत्।। जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा । याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्।। चिकित्सकान् देवलकान् मांसविक्रयिणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः ॥ प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः। प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा।। यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः। ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च॥ कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च। पौनभंवश्च काणश्च यस्य चोपपितगृहे ।। भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा। शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ अकारणपरित्यका मातापित्रोर्गुरोस्तथा। ब्राह्मैयौनैश्व सम्बन्धैः संयोगं पतितैर्गतः॥ अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविकयी। समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः॥' इत्यादि।

याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी मनुस्मृति द्वारा श्राद्ध-भोजन के लिये निषिद्ध व्यक्तियों का ही प्रकारान्तर से उल्लेख है। देखिये याज्ञवल्क्यस्मृति (१०.२२२-२२४)

'रोगी हीनातिरिकाङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा। अवकीर्णी कुण्डगोली कुनखी श्यावदन्तकः॥ भृतकाध्यापकः क्लीबः कन्यादूष्यभिशस्तकः। मित्रध्रुक् पिश्चनः सोमिवक्रयी परिविन्दकः॥ मातापितृगुरूत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः। परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः॥,

श्रीमार्कण्डेयपुराण के अलर्कानुशासन प्रकरणान्तर्गत पार्वणश्राद्धकल्प नामक
 ३१वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दो-अनुवाद समाप्त ।।

\*

## द्वाविशोऽध्यायः

## मदालसोवाच-

अतः परं शृणुष्वेमं पुत्र ! भक्त्या यदाहृतम् ।
पितॄणां प्रीतये यद्वा वर्ज्यं वा प्रीतिकारकम् ॥१॥
मासं पितॄणां तृष्तिश्च हिवष्यान्नेन जायते ।
मासद्वयं मत्स्यमांसैस्तृष्ति यान्ति पितामहाः ॥२॥
त्रीन् मासान् हारिणं मांसं विज्ञेयं पितृतृष्तये ।
चतुर्मासांस्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पितॄन् ॥३॥
शाकुनं पश्च वै मासान् षण्मासान् शूकरामिषम् ।
छागलं सप्त वै मासान्णेयश्चाष्टमासिकीम् ॥४॥
करोति तृष्ति नव वै हरोर्मांसं न संशयः ।
गवयस्यामिषं तृष्ति करोति दशमासिकीम् ॥४॥
तथैकादशमासांस्तु औरभ्रं पितृतृष्तिदम् ।
संवत्सरं तथा गव्यं पयः पायसमेव वा ॥६॥

मदालसा ने आगे कहा—

मेरे पुत्र ! इसके आगे जो मैं कह रही हूँ उसे सुनो । मैं यह कह रही हूँ कि श्रद्धापूर्वंक पितृगण की संतृप्ति के लिये लाये गये क्या तर्पण-पदार्थ उपादेय हैं और क्या हेय हैं ॥ १॥

एक मास तक पिता हिंवष्यान्न (तिल प्रमृति) से तृप्त रहते हैं और दो मास तक पितामह मत्स्य मांस से तृप्त होते हैं। तीन मास तक पितरों की तृप्ति के लिये लाल रंग के हिरण का मांस पर्याप्त है और चार मास तक तृप्ति के लिये खरगोश का मांस। तीतर आदि पिक्षयों के मांस से पाँच महीने तक पितरों की तृप्ति होती है और वन्य-सूकर-मांस से ६ महीने तक। बकरे के मांस से सात महीने तक और कृष्णमृग के मांस से आठ महोने तक पितर संतृप्त रहते हैं। इसी प्रकार रुरु (सांभर) का मांस नव महीनों तक पितृगण को संतृप्त रखता है और नीलगाय का मांस दस महीनों तक। मेड़े का मांस पितरों को ग्यारह महीने तक तृप्त करता है और गो-दुग्ध तथा दुग्ध-निर्मित पदार्थ एक वर्ष तक पितरों को संतृप्ति प्रदान करते हैं। बड़े स्वेत रंग तथा

वाध्रीणसामिषं लौहं कालशांकन्तथा मधु। दौहित्रामिषमन्यच्च यच्चान्यत् स्वकुलोद्भवैः ॥७। अनन्तां वै प्रयच्छन्ति तृप्ति गौरोसुतस्तथा। पितृणां नात्र सन्देहो गयाश्राद्धश्व पुत्रक ॥६। श्यामाकराजश्यामाकौ तद्वच्चैव प्रसातिकाः । नीवाराः पौष्कलाश्चैव धान्यानां पितृतृष्तये ॥९। यववीहिसगोधूमितला मुद्गाः प्रियङ्गवः कोविदारा निष्पावाश्चातिशोभनाः ॥१०। वर्ज्या मर्कटकाः श्रांद्धे राजमाषास्तथाणवः। विप्राधिका मसूराश्च श्राद्धकर्मणि गीहताः ।।११। लशुनं गृञ्जनञ्चैव पलाण्डं पिण्डमूलकम्। करम्भं यानि चान्यानि हीनानि रसवर्णतः ॥१२। गान्धारिकाम्लाबूनि लवणान्यूषराणि च। आरक्ता ये च निर्यासाः प्रत्यक्षलवणानि च ॥१३। वर्ज्यान्येतानि वै श्राद्धे यच्च वाचा न शस्यते । यच्चोत्कोचादिना प्राप्तं पतिताद्यदुपाजितम् ॥१४।

लम्बे कानों वाले बिधया किये गये बकरे का मांस, लाल बकरे का मांस, इयाम तुलसी-दल, मधु, नातो के द्वारा समिपत मांस, अपने कुल में उत्पन्न और लोगों के द्वारा अपित अन्य पदार्थ, गणेश-पूजन तथा गया-श्राद्ध ये सब निःसन्दिग्ध रूपं से पितरों को अनन्त तृप्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त धान्यों में स्थामाक (साँवा), राजस्थामाक (बड़ा साँवा), प्रसातिका नीवार, पौष्कल, जौ, धान, गेहूँ, तिल, मूँग, सरसों, प्रियञ्ज, कोविदार तथा सुन्दर निष्पाव भी पितरों को तृप्त करने वाले पदार्थ हैं॥ २-१०॥

श्राद्ध में मर्कटक (मकई), राजमाष, चीना, विप्राधिका और मसूर—ये धान्य निन्द-नीय माने जाते हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, शलजम, करम्भ (जलकुंभी) अथवा दही में सना सत्त) रस और रंग में विगड़े पदार्थ, गन्धारी का साग, लौकी, नमक, नमकीन पदार्थ, पेड़ों से निकले लाल रंग के रस और ऐसे खाद्य जिनमें नमक स्पष्ट दिखाई देता हो—ये सब श्राद्ध में विजित माने गये हैं। साथ ही साथ ऐसी वस्तुयं जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता, जिन्हें उत्कोच (घूस) आदि द्वारा उपलब्ध किया गया हो, जो नीच लोगों से मांगा गया हो और जिन्हें अन्याय तथा कन्या-शुल्क रूप में एकत्र किया गया हो—ये सब वस्तुयें श्राद्ध में बहुत अधिक निन्दित मानी गयी हैं। साथ ही साथ, ऐसा जल

अन्यायकन्याशुल्कोत्थं द्रव्यश्वात्र विगहितम्। दुर्गन्धि फेनिल चाम्बु तथैवाल्पतरोदकम् ॥१४। न लभेद्यत्र गौस्तृप्ति नक्तं यच्चाप्युपाहृतम्। यन सर्वापचोत्सृष्टं यच्चाभोज्यं निपानजम् ॥१६। तद्वज्यं सलिलं तात ! सदैव पितृकर्मणि। मार्गमाविकमौष्ट्रश्च सर्वमैकशफश्च माहिषञ्चामरञ्जैव धेन्वा गोश्चाप्यनिर्दशम्। पित्रर्थं मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतम् ॥१८। वर्जनीयं सदा सद्भिस्तत्पयः श्राद्धकर्मणि। वज्ज्यां जन्तुमती रूक्षा क्षितिः प्लुब्टा तथाग्निना ॥१९। अनिष्टदुष्टशब्दोश्रदुर्गन्धा कर्मणि। चात्र कुलापमानकाः श्राद्धे व्यायुज्य कुलहिसकाः ॥२०। नग्नाः पातकिन्यचैव हन्युर्दृष्टचा पितृक्षियाम् । अपुमानपविद्धश्च कुक्कुटो ग्रामशूकरः ॥२१।

जिसमें दुर्गन्ध आती हो, जिससे फेन निकल रहा हो, जो बहुत थोड़ा लग रहा हो, जिसे गायें न पीना चाहें, जो रात में भर कर रखा गया हो, जो भोजनादि पकाने के बाद बच रहा हो और जो ताल-तलैया में जमा होने के कारण पीने योग्य न हो—श्राद्ध में वर्जनीय है। इसी प्रकार मृगी का दूध, भेड़ का दूध, ऊँटनी का दूध, बिना बीच में फटे खुर वाले पशु का दूध, भैंस का दूध, चमरी गाय का दूध, दस दिन के भीतर बच्चा दी हुई गाय का दूध, और 'मेरे पितरों के लिये दो' यह कह कर मंगनी मांगा हुआ दूध, यह सब दूध श्राद्ध कमें में वर्जित है। श्राद्ध कमें ऐसी भूमि भी वर्जित है जहाँ चींटी-चींटे आदि कीड़े हों जो रूखी-सूखी हो अथवा जो आग से जली झुलसी हो। ११-१९॥

ऐसी भूमि भी श्राद्धकर्म के लिये वर्जित है जहाँ अप्रिय तथा दुष्टों की बातचीत के शब्द सुनायी पड़ते हों और जो दुर्गन्ध से भरी हो। ऐसे लोग, जिन्होंने कुल का अपमान किया हो, श्राद्धकर्म में हाथ न बँटा कर कुल के हिंसक बन रहे हों, नंगे हों और पापी हों, दृष्टिमात्र से ही श्राद्धकर्म का नाश कर देते हैं। इसी प्रकार नपुंसक, परिवार से बहिष्कृत, कुक्कुट, पालतू सुअर, कुत्ता तथा राक्षस-ये भी यदि श्राद्ध-कर्म

श्वा चैव हन्ति श्राद्धानि यातुधानाश्च दर्शनात्। तस्मात् सुसंवृतो दद्यात्तिलैश्चाविकरन्महोम् ।।२२। एवं रक्षा भवेच्छ्राद्धे कृता तातोभयोरिप शावसूतकसंस्पृष्टं दीर्घरोगिभिरेव च ॥२३। पतितैर्मलिनैश्चंव न पुष्णाति पितामहान्। वर्जनीयं तथा श्राद्धे तथोदक्याश्च दर्शनम् ॥२४। मुण्डशौण्डसमाभ्यासो यजमानेन चादरात्। केशकीटावपन्नश्च तथाश्वभिरवेक्षितम् ॥२५। वार्त्ताक्यभिषवांस्तथा। पर्युषितञ्च व वर्जनीयानि वै श्राद्धे यच्च वस्त्रानिलाहतम् ।।२६। श्रद्धया परया दत्तं पितॄणां नामगोत्रतः। यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत् ।।२७। तस्मात् श्रद्धावता पात्रे यच्छस्तं पितृकर्मणि । यथावच्चेव दातव्यं पितॄणां तृप्तिमिच्छता ॥२८।

देख लें तो श्राद्ध को नष्ट हो समझना चाहिये। इसिलये यह अत्यावश्यक है कि स्वयं सर्वतः सुरिक्षत होकर चारों ओर तिल बिखेर कर श्राद्ध-भूमि को पिवत्र किया जाय। मेरे पुत्र! ऐसा करने पर ही श्राद्ध में पितरों तथा पितृकर्म करने वालों—दोनों की रक्षा होती है। श्मशान में अग्निदाह में भाग लेने से जिन्हें छूना वर्जित हो ऐसे लोगों के स्पर्श से तथा लम्बी बीमारियों से ग्रस्त, पितत और मैले-कुचैले लोगों के दर्शन से श्राद्ध में पितरों को संतृप्ति नहीं मिलती। श्राद्धकर्म में रजस्वला नारी का दर्शन वर्जित है। इसी प्रकार सिर मुड़ाये संन्यासी और मिदरापान से उन्मत्त का सान्निध्य भी श्राद्धकर्म में निषिद्ध है। श्राद्धकर्ता के लिये आवश्यक है कि वह ऐसे अन्न को, जिसमें बाल गिरे हों, कीड़े पड़े हों, जिसे कुत्ते ने देखा हो, जो दुर्गैन्धित हो, जो बासी हो, जो जंगली बैगन के कूटने से निकले रस से गीला हो और जो किसी के पहने कपड़े की हवा से दूषित हो, श्राद्ध के लिये सर्वथा वर्जित समझे॥ २०-२६॥

अत्यधिक श्रद्धापूर्वक पितरों के नाम तथा गोत्र के उच्चारण के साथ जो भी अन्न उन्हें समिपत किया जाता है वही उनका एकमात्र आहार होता है। इसलिए पितृकर्म में जो भी अन्न प्रशस्त माना गया हो, उसे श्रद्धालु श्राद्धकर्ता अपने पितरों की तृप्ति की इच्छा से विधिपूर्वक पात्र में रखकर उन्हें प्रदान करे।। २७-२८।। योगाधारा हि पितरस्तस्मात् तान् पूजयेत् सदा ॥२९।
ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो योगी त्वप्राशनो यदि ।
यजमानश्च भोकतृंश्च नौरिवाम्भिस तारयेत् ॥३०।
पितृगाथास्तथैवात्र गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ।
या गीताः पितृभिः पूर्वमैलस्यासीन्महीपतेः ॥३१।
कदा नः सन्ततावप्रयः कस्यचिद् भिवता सुतः ।
यो योगिभुक्तशेषान्नो भुवि पिण्डं प्रदास्यित ॥३२।
गयायामथवा पिण्डं खड्गमांसं महाहविः ।
कालशाकं तिलाढचं वा कृसरं मासतृप्तये ॥३३।
वैश्वदेवञ्च सौम्यञ्च खड्गमांसं परं हविः ।
विषाणवज्ज्यंखड्गाप्त्या आसूर्य्यञ्चाश्नुवामहे ॥३४।
दद्यात् श्राद्धं त्रयोदश्यां मघासु च यथाविधि ।
मधुर्सापःसमायुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥३४।

बुद्धिमान् श्राद्धकर्ता के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह श्राद्ध में योगी लोगों को भोजन करावे क्योंकि पितृगण योग के ही सहारे रहा करते हैं, जिसके कारण योग-युक्त लोगों को श्राद्ध में अर्ची-पूजा करनी चाहिये। यदि श्राद्ध में सहस्रों ब्राह्मणों के मोजन कराने के पहले योगी को भोजन कराया जाय तो उससे श्राद्धकर्ता तथा जिनके निमित्त श्राद्ध किया जाय उन सबका उसी प्रकार उद्धार हो जाता है जैसे जल में नौका द्धारा सभी का उद्धार हो जाता है ॥ २९-३०॥

ब्रह्मवादी लोग इस प्रसंग में वैसी पितृगाथायें गाते हैं जैसी महाराज पुरूरवा के लिये उनके पितरों ने गाथायें गयी थी। ये गाथायें इस प्रकार की हैं—'हमारे वंश में किसका ऐसा कुलपुत्र जन्म लेगा जो श्राद्ध में योगिजन के द्वारा भोजन करने के बाद भोजन करेगा और हमें भूतल पर पिण्ड प्रदान करेगा। अथवा गया में जाकर पिण्ड रूप में खड्गमांस, महाहवि, कालशाक तथा प्रचुर मात्रा में तिलयुक्त कुसर (खिचड़ी) हम पितरों के एक मास तक तृप्ति के लिये समिपित करेगा। कब ऐसा होगा जब हमारे वंश में उत्पन्न कोई कुलपुत्र हमारे लिये वैश्वदेव, सोमरस, खड्गमांस, घृत तथा श्रृंगरिहत सुन्दर बकरे का मांस प्रदान करेगा जिसे हम, जब तक सूर्य भगवान विराजमान हैं तब तक, भोजन करेंगे और पूर्णतया तृप्त होंगे!' इसिलये दिक्षणायन काल में त्रयोदशी के दिन और मघा नक्षत्र के उदय में, विधिपूर्वंक मधु तथा घृत

तस्मात् सम्पूजयेत् भक्त्या स्विपत्न् पुत्र मानवः ।
कामानभीप्सन् सक्लान् पापाच्चात्मिवमोचनम् ॥३६।
वसून् रुद्रांस्तथादित्यान्नक्षत्रग्रहतारकाः ।
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितरः श्राद्धर्तापताः ॥३७।
आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च ।
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धर्तापताः ॥३८।
एतत् ते पुत्र ! कथितं श्राद्धकर्म यथोदितम् ।
काम्यानां श्रूयतां वत्स ! श्राद्धानां तिथिकीर्तनम् ॥३९।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्राद्धकल्पो नाम द्वान्त्रिशोऽध्यायः ॥

मिश्रित पायस श्राद्ध-पिण्ड के रूप में देना चाहिये । इसलिये, मेरे पुत्र ! प्रत्येक मानव का यह धमें है कि वह अपने समस्त मनोरथों की पूर्ति के लिये तथा अपनी पापमुक्ति के लिए श्रद्धाभक्तिपूर्वंक अपने पितरों की पूजा करे ॥ ३१-३६ ॥

मनुष्य श्राद्ध के द्वारा जब अपने पितरों को संतृप्त करते हैं तब वे तृप्त पितर वसु, रुद्ध, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र तथा तारामण्डल—सबको संतृप्त कर देते हैं ॥ ३७॥

श्राद्ध में संतृप्त पितर लोग श्राद्धकर्ता को आयुष्य, बुद्धि, धन, विद्या, स्वर्ग, अपवर्ग, राज्य तथा समस्त सौख्य प्रदान करते हैं ॥ ३८ ॥

मेरे पुत्र ! मैंने तुम्हें, जैसा धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित है, नैमित्तिक श्राद्धकर्म के विषय में सब कुछ बता दिया । अब मैं काम्य-श्राद्ध तथा किन-किन तिथियों में उसका विधान है—इस विषय में तुम्हें बता रही हूँ ॥ ३९ ॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय के २-१० क्लोकों में श्राद्ध में उपादेय पदार्थों का जो परि-गणन है वह मनुस्मृति के निम्नलिखित क्लोकों (३.२६६-२७२) का अनुसरण है—

'तिलेर्झीहियवैमिषेरिद्भमूंलफलेन वा। दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत् पितरो नृणाम्।। द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान् हारिणेन तु। औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै।। षण्मासांश्छागमांसेन पावंतेन च सप्त वै। अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु॥ दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः। शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु॥ संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। वाघ्रीणसस्य मांसेन तृप्तिद्वादशवार्षिकी॥ कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मघु। आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः॥,

याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी श्राद्ध के लिये उपयुक्त पदार्थों का उसी प्रकार का निरूपण है जैसा कि मनुस्मृति के ऊपर उद्धृत श्लोकों में है। याज्ञवल्क्य-स्मृति के नीचे लिखे श्लोकों (आचाराध्याय श्राद्धप्रकरण १०.२५८-२६१) से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है—

'हिविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्षंते ॥ ऐणरैरववाराहशाशैमांसैर्यथाकमम् । मासवृद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहः॥ खड्गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव वा। लौहामिषं महाशाकं मांसं वाध्रीणसस्य च॥ यद् ददाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्नुते।,

मनुम्मृति और याज्ञवल्क्य-स्मृति के ऊपर उद्धृत क्लोकों पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो मार्कण्डेयपुराणकार के सामने दोनों स्मृतियाँ हैं और वह उनमें प्रतिपादित श्राद्ध के योग्य परम्परागत पदार्थों का यथावत् निरूपण कर रहा है।

(ख) इसी प्रकार, इस अध्याय के ११-१९ क्लोकों में श्राद्धकर्म में हेय जो पदार्थ परिगणित हैं उन पर मनुस्मृति अथवा याज्ञवल्क्य-स्मृति के श्राद्धकल्प का प्रभाव नहीं दिखायी देता। वैसे अन्य पुराणों जैसे कि ब्रह्मपुराण के निम्निलिखित क्लोकों (२२०.१६८-१७४) के प्रभाव का अनुमान अवस्य किया जा सकता है—

'राजमाषांश्च चणकान् मसूरान् कोरदूषकान् ।
विप्रुषान् मर्कटांश्चैव कोद्रवांश्चैव वर्जयेत् ॥
माहिषं चामरं मार्गमाविकैकशफोद्भवम् ।
स्त्रैणमौष्ट्रमाविकञ्च दिध क्षीरं घृतं त्यजेत् ॥
तालं वरुणकाकोलौ बहुपत्रार्जुनीफलम् ।
जम्बीरं रक्तविल्वञ्च शालस्यापि फलं त्यजेत् ॥
मत्स्यशूकरकूर्माश्च गावो वर्ज्या विशेषतः ।
पूतिकं मृगनाभिञ्च रोचनां पद्मचन्दनम् ॥
कालकेयं तूग्रगन्धं तुरुष्कं चापि वर्जयेत् ।
पालङ्कं च कुमारीं च कडम्भं पिण्डमूलकम् ॥
गृञ्जनं चुक्रिकां चुक्रं वरुमां चनपत्रिकाम् ।
जीवकं शतपुष्पां च नालिकां गन्धशूकरम् ॥
हलभृत्यं सर्षपं च पलाण्डुं लशुनं त्यजेत् ।
मानकन्दं विषकन्दं वज्यकन्दं गदास्थिकम् ॥

परुषालुं सपिण्डालुं श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् । इत्यादि ॥,

(ग) इस अध्याय के २९-३२ रलोकों में श्राद्ध में निमन्त्रणयोग्य योगिजन और उनके लिए श्रद्धापूर्वक भोजन-दान का जो विधान है वह मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य में नहीं दिखाई देता किन्तु ब्रह्मपुराण के नीचे लिखे रलोकों (२२०.११०-११३) में स्पष्ट

दिखायी देता है-

'भोजयेत् प्रणिपाताचैः प्रसाद्य यतमानसः । योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चिता ॥ योगाघारा हि पितरस्तस्मात्तान् पूजयेत्सदा । ब्राह्मणानां सहस्राणि एको योगी भवेद्यदि ॥ यजमानं च भोक्त् श्च नौरिवाम्भिस तारयेत् । पितृगाथा तथेवात्र गीयते ब्रह्मवादिभिः ॥ या गीता पितृभिः पूर्वमैलस्यासीन्महीपतेः । कदा नः सन्ततावग्रयः कस्यचिद् भविता सुतः ॥ यो योगिभुक्तशेषान्नो भुवि पिण्डान् प्रदास्यति । इत्यादि ॥,

मार्कण्डेयपुराण के जपर्युक्त क्लोकों और ब्रह्मपुराण के ऊपर उद्धृत क्लोकों में पद-वाक्य का साम्य भी स्पष्ट है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि मार्कण्डेय पुराणकार ने ब्रह्मपुराण के श्राद्धकल्प का अविकल अनुमोदन और अनुकरण किया है।

 श्रीमार्कण्डेयपुराण के श्राद्धकल्प नामक ३२वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

## मदालसोवाच-

प्रतिपद्धनलाभाय ं द्वितीया द्विपदप्रदा । वर्राथिनी तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी ॥१॥ श्रियं प्राप्नोति पश्चम्यां षष्ठचां पूज्यो भवेन्नरः । गणाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां वृद्धिमृत्तमाम् ॥२॥ स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम् । वेदांस्तथाप्नुयात् सर्वानेकादश्यां क्रियापरः ॥३॥ द्वादश्यां जयलाभञ्च प्राप्नोति पितृपूजकः । प्रजां मेधां पशुं वृद्धि स्वातन्त्र्यं पुष्टिमृत्तमाम् ॥४॥ दीर्घमायुरथैश्वय्यं कुर्व्वाणस्तु त्रयोदशीम् । अवाप्नोति न सन्देहः श्राद्धं श्रद्धापरो नरः ॥५॥

## मदालसा ने कहा-

प्रतिपदा में श्राद्ध करने का फल धन-प्राप्ति, द्वितीया में श्राद्ध करने का फल वंशजवृद्धि, तृतीया में श्राद्ध करने का फल अभीष्ट-सिद्धि तथा चतुर्थी में श्राद्ध करने का फल शत्रुनाश है ॥ १॥

पञ्चमी के दिन किए गए श्राद्ध से धन-सम्पत्ति, षष्ठी के दिन किये गए श्राद्ध से लौकिक प्रतिष्ठा, सप्तमी के दिन किये गये श्राद्ध से गणाधिप-पद और अष्टभी के दिन किये गये श्राद्ध से सभी प्रकार के अभ्युदय की प्राप्ति निश्चित है।। २।।

नवमी के दिन श्राद्ध से स्त्री-लाभ, दशमी के दिन के श्राद्ध से कामना पूरण तथा एकादशी के दिन के श्राद्ध से समस्त वेदज्ञान-वैभव सिद्ध हो जाते हैं॥ ३॥

जो मनुष्य द्वादशी की तिथि में पितृकर्म करता है उसे विजय, सन्तित, बुद्धि, पशु-सम्पत्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता तथा सर्वोत्तम पुष्टि—ये सब अनायास उपलब्ध हो जाते हैं ॥ ४॥

त्रयोदशी के दिन जो मनुष्य श्रद्धाभिक्तपूर्वक श्राद्धकर्म करता है उसे लम्बी आयु तथा लौकिक ऐश्वर्य निःसंदिग्ध रूप से प्राप्त होते हैं।। ५।।

यथासम्भावितान्नेन श्राद्धसम्पत्समन्वितः ।

युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हताः ॥६।

तेन कार्यं चतुर्दश्यां तेषां प्रीतिमभीप्सता ।

श्राद्धं कुर्वन्नमावास्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः ॥७।

सर्वान् कामानवाप्नोति स्वर्गञ्चानन्तमश्नुते ।

कृत्तिकासु पितृनर्च्यं स्वर्गमाप्नोति मानवः ॥६।

अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये चौजस्वितां लभेत् ।

शौर्य्यमार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनर्वसौ ॥९।

पुष्टि पुष्ये सदाभ्यर्च्यं आश्लेषासु वरान् सुतान् ।

मघासु स्वजनश्रैष्ठचं सौभाग्यं फाल्गुनीषु च ॥१०।

जिस मनुष्य के पितृगण युवावस्था में दिवंगत हो चुके हैं अथवा शस्त्र द्वारा मारे जा चुके हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पितृगण की संतृप्ति के लिए चतुर्दशी के दिन, जो कुछ भी अन्नादि उपलब्ध हो, उसके द्वारा, श्राद्ध की सम्पदा से सम्पन्न होकर, श्राद्ध करे। शुद्ध शरीर और शुद्ध मन से, प्रयत्नपूर्वंक, अमावस्या के दिन भी श्राद्ध करना चाहिए ॥ ६-७॥

अमावस्या के दिन जो श्राद्ध करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अनन्त स्वर्ग-मुख का भोग करता है। कृतिका नक्षत्र में पितृकर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्गप्राप्ति होती है ॥ ८॥

जिसे सन्तान की कामना हो उसे रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। जिसे ओजस्वी बनाना हो उसे मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। शौर्य की अभिलाषा रखने वाले को आर्द्रा नक्षत्र में और क्षेत्रादि की कामना करने वाले को पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्धकर्म करना चाहिए॥ ९॥

पुष्य नक्षत्र में पितृगण के श्राद्ध से सर्वेविध समृद्धि मिलती है; आक्लेषा में श्राद्ध करने से सुन्दर पुत्र के जन्म का सुख मिलता है; मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से स्वजन-समूह में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है; फाल्गुनी में श्राद्ध करने से सौभाग्य वृद्धि होती है; प्रवानशीलो भवति सापत्यश्चोत्तरासु च।
प्रयाति श्रेष्ठतां सत्यं हस्ते श्राद्धप्रदो नरः।।११।
रूपयुक्तश्च चित्रासु तथापत्यान्यवाप्नुयात्।
वाणिज्यलाभदा स्वार्तिवशाखा पुत्रकामदा।।१२।
कुर्वन्तश्चानुराधासु लभन्ते चक्रवितताम्।
आधिपत्यञ्च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमुक्तमम्।।१३।
आषाढासु यशःप्राप्तिरुक्तरासु विशोकता।
श्रवणे च शुभान् लोकान् धनिष्ठासु धनं महत्।१४।
वेदवित्त्वमभिजिति भिषक्सिद्धिन्तु वारुणे।
अजाविकं प्रौष्ठपदे विन्देद् गास्तु तथोत्तरे।।१५।

उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने से पुत्र-प्राप्ति के साथ-साथ दानशीलता का पुण्य मिलता है और हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से, निश्चित रूप से, श्राद्धकर्ता समाज में श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ १०-११ ॥

चित्रानक्षत्र में श्राद्धकर्म करने से श्राद्धकर्ता सुन्दर-सुरूप बनता है और पुत्र-जन्म का आनन्द भोगता है। स्वातिनक्षत्र में श्राद्ध वाणिज्य-व्यवसाय में लाभप्रद होता है और विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध पुत्रकामना की पूर्ति करता है।। १२।।

जो लोग अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं वे चक्रवर्ती सम्राट् का पद पाते हैं; जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं वे लोक में आधिपत्य पाते हैं और जो लोग मूल नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं वे अत्युत्तम आरोग्य से लाभान्वित होते हैं॥ १३॥

आषाढ़ा नक्षत्र में श्राद्ध से यशःप्राप्ति, उत्तराषाढा में श्राद्ध से शोकसन्तापहानि, श्रवणा में श्राद्ध से शुभलोक प्राप्ति तथा धनिष्ठा में श्राद्ध से प्रचुर धनसम्पत्ति होती है। अभिजित् नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से वेदज्ञान, वारुणी में किये गये श्राद्ध से वैद्यक-विज्ञान, प्रौष्ठपद (भाद्र) में किये गये श्राद्ध से पशुधन तथा उत्तर प्रौष्ठपद (भाद्र) में रेवतीषु तथा कुप्यमिश्वनीषु तुरङ्गमान्। श्राद्धं कुर्वंस्तथाप्नोति भरणीष्वायुक्तमम्। तस्मात् काम्यानि कुर्व्वात ऋक्षेष्वेतेषु तत्त्ववित्।।१६।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे काम्यश्राद्धफलकथनं नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥

किये गये श्राद्ध से गोधन-प्राप्ति होतो है। रेवती नक्षत्र में सम्पादित श्राद्ध से कुप्य-प्राप्ति होतो है और भरणी में सम्पादित श्राद्ध से दीर्घ आयुष्य प्राप्ति होती है। इस लिए जो श्राद्ध के तत्त्वज्ञानी हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे उपयुंक नक्षत्रों में ही काम्य श्राद्धकर्म का सम्पादन करें।। १४-१६॥



THE EMPTY PROPERTY OF

Mile than the Will trace being

Make the manufacture has a secretary of and property as the

moderate Aliens in place is a real time with the peak half yell in

The basis of the same of the part of the

Service with the service of the serv

the first of the control of the property of the policies ( ).

THE PARTY SHEET WAS A SECOND TO SHEET AND A SECOND TO SHEET

and the first of the state of t

### पर्यालोचन--

(क) इस अध्याय में विविध तिथियों और विविध नक्षत्रों में काम्यश्राद्धकल्प और उससे प्राप्य विविध फलों का जो विशद वर्णन है उसका आधार ब्रह्मपुराण के निम्नोद्धृत श्लोक (२२०.१५-२२) है—

> 'प्रतिपद् धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा। पुत्रार्थिनी तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी।। श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ट्यां पूज्यो भवेन्नरः। गणाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां बृद्धिमुत्तमास् ॥ स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम् । वेदांस्तथाप्नुयात् सर्वानेकादश्यां क्रियापरः ॥ द्वादश्यां जयलाभं च प्राप्नोति पितृपूजकः। प्रजावृद्धि पशुं मेघां स्वातन्त्रयं पृष्टिमुत्तमाम् ॥ दीर्घायुरथवैश्वयं कुर्वाणस्तु त्रयोदशोस् । अवाप्नोति न संदेहः श्राद्धं श्रद्धासमन्वियः॥ यथासंभविनान्नेन श्राद्धं श्रद्धासमन्वित: । युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हताः॥ तेन कार्यं चतुर्दंश्यां तेषां तृष्तिमभीष्सता। श्राद्धं कुर्वन्नमावस्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः॥ सर्वान् कामानवाप्नोति स्वर्गं चानन्तमश्नुते ।,

ब्रह्मपुराण के उपर्युंद्धृत क्लोकों और मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के पहले से आठवें क्लोकों पर एक साथ दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ पद-पित्वर्तन के साथ मार्कण्डेयपुराणकार ने ब्रह्मपुराण के ही क्लोकों को अपना लिया है। दोनों पुराणों में प्रतिपादित श्राद्धकल्प के विषय में ऐसे परस्पर संवाद से यह सहज अनुमान हो जाता है कि श्राद्धकल्प की प्राचीन पौराणिक परम्परा एक ही रही होगी। मार्कण्डेयपुराण की पद-वाक्य रचना में जहाँ-तहाँ जो भेद पाये जाते हैं वे वृत्तरचना के कारण हो सकते हैं, मतभद के कारण नहीं।

(ख) इसी प्रकार विविध नक्षत्रों में श्राद्धकर्म के विविध फलों का जो विधान मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय (क्लोक ८ उत्तराई १६) में किया गया है वह भी ब्रह्मपुराण के नीचे लिखे क्लोकों (२२०-३३ उत्तराई —४१) का अविकल अनुसरण सा प्रतीत होता है—

'कृत्तिकासु पितृनर्च्यं स्वर्गमाप्नोनि मानवः। अपत्यकामो रोहिंण्यां सौम्ये तेजस्वितां लभेत्। शौर्यंमाद्रीसु चाप्नोति क्षेत्राणि च पुनर्वसौ ॥ पुष्ये तु धनमक्षय्यमाश्लेषे चायुर्वत्तमम्। मघासु च प्रजां पुष्टि सौभाग्यं फाल्गुनीषु च ॥ सापत्यश्चोत्तरासु च । भवति प्रधानशीलो प्रयाति श्रेष्ठतां शास्त्रे हस्ते श्राद्धप्रदो नरः॥ रूपं तेज्ञ चित्रासु तथाऽपत्यमवाप्नुयात् । वाणिज्यलाभदा स्वाती विशाखा पुत्रकामदा।। कुर्वतां चानुराधासु ता दद्युश्चक्रवर्तिताम्। आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमुत्तमस् ॥ आषाढासु यशःप्राप्तिरुत्तरासु विशोकता। श्रवणेन शुभान् लोकान् धनिष्ठासु धनं महत्॥ वेदवित्त्वमभिजिति भिषक्सिद्धि च वारुणे। अजाविकं प्रौष्ठपद्यां विन्देद् गावस्तथोत्तरे॥ रेवतीषु तथा कुप्यमिश्वनीषु तुरङ्गमान्। श्राद्धं कुवंस्तथाप्नोति भरणीष्वायुरुत्तमम् ॥,

मार्कण्डेयपुराण ब्रह्मपुराण की अपेक्षा अर्वाचीन माना जाता है, इसलिए मार्कण्डेयपुराणकार द्वारा ब्रह्मपुराण का अनुसरण संगत प्रतीत होता है। क्या यह भी संभव है कि पुराण साहित्य वेदवाङ्मय की भाँति पहले एक समस्त शब्द राशि हो जिसे कालान्तर में वेदवाङ्मय की भाँति व्यस्त किया गया हो? वैदिक तथा पौराणिक विद्वानों के समक्ष यह समस्या अपना समाधान खोजती है। संभवतः कुछ समावान किसी को सूझ पड़े। किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखायी देता।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के काम्यश्राद्ध-फल-कथन नामक ३३वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

# मदालसोवाच-

एवं पुत्र ! गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा ।
संपूज्या हव्यकव्याभ्यामञ्जेनातिथिबान्धवाः ॥१।
भूतानि भृत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः ।
भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये वसता गृहे ॥२।
सदाचारवता तात ! साधुना गृहमेधिना ।
पापं भुङ्क्ते समुल्लङ्ख्य नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥३।

# अलर्क उवाच--

कथितं मे त्वया मार्तानत्यं नैमित्तिकञ्च यत् । नित्यनैमित्तिकञ्चैव त्रिविधं कर्म पौरुषम् ॥४। सदाचारमहं श्रोतुमिच्छामि कुलनन्दिनि । यत् कुर्वन् सुखमाप्रोति परत्रेह च मानवः ॥५।

# मदालसा ने कहा-

मेरे पुत्र ! सदाचार-पालन करने वाले, साधुस्वभाव, गृहमेधी गृहस्थ का यह कर्तांव्य है कि वह देवताओं और पितरों की हव्य और कव्य के अर्पण से पूजा करे तथा अन्न द्वारा अतिथि, बन्धु-बान्धव, प्राणिवर्ग, भृत्यगण, पशु-पक्षी, चींटी प्रभृति जीव, मिक्षुक तथा याचक आदि की भी सेवा करे क्योंकि इन नित्य-नैमित्तिक धर्म-कर्मों के उल्लंघन करने से उसे पाप का भागी होना पड़ता है।। १-३।।

# अलर्क ने जिज्ञासा की-

मां ! तुमने मुझे नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य-नैमित्तिक—तीनों प्रकार के गृहस्थ धर्म-कर्म के विषय में बता दिया है ॥ ४॥

मेरी कुलनिदनी मां ! अब मैं तुमसे सदाचार के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसके अनुपालन से इहलोक और परलोक—दोनों में मनुष्य को सुख मिलता है ॥ ५॥

### मदालसोवाच-

सदा कार्य्यमाचारपरिपालनम् । गृहस्थेन न ह्याचारविहीनस्य सुखमत्र परत्र पुरुषस्य न भूतये। यज्ञदानतपांसीह भवन्ति यः सदाचारं समुल्लङ्घन्य प्रवर्त्तते ॥७। दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्। कार्य्यो यत्नः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम् ॥६। तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक। श्रुत्वा तथैव परिपालय ॥९। तन्ममैकमनाः त्रिवर्गसाधने यत्नः कर्त्तव्यो गृहमेधिना। तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥१०। पादेनार्थस्य पारत्र्यं कुर्य्यात् सञ्चयमात्मवान् । चात्मभरणन्नित्यनैमित्तिकान्वितम् ॥११।

#### मदालसा बोली-

गृहस्थ का यह धर्म है कि वह सदाचार का परिपालन करे क्योंकि गृहस्थ होकर जो सदाचार-रिहत है उसे न तो इहलोक में मुख मिलता है और न उस लोक में। जो गृहमेधी पुरुष सदाचार का उलङ्कान करके धर्म-कर्म में प्रवृत्त होता है उसके द्वारा किए यज्ञ और दान और तप से उसका कल्याण नहीं होता। दुराचरण करने वाला मनुष्य जीवन में कभी दीर्घायु नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि लोग सदाचार-पालन में प्रयत्नशील रहें क्योंकि सदाचार समस्त अमङ्गल का नाश कर देता है॥ ६-८॥

मेरे पुत्र ! अब मैं तुम्हें सदाचार का स्वरूप बता रही हूँ । उसे तुम एक मात्र मेरी ओर घ्यान देते सुनो और तदनुसार आचरण करो ॥ ९॥

गृहमेधी मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। धर्म-अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की सिद्धि होने पर गृहस्थ इस लोक में सिद्धि पाता है और उस लोक में भी सिद्धि पाता है।। १०।।

गार्हस्थ्य-धर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने अजित धन के चतुर्थांश को भविष्य के लिए सिच्चत रखे और अद्धांश नित्य-नैमित्तिक धर्म-कर्म करते हुए सपरिवार अपने भरण-पोषण के उपयोग में लावे ॥ ११ ॥ पादश्वात्मार्थमायस्य मूलभूतं विवर्द्धयेत्।
एवमाचरतः पुत्र! अर्थः साफल्यमहंति।।१२।
तद्वत् पापनिषेधार्थं धर्मः कार्य्यो विपश्चिता।
परत्रार्थं तथैवान्यः काम्योऽत्रैव फलप्रदः।।१३।
प्रत्यवायभयात् काम्यस्तथान्यश्चाविरोधवान्।
द्विधा कामोऽपि गदितस्त्रिवर्गस्याविरोधतः।।१४।
परम्परानुबन्धांश्च सर्वानेतान् विचिन्तयेत्।
विपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींस्तान् शृणुष्व मे।।१४।
धर्मो धर्मानुबन्धार्थे धर्मो नात्मार्थबाधकः।
उभाभ्याश्च द्विधा कामस्तेन तौ च द्विधा पुनः।।१६।

साथ ही साथ अपनी आय के अविशष्ट चतुर्थांश को मूलधन के रूप में सुरक्षित रखे और प्रयत्नपूर्वक उसमें वृद्धि करे। ऐसा करने पर, मेरे पुत्र ! गृहस्थ का अर्थ-रूप पुरुषार्थं सफल होता है ॥ १२॥

इसी प्रकार पाप के निवारण के लिए बुद्धिमान् गृहमेधी को धर्म-रूप पुरुषाथ में प्रवृत्त होना चाहिए और अर्थ तथा धर्म से भिन्न कामरूप पुरुषाथ की सिद्धि की भी कामना करनी चाहिये जो कि इस लोक में फलदायक है और साथ ही साथ परलोक में भी फलदायक है। १३॥

इस प्रकार पाप-प्रत्यवाय के भय से किये जाने वाले धर्मरूप पुरुषार्थं और धर्माविरुद्ध कामरूप पुरुषार्थं में परस्पर विरोध नहीं पड़ता क्यों कि काम-पुरुषार्थं भी दो
प्रकार का है—पहला वह जो (ऐहलौकिक सुखदायक) शुद्ध 'काम', दूसरा वह जो
(पारलौकिक सुखदायक) धर्माविरुद्ध 'काम' है। वस्तुतः बात यह है कि अर्थ-धर्म और
कामरूप त्रिविध पुरुषार्थों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। इसलिए सद्गृहस्थ को
यही सोचना चाहिए कि अर्थ और धर्म और काम—तीनों परस्पर-संबद्ध एवं एक
दूसरे के उपकारक हैं। अब, इन तीन पुरुषार्थों में परस्पर विपरोत प्रतीत होने वाले
पुरुषार्थों का परस्पर अनुबन्ध अथवा सम्बन्ध कैसा है? इसे सुनो, जैसा मैं बता रही
हूँ। ऐसा धर्म जो अर्थरूप पुरुषार्थं से अनुबद्ध अथवा संबद्ध हो और ऐसा धर्म जो
आत्मार्थप्राप्ति रूप पुरुषार्थं का साधक हो—इन दोनों प्रकार के धर्मों के अनुबन्ध से
कामरूप पुरुषार्थं के भी दो भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार धर्म और अर्थरूप पुरुषार्थं
भी कामरूप पुरुषार्थं के अनुबन्ध अथवा सम्बन्ध से दो-दो प्रकार के हो जाते
हैं॥ १४-१६॥

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्माथौ चापि चिन्तयेत् ।
समुत्थाय तथाचम्य प्राङ्मुखो नियतः शुचिः ।।१७।
पूर्वां सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सिवाकराम् ।
उपासीत यथान्यायं नैनां जह्यादनापिद ।।१८।
असत्प्रलापमनृतं वाक्पारुष्यञ्च वर्जयेत् ।
असच्छास्त्रमसद्वादमसत्सेवाञ्च पुत्रकः! ।।१९।
सायं प्रातस्तथा होमं कुर्वीत नियतात्मवान् ।
नोदयास्तमने बिम्बमुदीक्षेत विवस्वतः ।।२०।
केशप्रसाधनादर्शदर्शनं दन्तधावनम् ।
पूर्वाह्ण एव कार्य्याणि देवतानाञ्च तर्पणम् ।।२१।
प्रामावसथतीर्थानां क्षेत्राणाञ्चैव वर्त्मान ।
विण्मूत्रं नानुतिष्ठेत न कृष्टे न च गोव्रजे ।।२२।

गृहस्थ को ब्राह्ममुहूर्त में जग जाना चाहिये और अपने धर्म तथा अर्थ के विषय में चिन्तन करना चाहिये। उठने के बाद (नित्यकर्म से निवृत्त हो) आचमन करना चाहिये तथा पूर्वाभिमुख बैठकर स्थिर चित्त एवं शुद्ध-पवित्र होकर उस समय तक प्रातःकालोन सन्ध्यावन्दन कर लेना चाहिये, जब तक आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। इसी प्रकार नियमित रूप से सायंकालीन संध्योपासन उस समय तक कर लेना चाहिये जब तक सूर्यास्त न हुआ हो। जब तक कोई रोगादि विपत्ति न आ जाय तब तक यह नियम छोड़ना नहीं चाहिये॥ १७-१८-॥

हे पुत्र ! दुष्टों के साथ आलाप-संलाप, असत्यभाषण, कठोर वचन, असच्छास्त्र, असत्-सिद्धान्त तथा दुष्ट-सेवन इन सबका सर्वथा वर्जन करना चाहिये ॥ १९ ॥

संयतिचत्त होकर सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिये और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के बिम्ब की ओर नहीं देखना चाहिये ॥ २०॥

बालों का संवारना, दर्पण में मुख देखना, दाँत साफ करना तथा देवताओं का तर्पण करना—इन सब कार्यों को पूर्वाह्म में ही समाप्त कर लेना चाहिये॥ २१॥

ग्राम, देवस्थान, तीर्थस्थान तथा क्षेत्रभूमि के मार्ग पर मल-मूत्र का त्याग नहीं करेना चाहिये। साथ ही साथ हल से जोती भूमि पर और गोष्ठ में भी मल-मूत्र-त्याग वर्जित समझना चाहिये॥ २२॥

नग्नां परिस्त्रयं नेक्षेत्र पश्येदात्मनः सकृत्।

उदक्या दर्शनं स्पर्शो वज्यं सम्भाषणन्तथा।।२३।

नाष्मु मूत्रं पुरीषं वा मैथुनं वा समाचरेत्।

नाधितिष्ठेच्छकृन्मूत्रकेशभस्मकपालिकाः ।।२४।

तुषाङ्गारास्थिशीर्णानि रज्जुवस्त्रादिकानि च।

नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि चैवन्तथा भुवि।।२४।

पितृदेवमनुष्याणां भूतानाञ्च तथार्च्चनम्।

कृत्वा विभवतः पश्चाद् गृहस्थो भोक्तुमर्हति।।२६।

प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्वाचान्तो वाग्यतः शुचिः।

भुञ्जीतान्नञ्च तच्चित्तो ह्यन्तर्जानुः सदा नरः।।२७।

उपघातादृते दोषं नान्यस्योदीरयेद् बुधः।

प्रत्यक्षलवणं वर्ज्यमन्नमत्युष्णमेव च।।२६।

नंगी परायी नारी को न देखना चाहिये और न अपनी विष्ठा पर दृष्टि डालनी चाहिये। रजस्वला नारी का दर्शन तथा स्पर्शन दोनों वर्जित है और उसके साथ आलाप-संलाप भी वर्जित है।। २३।।

जल में मल-मूत्र-त्याग तथा मैथुन कभी न करे। साथ ही साथ ऐसे स्थान पर कभी न बैठे जहाँ विष्ठा, मूत्र, केश, भस्म और घड़े आदि के टुकड़े पड़े हों॥ २४॥

साथ ही साथ, बुद्धिमान् व्यक्ति को भूसे की आग, हड्डी, सड़ी-गली वस्तु, रस्सी तथा वस्त्रादि पर, चाहे वे रास्ते पर हों अथवा कहीं जमीन पर पड़े हों, न तो पैर रखना चाहिये और न आसन जमाना चाहिये॥ २५॥

गृहस्थ का यह धर्म है कि वह पितृयाग, देवयाग, अतिथियाग तथा बिलवैश्वदेव का, अपने वैभव के अनुरूप, अनुष्ठान करके ही भोजन करे।। २६।।

गृहस्थ का यह भी कर्त्तव्य है कि वह पूर्वीभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर, भली-भांति कुल्ला करके, बिना बोले, पद्मासन से बैठ, शुद्ध होकर ही सादा अन्न-भोजन करे और भोजन करते समय भोज्य वस्तु पर ही ध्यान रखे॥ २७॥

जब तक किसी दूसरे ने कोई उत्तेजक बात न कही हो या कोई हानिकारक काम न किया हो तब तक, बुद्धिमान् व्यक्ति को, उसकी निन्दा-भर्त्सना नहीं करनी चाहिये। मोजन में ऐसे पदार्थं को वर्जित समझना चाहिये जिसमें बहुत अधिक नमक पड़ा हो अथवा जो बहुत अधिक गर्म हो॥ २८॥ न गच्छन्न च तिष्ठन् वै विण्मूत्रोत्सर्गमात्मवान् ।
कुर्वीत नैव चाचामन् यत् किञ्चिदिष भक्षयेत् ॥२९॥
उच्छिष्टो नालपेत् किञ्चित् स्वाध्यायञ्च विवर्जयेत् ।
गां ब्राह्मणं तथा चाग्निं स्वमूर्द्धानञ्च न स्पृशेत् ॥३०॥
न च पश्येद्रींव नेन्दुं न नक्षत्राणि कामतः ।
भिन्नासनं तथा शय्यां भाजनञ्च विवर्जयेत् ॥३९॥
गुरूणामासनं देयमभ्युत्थानादिसत्कृतम् ।
अनुकूलं तथालापमभिवादनपूर्वकम् ॥३२॥
तथानुगमनं कुर्यात् प्रतिकूलं न संजयेत् ।
नैकवस्त्रश्च भुञ्जीत न कुर्याद्देवतार्चनम् ॥३३॥
न वाहयेद् द्विजान्नाग्नौ मेहं कुर्वीत बुद्धिमान् ।
स्नायीत न नरो नग्नो न शयीत कदाचन ॥३४॥
न पाणिभ्यामुभाभ्याञ्च कण्डूयेत शिरस्तथा ।
न चाभीकृणं शिरःस्तानं कार्यं निष्कारणं नरैः ॥३४॥

बुद्धिमान् व्यक्ति को, चलते हुये मल-मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिये। साथ ही साथ आचमन करते समय कोई भी चीज नहीं खानी चाहिये॥ २९॥

जूठे मुँह कोई बात नहीं करनी चाहिये, न वेद-मन्त्र पढ़ना चाहिये और न गौ-ब्राह्मण-अग्नि तथा अपने सिर का स्पर्श करना चाहिये ॥ ३०॥

किसी भावावेश में आकर चन्द्र, सूर्य तथा नक्षत्रों पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये। फटे-चिटे आसन टूटी-फूटी खाट तथा फूटे-टूटे वर्तन—ये सब उपयोग में वर्ज्य हैं॥ ३१॥

अपने से बड़ों को देखकर आसन से उठ जाना चाहिये और उन्हें नमस्कार-प्रणाम करके आसन पर बैठना चाहिये। प्रणाम करने के बाद ही उनके सम्मान के अनुरूप आलाप-संलाप करना चाहिये। जब वे जानें लगें तो कुछ दूर तक उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये और उनकी मर्यादा के विरुद्ध मुँह से कोई बात नहीं निकालनी चाहिये। एक हो वस्त्र-धारण कर न तो भोजन करना चाहिये और न देवपूजन।। ३२-३३॥

बुद्धिमान् मनुष्य कहीं बैठी चिड़ियों को न उड़ावे, न आग में मूत्रत्यांग करे, न नंगा स्नान करे और न नंगा शयन करे ॥ ३४॥

मनुष्य अपने दोनों हाथों से सिर कभी न खुजलावे और बिना कारणविशेष के, जब चाहे तब, सिर से पैर तक कभी स्नान भी न करे॥ ३५॥ शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदिप स्पृशेत्। अनध्यायेषु सर्वेषु स्वाध्यायञ्च विवर्जयेत्।।३६। ब्राह्मणानिलगोसूर्य्यान् न मेहेत कदाचन। उदङ्मुखो दिवा रात्रावुत्सगं दक्षिणामुखः ।।३७। आबाधाषु यथाकामं कुर्य्यान्मूत्रपुरीषयोः। दुष्कृतं न गुरोर्बूयात् कुद्धं चैनं प्रसादयेत्।।३८। परिवादं न श्रृणुयादन्येषामिप कुर्वताम्। पन्था देयो ब्राह्मणानां राज्ञो दुःखातुरस्य च।।३९। विद्याधिकस्य गुविण्या भारार्त्तस्य यवीयसः। मूकान्धबिधराणाञ्च मत्तस्योन्मत्तकस्य च।।४०। पुंश्र्वत्याः कृतवैरस्य बालस्य पतितस्य च। देवालयं चैत्यतरुं तथैव च चतुष्पथम् ।।४९।

यदि कोई मनुष्य सिर से पैर तक स्नान कर चुके तो वह किसी अंग में तेल न लगावे । साथ ही जितने भी अनध्याय के दिन हैं उनमें वेदाध्ययन को वर्जित समझे ॥ ३६॥

ब्राह्मण, वायु, गौ और सूर्य के अभिमुख होकर किसी को भी मूत्रत्याग नहीं करना चाहिये। दिन में उत्तराभिमुख तथा रात में दक्षिणाभिमुख होकर ही मूत्रत्याग करना चाहिये॥ ३७॥

यदि कोई शारीरिक कष्ट हो तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी ओर मुख कर मल-मूत्र का त्याग किया जा सकता है। अपने गुरु के किसी भी दुष्कर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिये और यदि गुरु कुद्ध हो जाँय तो उन्हें प्रसन्न करने में प्रयत्नशील होना चाहिये। यदि दूसरे लोग गुरु की निन्दा कर रहे हों तो उनकी बातें सुनना अनुचित समझना चाहिये। यदि रास्ते पर चलते ब्राह्मण, राजा अथवा रोगी मिल जांय तो उनके लिये रास्ता छोड़ देना चाहिये॥ ३८-३९॥

इसी प्रकार अपने से अधिक विद्वान् व्यक्ति, गर्भवती नारी, भारवहन से पीडित भारवाहक, अपने से कम आयु के व्यक्ति, गूंगे-अंधे-बहरे, मदिरा पीकर चेतना शून्य, पागल, पुंश्चली स्त्री, शत्रु, बालक तथा पतित व्यक्ति के लिये भी रास्ता छोड़ देना चाहिये। बुद्धिमान् व्यक्ति का यह धर्म है कि वह देवालय, चैत्यवृक्ष, चौराहे, अपने से अधिक विद्वान्, गुरु तथा देवता इन सबकी प्रदक्षिणा करके अपना रास्ता

विद्याधिकं गुरुं देवं बुधः कुर्य्यात् प्रदक्षिणम्। उपानद्वस्त्रमाल्यादि धृतमन्यैर्न धारयेत्।।४२। उपवीतमलङ्कारं करकञ्चैव वर्जयेत्। चतुर्दश्यान्तथाष्टम्यां पञ्चदश्याञ्च पर्वसु ॥४३। तैलाभ्यङ्गं तथा भोगं योषितश्च विवर्जयेत्। न क्षिप्तपादजङ्गश्च प्राज्ञस्तिष्ठेत् कदाचन ॥४४। न चापि विक्षिपेत् पादौ पादं पादेन नाक्रमेत्। मर्माभिघातमाक्नोशं पैशुन्यञ्च विवर्जयेत् ।।४५। दम्भाभिमानतीक्ष्णानि न कुर्वीत विचक्षणः। मूर्लोन्मत्तव्यसनिनो विरूपान्मायिनस्तथा ॥४६। न्यूनाङ्गांश्चाधिकाङ्गांश्च नोपहासैविदूषयेत्। परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षार्थं पुत्रशिष्ययोः ॥४७। तद्वन्नोपविशेत् प्राज्ञः पादेनाक्रम्य चासनम्। संयावं कृषरं मांसं नात्मार्थमुपसाधयेत्।।४८। सायं प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा चातिथिपूजनम्। प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि वाग्यतो दन्तधावनम् ॥४९।

मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह दम्भ, अभिमान तथा कटुवचन का परित्याग करे। साथ ही साथ किसी मूर्ख, उन्मत्त, दु:खी, कुरूप, मायावी, न्यूनाङ्ग तथा अधिकाङ्ग व्यक्ति की हैंसी न उड़ावे। अपने पुत्र और शिष्य पर, उन्हें शिक्षा देने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति का डंडा न उठावे॥ ४६-४७॥

इसी भांति बुद्धिमान् व्यक्ति को अपने पैरों से आसन खींचकर उस पर नहीं वैठना चाहिये। अपने ही उपभोग के निमित्त संयाव, कृसर (खिचड़ी) तथा मांस का पाक नहीं करना चाहिये। प्रातःकाल हो अथवा सायंकाल हो, घर पर आये अतिथि

पकड़े। साथ ही साथ दूसरे के द्वारा उपयुक्त जूता, कपड़ा, माला आदि को अपने उपयोग में न लाने। इसी प्रकार दूसरे के उपयोग में आये यज्ञोपनीत, आभूषण तथा जलपात्र का अपने लिये उपयोग भी निजत समझे। चतुर्दशी, अष्टमी तथा पञ्चदशी की तिथियों में और पर्न-काल में तैलाभ्यङ्ग तथा स्त्री-प्रसंग दोनों निजत समझे। बुद्धिमान् व्यक्ति पैर और जांघ फैलाकर कभी न बैठे और न एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठे। किसी के प्रति मर्मान्तक नचन, आक्रोश तथा चुगलखोरों से अपने आप को सदा बचाते रहे।। ४०-४५।।

कुर्वीत सततं वत्स ! वर्जयेद्वर्ज्यवीरुधः ।
नोदक्शिराः स्वपेज्जातु न च प्रत्यक्शिरा नरः ।।४०।
शिरस्यगस्त्यमास्थाय शयीताथ पुरन्दरम् ।
न तु गन्धवतीष्वप्सु स्नायीत न तथा निशि ।।४१।
उपरागे परं स्नानमृते दिनमुदाहृतम् ।
अपमृज्यान्न चास्नातो गात्राण्यम्बरपाणिभिः ।।४२।
न चापि धूनयेत् केशान् वाससी न च धूनयेत् ।
नानुलेपनमादद्यादस्नातः कर्तृचिद् बुधः ।।४३।
न चापि रक्तवासाः स्याच्चित्रासितधरोऽपि वा ।
न च कुर्य्याद्विपर्यासं वाससोन्यापि भूषणे ।।४४।
वर्ज्यश्व विदशं वस्त्रमत्यन्तोपहृतश्व यत् ।
केशकोटावपन्नञ्च क्षुण्णं श्विभरवेक्षितम् ।।४४।

का भोजनादि द्वारा सत्कार करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिये। मेरे पुत्र ! पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर, विना बातचीत में लगे, दन्तधावन करना चाहिये। दन्तधावन में जो वीजत वृक्ष-वनस्पति हैं उनका वर्जन करना चाहिये। उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर सिर कर कभी-भी सोना नहीं चाहिये॥ ४८-५०॥

सोने के लिए सिर को उत्तर-पूर्व दिशा अथवा पूर्व दिशा की ओर रखना उचित है। ऐसे पानी में जिसमें दुर्गन्ध आ रही हो स्नान नहीं करना चाहिये। रात में भी स्नान करना वर्जित समझना चाहिये॥ ५१॥

चन्द्र-ग्रहण के समय रात में भले हो स्नान कर ले। बिना स्नान किये हुयें अपने अङ्गों को कपड़े अथवा हाथ से रगड़नां भी वर्ज्य है ॥ ५२॥

अपने केशों को हाथों से फटकारना मना है और हाथों से कपड़ों का भी फटकारना मना है। बुद्धिमान् व्यक्ति को बिना स्नान किये चन्दन-कस्तूरी आदि का अङ्गराग लगाना भी मना है।। ५३॥

लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिये और न रंग-विरंगा अथवा काला वस्त्र पहनना चाहिये। साथ ही साथ वस्त्रों और आभूषणों के धारण करने में उलट-फेर भी नहीं करना चाहिये॥ ५४॥

मेरे बच्चे ! ऐसा अधरीय अथवा उत्तरीय वस्त्र नहीं पहनना चाहिये जिसमें किनारा न हो और जो बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया हो । मांस-भक्षण में भी ऐसे मांस का मोजन नहीं करना चाहिये जिसे बिल्ली-चूहे आदि ने चाट लिया हो, जो बहुत समय

अवलीढावपन्नश्च सारोद्धरणदूषितम् ।

पृष्ठमांसं वृथामांसं वर्ज्यमांसश्च पुत्रक ! ।।५६।

न भक्षयीत सततं प्रत्यक्षलवणानि च ।
वर्ज्यं चिरोषितं पुत्र ! भक्तं पर्युषितश्च यत् ।।५७।

पिष्टशाकेक्षुपयसां विकारान्तृपनन्दन ! ।।

तथा मांसविकारांश्च ते च वर्ज्याश्चिरोषिताः ।।५६।

उदयास्तमने भानोः शयनञ्च विवर्जयेत् ।

नास्नातो नैव संविष्टो न चैवान्यमना नरः ।।५९।।

न चैव शयने नोर्व्यामुपविष्टो न शब्दवत् ।

न चैकवस्त्रो न वदन् प्रेक्षतामप्रदाय च ।।६०।

भुञ्जीत पुरुषः स्नातः सायं प्रातर्यथाविधि ।

परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता ।।६१।

तक न पकाने के कारण स्वादरिहत हो गया हो, जिसका सारतत्त्व निकाल दिया गया हो, जो पीठ का मांस हो, जो पितृगण आदि को समर्पित करने योग्य न हो और जो वर्जित मांस की श्रेणी में आता हो ॥ ५५-५६॥

ऐसे शाकादि का भी भोजन नहीं करना चाहिये जिसमें नमक दिखायी दे रहा हो और ऐसा भात भी नहीं खाना चाहिये जो बहुत देर का बना हो अथवा बासी हो गया हो ॥ ५७ ॥

इसी भाँति पीसे चावल-दाल आदि; साग, ईख तथा दूघ के बने और मांस के बने पदार्थ, जो बहुत देर से बने रखे हों, भोजन के लिये वर्जित मानना चाहिये॥ ५८॥

सूर्यं के उदय और अस्त होने की वेला में निद्रा वीजित समझनी चाहिये। बिना स्नान किये, सोये-सोये, अन्यमनस्कता के साथ पलंग पर बैठ कर, बिना आसन बिछाये जमीन पर बैठ-बैठे, बोल-चाल करते, एक ही वस्त्र-धारण किये, किसी से कोई बात करते और भोज्य पदार्थं को देखने वाले व्यक्ति को बिना दिये भोजन नहीं करना चाहिये। गृहस्थ का यह धमंं है कि वह प्रातः तथा सायंकाल स्नान करके यथानियम भोजन करे। बुद्धिमान् गृहस्थ के लिये परस्त्री-गमन सर्वंथा निषद्ध है क्योंकि परनारी-संभोग इष्टापूर्त के पुष्प तथा आयु-दोनों के नाश का कारण है। वस्तुतः लोक-जीवन

इष्टापूर्त्तायुषां हन्त्री परदारगतिर्नृणाम् । न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते ।।६२। पुरुषस्येह परदाराभिमर्षणम् । यादृशं देवार्चनाग्निकार्य्याण तथा गुर्वभिवादनम्।।६३। कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्वदन्नभुजिक्रियाम्। अफेनाभिरगन्धाभिरद्भिरच्छाभिरादरात् आचामेत् पुत्र ! पुण्याभिः प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा । अन्तर्जलादावसथाद्वल्मीकान्मूषिकस्थलात् कृतशौचावशिष्टाश्च वर्जयेत् पञ्च वै मृदः। प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च समम्युक्ष्य समाहितः ॥६६। अन्तर्जानुस्तथाऽऽचामेत् त्रिश्चतुर्वा पिबेदपः। परिमृज्य द्विरास्थान्तं खानि मूर्द्धानमेव च ।।६७। सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कुर्वीत वै शुचिः। देवतानामृषीणाश्च पितृणाञ्चैव यत्नतः ॥६८।

में मनुष्य के लिये पर-स्त्रीगमन जैसा आयु का क्षयकारक और कोई दुष्कर्म नहीं। देवाचंन, अग्निहोत्र और गृहजनाभिवादन ये कर्त्तव्यकमं अच्छी तरह आचमन करने के बाद करने योग्य हैं। इसी प्रकार अन्न-भोजन भी सम्यग्रूप से आचमन करने के बाद हो करना चाहिये। आचमन करने के लिये पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठना चाहिये और आचमन के लिये जो जल प्रयोग में लाना चाहिये वह ऐसा हो जिसमें फेन न उतराता हो, जिससे गन्ध न आती हो, जो स्वच्छ हो और जो पवित्र जलाशयों का हो। हाथ-पैर के प्रक्षालन के लिये पाँच प्रकार की मिट्टी का प्रयोग न करना चाहिये जैसे कि ऐसी मिट्टी का प्रयोग जो जलाशय के भीतर से निकाली गयो हो, देवस्थान से खोदी गयी हो, दीमक की वामी से उठाई गयी हो, चूहों के बिल-स्थान से लो गयी हो और मलमूत्र त्याग के स्थान पर पड़ी हो। हाथ-पैर धोकर, मस्तक आदि पर जल छिड़क कर, समाहित चित्त होकर और घुटनों के बीच में हाथ रखकर आचमन करने के बाद तीन या चार घूट पानी पीना चाहिये। उसके बाद दो बार जल से मुख तथा आँख-कान-मस्तक आदि घोकर अच्छी तरह आचमन करना चाहिये और सदा शुद्ध होकर प्रयत्नपूर्वक समाहित चित्त से देवाचंन, ऋषपूजन तथा पितृतपंण करना चाहिये। छींक आने पर, थूक फेंकने पर और कपड़े पहनने के बाद पितृतपंण करना चाहिये।

समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नरः। क्षुत्त्वा निष्ठीव्य वासश्च परिधायाचमेद् बुधः ।।६९। क्षतेऽवलीढे वान्ते च तथा निष्ठीवनादिषु। स्पर्शं गोपृष्ठस्यार्कदर्शनम् ॥७०। क्रयदाचमनं कूर्वीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य वै। यथाविभवतो ह्येतत् पूर्वाभावे ततः परम्।।७१। अविद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरप्राप्तिरिष्यते । न कुर्याद् दन्तसङ्घर्षं नात्मनो देहताडनम् ।।७२। स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विवर्जयेत्। सन्ध्यायां मैथुनञ्चापि तथा प्रस्थानमेव च ।।७३। पूर्वाहणे तात ! देवानां मनुष्याणाश्च मध्यमे । भक्त्या तथापराहणे च कुर्व्वीत पितृपूजनम् ॥७४। शिरःस्नातश्च कुर्वीत दैवं पैत्र्यमथापि वा। प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि श्मश्रुकर्म च कारयेत्।।७४।

आचमन करना बुद्धिमान् व्यक्ति के लिये उचित है। छींक आने, शहद आदि चाटने, वमन करने और थूकने के बाद जल से मुख-प्रक्षालन करना चाहिये और यथासंभव गौ की पीठ का स्पर्श करना चाहिये अथवा सूर्य-दर्शन करना चाहिए अथवा अपना दाहिना कान पकड़ लेना चाहिए। गोपृष्ठ-स्पर्श आदि की संभावना न होने पर दाहिने कान का पकड़ना तो आवश्यक ही समझना चाहिये। गोपृष्ठ प्रभृति के अभाव में ही दाहिने कान के पकड़ने का काम उचित है। दाँतों को कटकटाना और हाथों से अपनी देह पीटना— दोनों काम अनुचित हैं॥ ५९-७२॥

दोनों सन्धिकाल में निद्रा, अध्ययन तथा भोजन वर्जनीय हैं। सायंकाल में स्त्री-संभोग वर्जित है तथा कहीं यात्रा के लिये प्रस्थान भी वर्जित है।।७३।।

मेरे पुत्र ! पूर्वाह्म में देवपूजन, मध्याह्न में अतिथि-पूजन तथा अपराह्म में पितृतर्पण—इन तीनों को गृहस्थ के धर्म समझो ॥ ७४ ॥

देवपूजन-कार्य तथा पितृतपंण-कार्य — इन दोनों को सिर से पैर तक स्नान करके ही करना चाहिये। इमश्रुकर्म (हजामत) के लिये या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिये अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ॥ ७५॥

व्यिङ्ग्नीं वर्जयेत् कन्यां कुलजामिष रोगिणीम् । विकृतां पिङ्गलाञ्चैव वाचाटां सर्वदूषिताम् ।।७६। अव्यङ्गीं सौम्यनासाश्च सर्वलक्षणलिक्षताम् । तादृशीमुद्धहेत् कन्यां श्रेयःकामो तरः सदा ।।७७। उद्धहेत् पितृमात्रोश्च सप्तमीं पश्चमीन्तथा । रक्षेद्दारान् त्यजेदीर्ष्यां दिवा च स्वप्नमैथुने ।।७६। परोपतापकं कर्म जन्तुपीडाञ्च वर्ज्यतेत् । उदक्या सर्ववर्णानां वर्ज्या रात्रिचतुष्ट्यम् ।।७९। स्त्रीजन्मपरिहारार्थं पञ्चमीमिष वर्जयेत् । ततः षष्ठचां वर्जेद्राज्यां श्रेष्ठा युग्मासु पुत्रक ।।६०। युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेत सदा नरः ।।६९।

अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये जो अङ्गहीन हो, कुलीन होने पर भी रूण हो, विकृत आकार वाली हो, पीली आँख वाली हो, बहुत बकझक करने वाली हो और अन्य पुरुषों से समागम के कारण अपिवत्र हो चुको हो। उसको तो ऐसी कन्या को अपना सहधर्मचारिणी बनाना चाहिये जो सर्वाङ्ग सुन्दर हो, जिसकी नासिका मनोहर लगे और जो सभी माङ्गलिक लक्षणों से लक्षित हो॥ ७६-७७॥

अपने माता-पिता से सातवीं अथवा पाँचवीं पोढ़ो में जन्मी कन्या से विवाह करना उचित है। अपनी धर्मपत्नी की सर्वदा तथा सर्वथा रक्षा करनी चाहिये। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए तथा दिन के समय निद्रा और मैथुन दोनों से दूर रहना चाहिए॥ ७८॥

इन दो प्रकार के कार्यों को वर्जनीय मानना चाहिए—१. ऐसा कार्यं जिससे दूसरे को दु:ख हो और २. ऐसा कार्यं जिससे जीव-जन्तु का पीडन हो। साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट सभी वर्णों के लोगों को रजस्वला के साथ, चार रात्रियों तक सहवास वर्जित समझना चाहिए॥ ७९॥

यदि कन्या की उत्पत्ति की इच्छा न हो तो पत्नी के रजोदर्शन की पाँचवीं रात में भी मैथुन-कर्म न करना चाहिए। इसिलए धर्मंपत्नी के रजोदर्शन की छठी रात में पुत्र-जन्म की दृष्टि से उसके साथ सहवास उचित है क्योंकि पत्नी के साथ मैथुन-धर्म के अनुष्ठान के लिए युग्म रात्रियाँ हो श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में मैथुन से पुत्र को उत्पत्ति होती है और अयुग्म रात्रियों में मैथुन से पुत्र की उत्पत्ति होती है और अयुग्म रात्रियों में मैथुन से पुत्रों की उत्पत्ति। इसिलए

विधर्मिणोऽह्मि पूर्वाख्ये सन्ध्याकाले च षण्डकाः। क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्रीसम्भोगे च पुत्रक ॥ ८२। स्नायीत चेलवान् प्राज्ञः कटभूमिमुपेत्य च । देववेदद्विजातीनां साधुसत्यमहात्मनाम् ॥६३। गुरोः पतिव्रतानाञ्च तया यज्वितपस्विनाम् । परिवादं न कुर्वीत परिहासञ्च पुत्रक ॥ ८४। कुर्वतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन। नोत्कृष्टशय्यासनयोन्नीपकृष्टस्य चारुहेत् ॥६५। न चामङ्गल्यवेशः स्यान्न चामङ्गल्यवाग्भवेत् । सितपुष्पविभूषितः ।। द६। धवलाम्बरसंवीतः नोढूतोन्मत्तमूढैश्च नाविनीतैश्च गच्छेन्मैत्रीं न चाशीलैर्न च चौर्यादिदूषितैः।।८७। न चातिव्ययशीलेश्च न लुब्धैर्नापि वैरिभिः। न बन्धकीभिर्न न्यूनैर्बन्धकीपतिभिस्तथा।।८८।

पुत्र-कामना करने वाले गृहस्थ के लिए युग्म रात्रियों में ही मैथुन-कर्म का विधान है। (साथ ही साथ पूर्वाह्स और सन्ध्याकाल में भी मैथुन कर्म वर्जित है क्योंकि) पूर्वाह्स में मैथुन करने से यदि पुत्र हुआ तो वह विधर्मी होता है और सायंकाल में मैथुन से यदि पुत्र होता है तो वह नपुंसक होता है।। ८०-८१, ८२ (प्रथम पंक्ति)।।

मेरे प्रिय पुत्र ! बुद्धिमान् गृहस्थ का यह धमं है कि वह क्षौरकमं के बाद, वमन करने के बाद, स्त्री-संभोग के बाद तथा इमशान-भूमि में पहुँच कर वस्त्र-सहित स्नान करे । देव, वेद, द्विजगण, साधुसन्त, सत्यवादी, महात्मा, गृहजन, पतिव्रता नारी, याज्ञिक तथा तपोनिष्ठ—इन सबकी न तो गृहस्थ निन्दा करे और न हंसी उड़ावे । साथ ही साथ, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति इनकी निन्दा करता है या हंसी उड़ाता है तो उसकी बात न सुने । अपने से विद्या तथा आयु आदि में बड़े लोगों की शय्या अथवा उनके आसन पर बैठना भी गृहस्थ के लिए मना है । इसी प्रकार अपने से छोटे व्यक्ति के शयन और आसन पर बैठना भी वर्जित है । गृहस्थ को कभी-भी अमाङ्गलिक वेशभूषा नहीं धारण करना चाहिए और न अमाङ्गलिक वचन बोलना चाहिए । उसे धवलवस्त्र धारण करना चाहिए और धवलवर्ण के पुष्प अथवा माल्य से अपने शरीर को विभूषित करना चाहिए ॥ ८२ उत्तरार्छ—८६ ॥

बुद्धिशाली गृहस्थाश्रमी को उद्धत, उन्मत्त, मूढ, उद्दण्ड, शीलरहित, चोरी आदि पापकर्मों से दूषित, अतिव्ययी, लोभी, वैरी, पुंश्वली, नीच, पुंश्वली-पति, अतिबली,

सार्ढं न बलिभिः कुर्यान्न च न्यूनैर्न निन्दितैः। सर्वशिङ्किभिनित्यं न च दैवपरैर्नरैः ॥८६। कुर्वित साधुभिमेंत्री सदाचारावलिस्बिभः। प्राज्ञैरपिशुनैः शक्तैः कर्मण्युद्योगभागिभिः।।६०। **सुहृद्दीक्षितभूपालस्नातकश्वशुरैः** ऋतिवगादीन् षडर्घार्हानर्चयेच्च गृहागतान्।।६१। यथाविभवतः पुत्र ! द्विजान् संवत्सरोषितान्। अर्चयेन्मधुपर्केण यथाकालमतन्द्रितः ।। ६२। तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः। न च तान् विवदेद्धीमानाक्नुष्टश्चापि तैः सदा ॥ ६३। सम्यग्गृहार्चनं कृत्वा यथास्थानमनुक्रमात्। संपूजयेत्ततो विह्न दद्याच्चेवाहुतीः क्रमात् ॥६४। प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात् प्रजानांपतये ततः। तृतीयाञ्चैव गुह्येभ्यः कश्यपाय तथापराम् ।। ६५। ततोऽनुमतये दत्त्वा दद्याद् गृहबलिन्ततः। पूर्वाख्यातं मया यत्ते नित्यकम्मेक्रियाविधौ ॥ ६६।

निर्बल, निन्दित, सर्वत्र शंकालु तथा भाग्य पर निर्भर—ऐसे लोगों के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए ॥ ८७-८९ ॥

उसे ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए जो साघु-स्वभाव के हों, सदा-चार-परायण हों, बुद्धिमान हों, पिशुन (चुगलखोर) न हों, शिक्तशाली हों और कर्म करने में उद्यमी हों। गृहस्थ का यह कर्त्तंव्य है कि वह अपने घर पर आये मित्र, दीक्षित, राजा, स्नातक, श्वसुर तथा ऋत्विक्—इन ६ लोगों की, जो पूजा के योग्य हैं, यथोचित पूजा करे। साथ ही साथ, अपने वैभव के अनुसार उचित समय पर, साव-घानी के साथ, मघुपकं द्वारा ऐसे द्विजगण का पूजन करना चाहिए जो संवत्सरोषित हों अर्थात् प्रतिवर्ष उसके गृह पर एक बार आते हों॥ ९०-९२॥

जो भी द्विजन्मा गृहस्थ अपना कल्याण चाहता हो उसे ऐसे ही लोगों के अनु-शासन में रहना चाहिए। उसकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसे लोगों से वाद-विवाद न करे और यदि कदाचित् ऐसे लोग कटुवचन बोल भी दें तो उसका प्रतिवाद न करे॥ ९३॥

भली-भाँति गृहार्चन करके, यथास्थान, सर्वप्रथम, अग्नि का पूजन करना और तदुपरान्त क्रमशः आहुति प्रदान करना गृहस्थ-धर्म है ॥ ९४॥

पहली आहुति ब्रह्मा के लिये, दूसरी आहुति प्रजापित के लिए, तीसरी आहुति गुह्मकगण के लिये, चौथी आहुति कश्यप के लिए तथा पांचवी आहुति अनुमित के लिए—यह आहुति प्रदान का क्रम है। इन आहुतियों के बाद गृहबलि देनी चाहिए।

वैश्वदेवन्ततः कुर्याद्वलयस्तत्र मे शृणु।

यथास्थानिवभागन्तु देवानुद्दिश्य वै पृथक् ॥६७।

पर्जन्याय धरित्रीणां दद्याच्च माणके त्रयम्।

वायवे च प्रतिदिशं दिग्म्यः प्राच्यादितः क्रमात् ॥६८।

ब्रह्मणे चान्तरीक्षाय सूर्य्याय च यथाक्रमम्।

विश्वेम्यश्चैव देवेम्यो विश्वभूतेम्य एव च ॥६६।

उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतस्ततः।

स्वधा नम इतीत्युक्त्वा पितृभ्यश्चापि दक्षिणे ॥१००।

कृत्वापसव्यं वायव्यां यक्ष्मैतत्तेति भाजनात्।

अन्नावशेषिमच्छन् वै तोयं दद्याद्यथाविधि ॥१००।

ततोऽन्नाग्रं समुद्धृत्य हन्तकारोपकल्पनम्।

यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥१०२।

कुर्यात् कर्माणि तीर्थेन स्वेन स्वेन यथाविधि।

देवादीनान्तथा कुर्याद् ब्राह्मणाचमनिक्नयाम्॥१०३।

तदनन्तर, नित्यकर्म की क्रियाविधि के प्रसङ्ग में मैंने तुमसे जो कहा है उसके अनुसार वैश्वदेव बिल प्रदान करना चाहिये। बिलवेश्वदेव याग में विविध देवों के निमित्त निर्धारित स्थानों पर पृथक्-पृथक् जो बिल प्रदान किया जाता है उसके विषय में मैं जो बता रही हूँ उसे सुनो। जहां माणक (स्वस्तिक प्रभृति अल्पना) बनाया गया हो वहां पर्जन्य के लिए और भूमि के लिए बिलत्रय प्रदान करना चाहिए और प्रत्येक दिशा में वायु के लिए तथा पूर्व दिशा से प्रारम्भ कर दसों दिशाओं में दिग्देवियों के लिए भी बिल देनी चाहिए। तदनन्तर क्रम से ब्रह्मा, अन्तरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, समस्त भूत, उषा तथा भूतपित के निमित्त उत्तर दिशा की ओर 'स्वधा नमः' के उच्चारण के साथ बिल प्रदान विहित है। पितृगण को जो बिल-प्रदान किया जाय वह दिक्षण दिशा की ओर किया जाय।। ९५-१००।।

उसके बाद, प्राचीनावीती होकर, पूर्वीत्तर दिग्भाग की ओर 'यक्ष्मैतत्ते' इत्यादि मन्त्रोच्चारपूर्वक, इच्छानुसार, पात्र में अविशष्ट अन्न तथा जल को यथानियम बिल्ह्प में देना आवश्यक है ॥ १०१॥

तदुपरान्त पात्र से अग्रासन निकाल कर 'हन्तकार' के उच्चारण के साथ यथानियम तथा यथाविधि ब्राह्मण के निमित्त बलि प्रदान करना चाहिये ॥ १०२॥

बिल प्रदान के ये कर्म भिन्न-भिन्न देवों के निमित्त जो तीर्थ हैं उनके द्वारा करना चाहिये जैसे कि ब्राह्मतीर्थ से देवकर्म में आचमन की क्रिया का संपादन विहित है। दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर की रेखा का जो स्थान है वह ब्राह्मतीर्थ कहा

अङ्गुष्ठोत्तरतो रेखा पाणेर्या दक्षिणस्य तु। एतद् ब्राह्मिति ख्यातं तीर्थमाचमनाय वै ॥१०४। तर्जन्यङ्गुष्ठयोरन्तः पैत्रयं तीर्थमुदाहृतम् पितृणां तेन तोयादि दद्यान्नान्दीमुखादृते ॥१०५। अङ्गुल्यग्रे तथा दैवं तेन दिव्यक्रियाविधिः। तीर्थं कनिष्ठिकामूले कायं तेन प्रजापतेः ॥१०६। एवमेभिः सदा तीर्थैर्देवानां पितृभिः सह। सदा कार्य्याणि कुर्वीत नान्यतीर्थेन कर्हिचित् ।।१०७। ब्राह्मेणाचमनं शस्तं पित्र्यं पैत्र्येण सर्वदा। देवतीर्थेन देवानां प्राजापत्यं निजेन च ॥१०८। नान्दीमुखानां कुर्वीत प्राज्ञः पिण्डोदकक्रियाम्। प्राजापत्येन तीर्थेन यच्च किञ्चित् प्रजापतेः ॥१०६। युगपज्जलमग्निञ्च बिभृयान्न विचक्षणः। गुरुदेवान् प्रति तथा न च पादौ प्रसारयेत्।।११०। नाचक्षीत धयन्तीं गां जलं नाञ्जलिना पिबेत्। शौचकालेषु सर्वेषु गुरुष्वल्पेषु वा पुनः ॥१११।

जाता है और यह तीर्थं आचमन के लिये प्रशस्त माना गया है। तर्जनी तथा अंगुष्ठ के बीच की रेखा का स्थान पैत्र्यतीर्थं कहा गया है इस तीर्थं से 'नान्दीमुख' नामक पितृगण को छोड़कर अन्य पितृगणों के निमित्त जलदान करना चाहिये। अंगुलियों के अग्रभाग में दैवतीर्थं माना जाता है इस तीर्थं से देवकमं का संपादन करना उचित है। किनिष्ठिका अंगुली के मूल में जो कायतीर्थं है उसके द्वारा प्रजापित के निमित्त कमं का विधान है। इस प्रकार, सदा, इन्हीं उपर्युक्त तीर्थों से देवकार्यं तथा पितृकार्यं का संपादन करना चाहिये। एक देवकार्यं के लिये निर्धारित जो तीर्थं है उससे अन्य देवकार्यं का अनुष्ठान निषिद्ध समझना चाहिये॥ १०३-१०७॥

आचमन की किया के लिये ब्राह्मतीर्थ सदा प्रशस्त माना गया है और पितृकार्य के सम्पादन के लिये पैत्र्यतीर्थं। दैवतीर्थं से देवकार्य का अनुष्ठान तथा कायतीर्थं से

प्राजापत्यकर्म का अनुष्ठान उचित है ॥ १०८ ॥

नान्दीमुख नामक पितृगण के लिये बुद्धिमान् गृहस्थ को पिण्डदान तथा जलाञ्जलि दान करना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रजापित के निमित्त जो कर्मानुष्ठान है उसके लिये प्राजापत्यतीर्थं का प्रयोग विहित है ॥ १०९॥

बुद्धिमान् मनुष्य को एक साथ ही अग्नि और जल हाथ में नहीं लेना चाहिये

और गुरुजन तथा देवगण की ओर पैर नहीं फैलना चाहिये॥ ११०॥

बछड़े को दूध पिलाती गाय को लक्ष्य कर कुछ नहीं बोलना चाहिये और न अंजिल से जल पीना चाहिये। बड़े अथवा छोटे समस्त शौचकार्य में शौच के लिये

न विलम्बेत शौचार्थं न मुखेनानलं धमेत्। तत्र पुत्र ! न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम् ।।११२। ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी। जितामित्रो नृपो यत्र बलवान् धर्मतत्परः ॥११३। तत्र नित्यं वसेत् प्राज्ञः कुतः कुनृपतौ सुखम्। यत्राप्रधृष्यो नृपतिर्यत्र शस्यवती मही ।।११४। पौराः सुसंयता यत्र सततं न्यायर्वातनः । यत्रामत्सरिणो लोकास्तत्र वासः सुखोदयः ।।११५। यस्मिन् कृषीबला राष्ट्रे प्रायशो नातिभोगिनः। वंसेत्तत्र विचक्षणः ॥११६। यत्रौषधान्यशेषाणि तत्र पुत्र न! वस्तव्यं यत्रैतत् त्रितयं सदा। जिगीषुः पूर्व्ववैरश्च जनश्च सततोत्सवः ।।११७। सुशीलेषु सहवासिषु पण्डितः। वसेन्नित्यं इत्येतत् कथितं पुत्र ! मया ते हितकाम्यया ।।११८। ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अलकानुशासने सदाचारकथनं नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः

विलम्ब नहीं करना चाहिये । मुँह से आग फूंकना भी वींजत समझना चाहिये । उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिये जहाँ ये चार उपलब्ध न हों—ऋण देने वाला व्यक्ति, चिकित्सा करने वाला वैद्य, यज्ञयाग का अनुष्ठान करने वाला श्रोत्रिय तथा ऐसी नदी जिसमें पानी बहता रहता हो । निवास करने के लिये वह स्थान उपयुक्त है जहाँ कोई शक्तिशालो, शत्रुविजय तथा धर्मपरायण राजा रहता हो क्योंकि दुष्ट राजा के रहते सुख का मिलना असंभव है । वस्तुतः उस नगर या जनपद में निवास करने में सदा सुख मिलता है जहाँ ऐसा राजा राज्य करता हो जिस पर शत्रु आक्रमण करने में असमर्थं हों, जहाँ की भूमि ऐसी हो जो धान्य-क्षेत्र से भरी हो, जहाँ पौरजन ऐसे हों जो अनुशासित होने के कारण सुसंयत हों तथा सदा न्याय-मार्ग का अनुगमन करने वाले हों और जहाँ ऐसे लोग मिलते हों जो परस्पर ईष्यालु न हों । बुद्धिमान् व्यक्ति के लिये ऐसे राष्ट्र में निवास करना श्रेयस्कर है जिसमें कृषक-जन बहुत अधिक भोग-विलास में लिप्त न रहें और जहाँ सभी प्रकार की औषिधयां उपलब्ध हों ॥ १११-११६॥

मेरे पुत्र ! ऐसे स्थान पर निवास कभी न करना चाहिये जहाँ ये तीन निवास करते हों—१. शत्रु पर विजय पाने के लिये सदा उत्सुक राजा, २. पुराना शत्रु और ३. ऐसे लोग जो निरन्तर नृत्य-गीतादि उत्सवों में लगे रहते हों॥ ११७॥

बुद्धिमान् व्यक्ति, वस्तुतः, ऐसे लोगों के बीच निवास करे जो सुशील हों और सहवासी के रूप में रहने के अभ्यस्त हों। मैंने जो कुछ भी तुमसे ये बातें कही हैं वे एकमात्र तुम्हारे कल्याण की कामना से ही कही हैं॥ ११८॥

# पर्यालोचन

(क) मार्कण्डेयपुराण का यह अध्याय 'सदाचार-कथन' नामक अध्याय है। इसमें मदालसा अपने पुत्र अलर्क को गृहस्थाश्रमी के लिये विहित सदाचार का उपदेश देती प्रतिपादित की गयी है। यह अध्याय ब्रह्मपुराण के २२१वें अध्याय से पद-वाक्यादि में अत्यधिक साम्य रखता है। उदाहरण के रूप में इस अध्याय के कितपय क्लोकों के साथ ब्रह्मपुराण के २२१वें अध्याय के कितपय क्लोक उद्धृत किये जाते हैं जिन्हें देखते दोनों पुराणों के सदाचार निरूपण में पद-वाक्यादि की समानता स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है—

# मार्कण्डेयपुराण ३४वां अध्याय

एवं पुत्र ! गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा । संपूज्या हव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथिबान्धवाः ॥

भूतानि भृत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः । भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये वसता गृहे ॥

सदाचारवता तात ! साधुना गृहमेघिना । पापं भुङ्क्ते समुल्लंघ्य नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ १-३ ॥

### ब्रह्मपुराण २२१ वां अध्याय

एवं सम्यग् गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा। संपूज्या हव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथिबान्धवाः॥

भूतानि भृत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः। भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये पान्थका गृहे॥

सदाचाररताः विप्राः साधुना गृहमेधिना । पापं भुंक्ते समुल्लङ्घ्य नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ १-३ ॥

ऊपर दोनों पुराणों के प्रारम्भ के तीन क्लोकों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मार्कण्डेयपुराणकार ने अपने प्राचीन ब्रह्मपुराणकार के क्लोकों का 'हरण' कर लिया है। इस 'हरण' में शब्दहरण और अर्थंहरण-दोनों प्रकार के हरण दिखायी देते हैं। दोनों पुराणों के क्लोक-संदर्भों में जो अन्तर है वह इसलिए है कि मार्कण्डेयपुराण में मदालसा अपने पुत्र अलर्क को सदाचार की शिक्षा देती है और ब्रह्मपुराण में महर्षि व्यास मुनिजन को संबोधित कर सदाचार उपदेश देते हैं। इसलिये मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के पहले क्लोक में 'एवं पुत्र! गृहस्थेन' की जो उक्ति

है वह ब्रह्मपुराण की 'एवं सम्यग् गृहस्थेन' उक्ति का ही 'पुत्र' शब्द के प्रयोग से किचित् परिवर्तन है, जिससे प्रासिङ्गकता की रक्षा हो जाती है। यही बात दूसरे और तीसरे श्लोकों में भी लागू होती है।

(ख) मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में प्रतिपादित गृहस्थोपयोगी समस्त सदा-चार ब्रह्मपुराण के २२१वें अध्याय में प्रतिपादित गृहस्थोचित सदाचार का अवि-कल अनुकरण अथवा अनुसरण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुराण के विम्निलिखित क्लोक-सन्दर्भ (२२१.६-१६) को देखिये—

> सदा-कार्यमाचारपरिरक्षणम् । 'गृहस्थेन न ह्याचारविहीनस्य भद्रमत्र परत्र यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये। भवन्ति यः सदाचारं समुलङ्घ्य प्रवर्तते ॥ दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्। कार्यो धर्मः सदाचार आचारो हत्त्यलक्षणम्।। ः तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य भो द्विजः। आत्मनैकमना भूत्वा तथैव परिपालयेत्।। त्रिवर्गसाधने यत्नः कर्त्तव्यो गृहमेधिना। तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च।। पादेनार्थस्य पादत्र्यं कुर्याच्छ्रेयः स्वमात्मवान् । अर्धेन चात्मभरणं नित्यनैमित्तिकानि च ।। पादेनेव तथाप्यस्य मूलभूतं विवर्धयेत्। एवमाचरतो विप्रा अर्थः साफल्यमृच्छति।। तद्वत् पापनिषेधार्थं धर्मः कार्यो विपश्चिता । परत्रार्थस्तथैवान्यः कार्योऽत्रैव फलप्रदः॥ प्रत्यवायभयात् कामस्तथान्यश्चाविरोधवान् । द्विधा कामोऽपि रचितस्त्रिवर्गोऽस्याविरोधकृत्।। सर्वानेतान् विचिन्तयेत्। परस्परानुबन्धांश्च विपरीतानुबन्धांश्च बुध्यध्वं तान् द्विजोत्तमाः॥ धर्मो धर्मानुबन्धार्थो धर्मो नात्मार्थपीडकः। उभाभ्यां च द्विधा कामस्तेन तौ च द्विधा पुनः ॥

यह उपर्युक्त सन्दर्भ, प्रसङ्ग की दृष्टि से कुछ थोड़े से पदों के परिवर्तन के साथ, मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के ६-१६ रलोकों में अविकल रूप से अनुसृत अथवा अनुकृत देखा जा सकता है।

दोनों पुराणों के ऐसे सन्दर्भों को देखते मत्स्यपुराण की निम्नाङ्कित उक्ति उपहासास्पद नहीं अपितु विचारास्पद बन जाती है—

'पुराणमेकमेवासीत्तंदा कल्पान्तरेऽनघ। त्रिवर्गंसाघनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरस्॥ कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप। तदष्टादशघा कृत्वा भूलोंकेऽस्मिन् प्रकाश्यते॥,

(ग) इस अध्याय में गृहस्थाश्रमी के लिये जो सदाचार विहित हैं उन्हें देखते ऐसा प्रतीत होता है मानों प्राचीन पौराणिक मर्यादाएँ आज भी भारतीय ग्राम्य-जीवन में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। आज भी प्राचीन पौराणिक विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो ब्राह्ममुहूर्त में शय्या-त्याग, मुख-प्रक्षालन तथा सन्ध्या-वन्दन आदि कार्य धर्म-कर्म की भावना से करते देखे जाते हैं। आज भी भारत में चतुर्दिक् कुछ ऐसे द्विज गृहस्थ हैं जो आहिताग्नि का धर्म-पालन कर रहे हैं। आज भी ग्राम-मार्ग, देवस्थान-मार्ग तथा तीर्थमार्ग पर मलमूत्र-त्याग का निषेध सामाजिक संविदा के रूप में मान्य दिखायी देता है। आज भी किसी न किसी रूप में देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ तथा बलिवैश्वदेवयज्ञ का कत्तंव्य-कर्म जहाँ-तहाँ प्रचलित है। ग्राम्य-जीवन में पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख पलथी लगाकर, बैठकर हाथ-मुँह धोकर और भोज्यान्न को अन्नपूर्ण का प्रसाद मानकर भोजन करने की परम्परा चल रही है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रबल प्रभाव की आंघी में ये परम्पराएँ भले ही झुक गयीं हों किन्तु टूटो नहीं हैं। सूर्य-ग्रहण तथा चन्द्रग्रहण आदि के अवसरों पर आज भी लाखों ग्रामीण लोगों का गङ्गा प्रभृति पवित्र निदयों में स्नानकार्यं पूर्वंवत् चल रहा है। आज भी ग्राम में रहने वाले परिवारों में माताएँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने बालकों को शयन करने से मना करती हैं। आज भी श्राद्धकर्म किये जाते हैं। समय के परिवर्तन से भले ही श्राद्धकर्म में लोगों की आस्था शिथिल हो गयी है किन्तु किसी न किसी रूप में एकोहिष्ट तथा पार्वण श्राद्ध आदि श्राद्धकर्म आज भी किये जा रहे हैं। ये ही प्राचीन मर्यादाएँ अथवा व्यवस्थाएँ अथवा परम्परायें हैं, जिनसे आधुनिक भारतीय जीवन, प्राचीन भारतीय जीवन से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध प्रतीत होता है। भारतीय राष्ट्र-भावना अथवा भारतीय जातीयता की भावना के उदय और उल्लास में इन परम्पराओं का, जिनकी आजकल के पाश्चात्य रंग में रंगे लोग हंसी उड़ाने में नहीं चूकते, बहुत बड़ा योगदान है। भारत में मानवजीवन का अन्त तबतक नहीं होगा जब तक हमारे जातीय स्मृतिकोश में ये मर्यादाएँ और परम्पराएँ सुरक्षित रहेंगी जिनसे हमारी आधुनिकता हमारी प्राचीनता से किसी न किसी रूप में जुड़ी रहेगी।

श्रीमार्कण्डेयपुराण के अलर्कानुशासन प्रकरणान्तर्गत सदाचार कथन-नामक ३४वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥



elected a fine prior vote in the per person of

news one we have a second of the contract of t

THE RESERVED TO SERVED TO SERVE STATE OF THE SERVED STATE OF THE S

The property of the property of the property of the party of the party

# पञ्चित्रशोऽध्यायः

# मदालसोवाच--

अतः परं श्रृणुष्व त्वं वज्ज्यविज्ज्यंप्रतिक्रियाम् । भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम् ॥१। अस्नेहाश्चापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः। शशकः कच्छपो गोधा श्वावित् खड्गोऽथ पुत्रक ।।२। भक्ष्या ह्येते तथा वज्ज्यौ ग्रामशूकरकुकौ। पितृदेवादिशेषश्च श्राद्धे ब्राह्मणकाम्यया ॥३। प्रोक्षितञ्जीवधार्थञ्ज खादन्मांसं न दुष्यति। शङ्खाश्मस्वर्णरूप्याणां रज्जूनामथ वाससाम् ॥४। विदलचर्मणाम्। शाकमूलफलानाश्व तथा मणिवज्रप्रवालानान्तथा मुक्ताफलस्य गात्राणाश्च मनुष्याणामम्बुना शौचमिष्यते। यथायसानां तोयेन ग्राव्णः सङ्घर्षणेन च ॥६।

मदालसा बोली-

इसके बाद, मेरे पुत्र ! अब तुम मुझसे यह सुन को कि गृहस्थ के िक्ये कौन सा भोज्य-पदार्थ ग्राह्य है और कौन-सा भोज्य-पदार्थ त्याज्य है। घृत में बने लड्डू आदि पदार्थ, भले ही वे देर के बने हों और बासी हो गये हों, भोजन के योग्य हैं। इसी प्रकार बिना घी में बनाये किन्तु दूध में पकाये गेहूँ तथा जो के बने पदार्थ भी भोज्य-पदार्थ हैं। मांसों में खरगोश, कछुआ, गोह, साहो और गैंडे का मांस खाया जा सकता है किन्तु गांव में चरने वाले सूअर और मुगें का मांस खाना वर्जित है। साथ हो साथ, ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार, पितृयज्ञ तथा देवयज्ञ में उपयुक्त मांस का अविश्वष्ठ, जो अभिमन्त्रित हो, भोजन के लिये ग्राह्म है और औषि के रूप में यदि मांस भोजन करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है॥ १-४ (पूर्वार्क्ष)॥

द्रव्य-शुद्धि के विषय में जो बातें ज्ञातव्य हैं, वे ये हैं—शङ्ख, पाषाण, स्वर्ण, रजत, वस्त्र, शाक, कन्दमूल, फल, बांस से बनी डिलया अथवा मूंज से बनी रस्सी आदि, मृगचर्म, मिण, हीरा, मूंगा, मोती, (अर्थात् इनके बने अथवा इनसे जड़े-बने आभूषण) मनुष्यों की देह—ये सब पदार्थ जल से शुद्ध किये जाते हैं। इसी प्रकार लौह निर्मित शस्त्रादि तथा पात्रादि की शुद्धि रगड़ने से तथा पानी में धोने से हो जाती है।। ४-६।।

सस्नेहानाश्व भाण्डानां शुद्धिरुष्णेन वारिणा।
शूर्पधान्याजिनानाञ्च मुषलोलूखलस्य च।।७।
संहतानाञ्च वस्त्राणां प्रोक्षणात् सञ्चयस्य च।
वल्कलानामशेषाणामम्बुमृच्छौचिमष्यते ।।६।
तृणकाष्ठौषधीनाञ्च प्रोक्षणात् शुद्धिरिष्यते।
आविकानां समस्तानां केशानाञ्चापि मेध्यता।।६।
सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः।
साम्बुना तात! भवित उपघातवतां सदा।।१०।
तथा कार्पासिकानाञ्च विशुद्धिर्जलभस्मना।
दारुदन्तास्थिश्युङ्गाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते।।११।
पुनःपाकेन भाण्डानां पाथिवानाञ्च मेध्यता।
शुचिभैंक्षं कारुहस्तः पण्यं योषिन्मुखं तथा।।१२।
रथ्यागतमविज्ञातं दासवर्गादिनाहृतम्।
वाक्प्रशस्तं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु।।१३।

ऐसे पात्र जिनमें चिकनाहट हो, उष्ण जल से शुद्ध हो जाते हैं। सूप, धान्य, मृगादि के चर्म, मूसल, ओखली, वस्त्रों तथा धान्यों की राशि की शुद्ध जल द्वारा प्रोक्षण से हो जाती है। सभी प्रकार के वल्कल वस्त्र पानी तथा मिट्टी के द्वारा शुद्ध किये जाते हैं। यज्ञादि में उपयुक्त कुश-दर्भादि, तृण-सिमधादि लकड़ी तथा औषिधयाँ ये सब जल-प्रोक्षण से शुद्ध हो जाते हैं। पानी में पीसे सरसों तथा तिल से सभी प्रकार के गन्दे ऊनी कपड़े तथा ऊन शुद्ध किये जाते हैं और ऐसे ऊनी कपड़े और ऊन भी इन्हीं शोधक द्रव्यों से शुद्ध किये जाते हैं जिनमें किसी प्रकार के बाहरी गन्दे पदार्थ संसक्त हो गये हैं। कपास के बने कपड़ों को शुद्धि के लिये भस्म मिश्रित जल अपेक्षित होता है। लकड़ी के वने यज्ञीय पात्र, हाथी दाँत के बने पदार्थ, अस्थिनिर्मित पदार्थ तथा प्रृंग निर्मित पदार्थ की शुद्धि तक्षण अथवा अशुद्ध अंश के काट देने अथवा छील देने से होती है। मिट्टी के बर्तनों के शुद्ध करने के लिए उनमें जल रखकर आग पर तपा देना अपेक्षित है। जहाँ-तहाँ भिक्षाटन में प्राप्त भोज्यान्न, रजक-पाचक-शिल्पकार प्रमृति के हाथ, अनेकों हाथों से छुए गये विक्रेय पदार्थ तथा चुम्बनादि काल में स्त्री का मुख—ये सब अपने आप में शुद्ध हैं॥ ७-१२॥

इसी प्रकार ये वस्तुयें भी अपने आप में शुद्ध हैं—जैसे कि, छोटे-बड़े रास्तों से लाये गये पदार्थ, ऐसी वस्तुयें जिनकी अशुद्धि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात न हो, भृत्य वर्ग प्रभृति द्वारा लायी गयी वस्तुयें, ऐसे पदार्थ जिनकी शुद्धता के सम्बन्ध में लोगों ने

अतिप्रभूतं बालञ्च वृद्धातुरिवचेष्टितम् ।
कर्मान्ताङ्गारशालाश्च स्तनन्धयसुताः स्त्रियः ॥१४।
शुचिन्यश्च तथैवापः स्रवन्त्योऽगन्धबुद् बुदाः ।
भूर्मिवशुध्यते कालाद्दाहमार्ज्जनगोक्नमैः ॥१५।
लेपादुल्लेखनात् सेकाद्देश्मसंमार्जनार्चनात् ।
केशकीटावपन्ने च गोष्ट्राते मिक्षकान्विते ॥१६।
मृदम्बुभस्मना तात ! प्रोक्षितव्यं विशुद्धये ।
औदुम्बराणामम्लेन क्षारेण त्रपुसीसयोः ॥१७।
भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लावाद् द्रवस्य च ।
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैर्गन्धापहरणेन च ॥१८।
अन्येषाञ्चैव तद्द्रव्यैर्वर्णगन्धापहारतः ।
शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् ॥१९।

कहा हो, बहुत दिन के बाद मिली वस्तुएँ, अनेक पदार्थों के बीच में रखी गयी कोई वस्तु, कोई छोटी वस्तु, कोई बहुत बड़ी वस्तु, बालक के खिलौने, वृद्ध अथवा रूप्ण मनुष्य की चेष्टाएँ, कर्मान्त अथवा खनिज पदार्थों की शोधन-शाला, पाकशाला जिसमें भोज्य पदार्थ पकने की आग जल रही हो, बच्चों को स्तन्यपान कराने वाली नारियाँ और गन्ध और बुलबुले से रहित बहता पानी ॥ १३-१५ पूर्वाद्धं ॥

पर्याप्त समय के व्यतीत होने से, अग्नि द्वारा दग्ध करने से, झाड़ से बहारने से, गायों के खुर से रगड़ खाने से, गोमय के लेप से, छीलने अथवा कोड़ने से, गोमूत्र-गीले गोबर आदि के छिड़कने से, अमेध्य अथवा मिलन मूमि की शुद्धि हो जाती है। घर की शुद्धि के लिए संमार्जन तथा देवाचंन पर्याप्त हैं। ऐसे पदार्थों की शुद्धि के लिए जिनमें केश लिपटे हों अथवा कीड़े चिपके हों, जिन्हें गाय ने सूंघा हो और जिनपर मिल्खयां बैठ गयी हों मिट्टी, जल तथा भस्म का प्रोक्षण पर्याप्त है। उदुम्बर (गूलर) के बने घृतादि से चिकने यज्ञीय पात्र अम्लोदक से शुद्ध किए जाते हैं, ताम्रपात्र तथा शिशों के पात्र की शुद्धि क्षारोदक से की जाती है, कांस्यपात्र की शुद्धि मस्म तथा जल से की जाती है, द्व पदार्थं की शुद्धि द्रव के बहा देने से हो जाती है, अमेध्य वस्तु से संस्पृष्ट पदार्थं का शोधन मिट्टी और पानी से तथा गन्ध के दूर कर देने से किया जाता है और इसी प्रकार अन्य पदार्थों की शुद्धि उनके शोधक द्रव्यों तथा उनके रंग और गन्ध के दूर कर देने से हो जाती है ॥ १५-१९ पूर्वार्छ ॥

तथा मांसञ्च चण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्।
रथ्यागतञ्च चेलादि तात! वातात् शुचि स्मृतम्।।२०।
रजोऽग्निरश्वो गौश्छाया रश्मयः पवनो मही।
विप्रुषो मक्षिकाद्याश्च दुष्टसङ्गाददोषिणः।।२१।
अजाश्वौ मुखतो मेध्यौ न गोर्वत्सस्य चाननम्।
मातुः प्रस्नवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने।।२२।
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च।
सोमसूर्याशुपवनैः शुध्यन्ते तानि पण्यवत्।।२३।
रथ्यावसर्पण-स्नान-क्षुत्पान-म्लानक्रम्मसु
।
अाचामेत यथान्यायं वासो विपरिधाय च।।२४।
स्पृष्टानामप्यसंसर्गैविरथ्याकर्दमाम्भसाम्
।
पक्षेष्टरचितानाञ्च मेध्यता वायुसङ्गमात्।।२४।

वह जल शुद्ध है जो अमेध्य वस्तु के संपर्क से रहित भूमि पर हो जिसे पीकर गौ आदि पशु संतृप्त हो जाँय। इसी प्रकार वह मांस भी शुद्ध समझना चाहिए जिसे कोई चण्डाल किसी मृग प्रभृति पशु को मार कर लाया हो अथवा जिसे मांस-भक्षी पशु-पक्षियों ने गिरा दिया हो, रास्ते पर गिरे हुए वस्त्र आदि की शुद्धि के लिए वायु ही पर्याप्त है।। १९-२०।।

धूलि, अग्नि, अश्व, गौ, वृक्ष की छाया, सूर्यं और चन्द्रमा की किरणें, वायु, भूमि, पानी की बूंद तथा मक्खी-मच्छड़ आदि को, यदि उनका किसी दूषित वस्तु से संसगं हो जाय, तो उन्हें दूषित अथवा अपिवत्र नहीं मानना चाहिए। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध समझना चाहिये किन्तु उस गाय के बछड़े का मुँह, जिसमें उसकी मां का दूध लिपटा हो, शुद्ध मानना ठीक नहीं। पेड़ों से फल गिरा देने वाले पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी जाती है॥ २१-२२॥

आसन, शयन, वाहन, नौका तथा मार्ग में गिरे तृण का शोधन बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भाँति, सूर्य की रिश्म, चन्द्रमा की किरणें तथा वायु के द्वारा हो जाता है।। २३॥

गली-कूचे में आने-जाने, नहाने, भूख और प्यास तथा मल-मूत्रादि त्याग के कामों में, जैसा बड़े-बूढ़े करते हैं, कपड़ा बदलने के बाद आचमन करना आवश्यक है॥ २४॥

गली-कूचे, कीचड़, पानी, पकी इंट के बने चबूतरे आदि की किसी अस्पृश्य अथवा अपवित्र वस्तु से संस्पर्श हो जाने पर जो शुद्धि होती है वह वायु के द्वारा की जाती है ॥ २५॥ प्रभूतोपहताबन्नाबप्रमुद्धृत्य सन्त्यजेत् ।
शेषस्य प्रोक्षणं कुर्य्याबाचम्याद्भस्तथा मृदा ॥२६।
उपवासिस्त्ररात्रन्तु दुष्टभक्ताशिनो भवेत् ।
अज्ञाते ज्ञानपूर्वन्तु तद्दोषोपशमेन तु ॥२७।
उदक्याश्वशृगालाबीन् सूतिकान्त्यावसायिनः ।
स्पृष्ट्वा स्नायीत शौचार्यं तथैव मृतहारिणः ॥२६।
नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नातः शुध्यित मानवः ।
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकंमीक्ष्य वा ॥२९।
न लङ्घयेत् तथैवामृक्ष्ठीवनोद्वर्तनानि च ।
नोद्यानाबौ विकालेषु प्राज्ञस्तिष्ठेत् कदाचन ॥३०।
न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनान्तथा स्त्रियम् ।
गृहादुच्छिष्टविष्मूत्रपादास्भांसि क्षिपेद्वहिः ॥३१।

खाद्यान्न की राशि के, किसी अपवित्र वस्तु से संस्पर्श हो जाने पर, शोधन का उपाय उसके ऊपरी अंश को हटाकर अलग कर देना है। उसके बाद जो अवशिष्ट रह जाय उसकी शुद्धि आचमन करके जल-प्रोक्षण से अथवा शुद्ध मिट्टी छिड़क देने से कर दी जाती है।। २६॥

यदि अनजाने कोई दूषित खाद्यपदार्थ खा लिया जाय तो तीन रात तक उपवास करने से अपनी शुद्धि कर लो जाती है और यदि जानबूझकर ऐसा किया जाय तो उस दोष का उपशमन यथोचित प्रायश्चित्त द्वारा किया जाता है ॥ २७ ॥

रजस्वला-स्त्री, घोड़ा-घोड़ी, गीदड़ आदि, नवप्रसूता नारी, चण्डाल और शववाहक के द्वारा छू लिए जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक है।। २८॥

यदि कोई मनुष्य रक्त-मज्जा से गीली मनुष्य की हड्डी छू ले तो उसे स्नान द्वारा अपनी शुद्धि करनी पड़ती है और यदि सूखी हड्डी का स्पर्श हो जाय तो उससे अपने आपको शुद्ध-करने के लिए आचमन करना चाहिये अथवा गौ का स्पर्श करना चाहिए अथवा सूर्य का दर्शन करना चाहिए।। २९।।

बुद्धिमान् गृहस्थ को खून, थूक और उबटन आदि को लाँघना नहीं चाहिए और असमय में घर से बाहर कभी-भी बाग-बगीचे में नहीं रहना चाहिए॥ ३०॥

ऐसी स्त्री के साथ बातचीत करना वर्जित समझना चाहिए जिसे लोग अच्छे आचरण की न मानते हों अथवा जो पित के मर जाने से विधवा हो गयी हो। जूठन, विष्ठा, मूत्र तथा पैर के धोवन के पानी को घर से बाहर फेंक देना चाहिए॥ ३१॥ पश्च पिण्डाननुधृत्य न स्नायात् परवारिणि ।
स्नायीत देवलातेषु गङ्गा-ह्रद-सरित्सु च ॥३२॥
देवता-पितृ-सच्छास्त्र-यज्ञ-मन्त्रादिनिन्दकैः ।
कृत्वा तु स्पर्शनालापं शुध्येतार्कावलोकनात् ॥३३॥
अवलोक्य तथोदक्यामन्त्यजं पतितं शवम् ।
विधर्मि-सूतिका-षण्ड-विवस्त्रान्त्यावसायिनः ॥३४॥
सूतिर्वातकांश्चैव परदाररताश्च ये ।
एतदेव हि कर्त्तव्यं प्राज्ञैः शोधनमात्मनः ॥३५॥
अभोज्यं सूतिका-षण्ड-मार्जाराखुश्वकुक्कुटान् ।
पतिताविद्धचण्डाल-मृतहारांश्च धर्मवित् ॥३६॥
संस्पृश्य शुध्यते स्नानादुदक्या ग्रामशूकरौ ।
तद्वच्च सूतिकाशौचदूषितौ पुरुषाविप ॥३७॥
यस्य चानुदिनं हानिगृहे नित्यस्य कर्मणः ।
यश्च ब्राह्मणसन्त्यक्तः किल्बिषी स नराधमः ॥३८॥

पिण्ड पितृयज्ञ के लिए पके पाँच पिण्डों को उठाकर अन्यत्र रखे बिना भृत्यादि के द्वारा लाए जल से स्नान करना निषद्ध है। स्नान वस्तुतः ऐसे अवसर पर देवस्थान पर निर्मित तडाग, गङ्गाजल, बड़े जलाशय तथा निदयों के जल में करना विहित है॥ ३२॥

देवगण, पितृगण, वेदादि सच्छास्त्र, यज्ञ तथा मन्त्रादि की निन्दा करने वालों से स्पर्श हो जाने पर अथवा उनके साथ आलाप-संलाप करने पर सूर्य भगवान् के दर्शन से शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार रजस्वला-स्त्री, अन्त्यज, पतित व्यक्ति, मुर्दा, विधर्मी, नवप्रसूता नारी, नपुंसक, नंगे, चाण्डाल, सूतक के घर से बाहर निकलने वाले लोग तथा परनारो-परायण इनको देख लेने पर बुद्धिमान् गृहस्थ को आत्मशोधन के लिए उपर्युक्त शुद्धिकर्म ही करना चाहिए॥ ३३-३५॥

धर्मज्ञ गृहस्थ को अभोज्य पदार्थ, नवप्रसूता-स्त्री, नपुंसक, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, मुर्गा, पतित व्यक्ति, बाहर फेंकी वस्तु, चण्डाल, शववाहक, रजस्वला-स्त्री, पालतू सूत्रर और सूतक तथा अशौच में पड़े लोग—इनके स्पर्शदोष से शुद्धि के लिए स्नान करना आवश्यक है ॥ ३६-३७॥

जिस गृहस्य के नित्यकर्मानुष्ठान में प्रतिदिन हानि हुआ करे और जिसे पूज्य ब्राह्मणों ने परित्याज्य कर दिया हो वह गृहस्थ बड़ा पापी है, वह वस्तुतः नराधम है ॥ ३८॥

नित्यस्य कर्मणो हानि न कुर्वीत कदाचन।
तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं मृतजन्मसु ॥३९॥
दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठेद्दानहोमादिर्वीजतः।
क्षत्रियो द्वादशाहश्च वैश्यो मासार्द्धमेव च ॥४०॥
शूद्रस्तु मासमासीत निजकर्मविर्वीजतः।
ततः परं निजं कर्म कुर्युः सर्वे यथोदितम्॥४९॥
प्रेताय सिललं देयं बहिर्दग्ध्वा तु गोत्रिकैः।
प्रथमेऽह्मि चतुर्थे च सप्तमे नवमे तथा ॥४२॥
भस्मास्थिचयनं कार्य्यं चतुर्थे गोत्रिकैदिने।
उद्ध्वं संचयनात् तेषामङ्गस्पर्शो विधीयते॥४३॥
सोदकैस्तु क्रियाः सर्वाः कार्य्याः संचयनात्परम्।
स्पर्श एव सपिण्डानां मृताहिन तथोभयोः॥४४॥

इसलिए नित्यकर्म के अनुष्ठान में कभी कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। नित्यकर्मानुष्ठान में प्रतिबन्ध केवल किसी स्वजन की मृत्यु और अपने घर में किसी के जन्म के अवसर पर ही मान्य है।। ३९।।

ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को दस दिन तक, क्षत्रिय को बारह दिन तक तथा वैश्य को पन्द्रह दिन तक दान तथा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान से अपने आपको वंचित रखना चाहिए ॥ ४० ॥

किन्तु, जो शूद्र है उसे ऐसी परिस्थित में एक मास तक अपने अनुष्ठेय कर्मों को वीजत मानना चाहिये। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर ही ब्राह्मण-क्षित्रय-वैश्य-शूद्र अपने-अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकते हैं॥ ४१॥

सगोत्र मनुष्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे श्मशान में मृतक का दाहसंस्कार करने के बाद पहले, चौथे, सातवें और नवें दिन प्रेततर्पण के लिये घर से बाहर यथोचित स्थान पर जलाञ्जलि दें ॥ ४२ ॥

मृतक के जो सगोत्र हों उन्हें मृतक के दाहसंस्कार के चौथे दिन भस्म तथा अस्थि-चयन का कार्य कर लेना चाहिये। जब वे भस्म तथा अस्थि का चयन कर चुकें तब उसके बाद उनके अङ्ग का संस्पर्श निषिद्ध नहीं माना जाता।। ४३॥

मृतक के जो सहोदक हों उनके लिये, भस्म तथा अस्थि-संचय के पश्चात्, समस्त शवाशौच के अनुष्ठान विहित हैं। किन्तु जिस दिन कुल के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो उस दिन सिपण्ड, सहोदक तथा सगोत्र – तीनों एक दूसरे का अङ्ग-स्पर्श कर सकते हैं।। ४४॥

अन्वेकमृक्षमाशस्त्र-तोयोद्बन्धन-विह्नषु ।
विषप्रपातादिमृते प्रायोनाशकयोरिप ।।४१।
बाले देशान्तरस्थे च तथा प्रव्रजिते मृते ।
सद्यः शौचमथान्येश्च त्र्यहमुक्तमशौचकम् ।।४६।
सिपण्डानां सिपण्डस्तु मृतेऽन्यिस्मन्मृतो यदि ।
पूर्वाशौचसमाख्यातैः कार्य्यास्त्वत्र दिनैः क्रियाः ।।४७।
एष एव विधिर्वृष्टो जन्मन्यिप हि सूतके ।
सिपण्डानां सिपण्डेषु यथावत्सोदकेषु च ।।४८।
जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलन्तु विधीयते ।
तत्रापि यदि चान्यस्मिन् जाते जायेत चापरः ।।४९।
तत्रापि शुद्धिरुद्दिष्टा पूर्वजन्मवतो दिनैः ।
दशद्वादशमासार्द्ध-माससंख्यैदिनैगंतैः ।।५०।

शस्त्र से मरे, पानी में डूब कर मरे, फांसी लगाकर मरे, आग में जलकर मरे, विष-पान से मरे, ऊँचे स्थान से गिरकर मरे, स्वेच्छ्या अनशन के कारण मरे और किसी के द्वारा मारे जाने पर मरे लोगों के कारण जो शवाशौच होता है वह एक नक्षत्र तक चलता है। इसी प्रकार बालक के मरने पर, कहीं दूर देश में किसी सम्बन्धी के मरने पर, अपने कुल के ही किसी प्रव्रज्याधारी के मरने पर शवाशौच उसी दिन समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे लोगों के मरने पर भी तीन दिन का आशौच मानते हैं॥ ४५-४६॥

एक सिपण्ड की मृत्यु की अविध में ही यदि दूसरे किसी सिपण्ड की मृत्यु हो जाय तब शवाशीच-सम्बन्धी जो अनुष्ठान हैं वे पहले की मृत्यु में अशीच के जितने दिन होते हैं उतने दिनों में ही कर लिये जाया करते है। सिपण्ड और सहोदक-दोनों में पुत्र अथवा पुत्री के जन्म में जो सूतकाशीच होता है उसमें पूर्वोक्त विधि ही लागू होती है। ४७-४८॥

पुत्र के जन्म होने पर उसके पिता का सूतकाशीच सवस्त्र-स्नान करने से समाप्त हो जाता है। किन्तु यदि कुल में उसी दिन कोई पुत्र पैदा हो जाय, तब पहले पैदा हुये बच्चे की भाँति, दूसरे बच्चे के पैदा होने पर भी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शूद्र वणें के पिता का सूतकाशीच क्रमशः दस, बारह, पन्द्रह तथा तीस दिन तक चलता है।। ४९-५०।।

स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्य्युः सर्वे वर्णा यथाविधि । प्रेतमृहिश्य कर्त्तंव्यमेकोहिष्टं ततः परम ।।५१। दानानि चैव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दियतं गृहे ।।५२। तत्तद गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता। पूर्णैस्तु दिवसैः स्पृष्ट्वा सलिलं वाहनायुधम् ।।५३। प्रतोददण्डौ च तथा सम्यग्वर्णाः कृतक्रियाः। स्ववर्णधर्मनिर्दिष्टमुपादानं तथा क्रियाः ॥५४। कुर्य्युः समस्ताः शुचिनः परत्रेह च भूतिदाः। अध्येतच्या त्रयो नित्यं भवितव्यं विपश्चिता ॥५५।

सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिये अपने-अपने वर्ण के अनुसार, यथाविधि, यह सब समस्त कर्म क्रिया विहित है। उसके पश्चात् प्रेत के उद्देश्य से एकोद्दिष्ट श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित होता है ॥ ५१ ॥

एकोह्ष्टि श्राद्ध में यथानियम ब्राह्मणों को दान देना चाहिये। लोकजीवन में जो-जो वस्तु अभीष्ट होती है अथवा घर में जो भी प्रिय वस्तु है उसे गुणवान् ब्राह्मण को दान रूप में देना श्रेयस्कर है क्योंकि उस दान से उन-उन वस्तुओं की ऐसी प्राप्ति होती है जो अक्षय होती है। जब आशीच के दिन पूरे हो जांय तब ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोग क्रमशः जल तथा वाहन और शस्त्र का स्पर्श करके शुद्ध हो जाते हैं और वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग क्रमशः प्रतोद (अंकुश) तथा दण्ड का स्पर्श करके शुद्ध हो जाते हैं। अपने-अपने वर्णधर्म के अनुसार निर्दिष्ट वस्तुओं के संस्पर्श तथा अनुष्ठान सभी वर्णों के लोगों के लिये, जो शुद्ध होना चाहते हैं, विहित हैं। ये अनुष्ठान इहलोक और परलोक दोनों के लिये कल्याणकारी हैं। द्विजों के लिये यह अत्या-वश्यक है कि वे वेदत्रयी का नित्य अध्ययन करें और उसके अर्थ का अनुशीलन करें ॥ ५२-५५ ॥

मा० पु० ५५

धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यश्वापि यत्नतः। यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सामेति पुत्रक !।।५६। तत्कर्तव्यमशङ्कोन यन्न गोप्यं महाजने। एवमाचरतो वत्स ! पुरुषस्य गृहे सतः। धर्मार्थकामसंत्राप्त्या परत्रेह च शोभनम्।।५७।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽलर्कानुशासने वर्ज्यावर्ज्यनामा पञ्चित्रशोऽध्यायः॥

मेरे पुत्र ! गृहस्थाश्रमी का यह कर्त्तव्य है कि वह धर्म से धन का अर्जन करे और धन से यज्ञ-याग का अनुष्ठान करे । उसे वह सभी कर्त्तव्य-कर्म करने चाहिये जिसके करने में कोई आत्मग्लानि न हो । उसे वह सब कर्त्तव्य-कर्म निःशङ्क होकर करना चाहिये जिसे समाज में गोपनीय रखना उचित नहीं होता । मेरे पुत्र ! यदि गृहस्थ पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है तब उसे इस लोक में धर्म-अर्थ तथा कामरूप पुरुषार्थं की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उसका परलोक भी मंगलमय होता है ॥ ५६-५७ ॥

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

#### पर्यालोचन-

(क) इस अध्याय के प्रायः सभी क्लोक मार्कण्डेयपुराण की अपेक्षा कालक्रम से प्राचीन ब्रह्मपुराण के २२१वें अध्याय के ११०-१३९ पर्यन्त क्लोकों के अविकल अथवा जहां-तहां कितपय पदपरिवर्तन के साथ उद्धरण से प्रतीत होते हैं। देखिये ब्रह्मपुराण के निम्नलिखित क्लोक—

'भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम्। अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः॥ श्राशकः कच्छपो गोधा श्वाविन्मत्स्योऽथ शल्यकः। भक्ष्याश्चेते तथा वज्यौ ग्रामशूकरकुक्कुटौ ॥ पितृदेवादिशेषं च श्राद्धे ब्राह्मणकाम्यया। प्रोक्षितं चौषधार्थं खादन्मांसं न दुष्यति ॥ शङ्खाश्मस्वर्णरूप्याणां रञ्जूनामथ वाससाम्। शाकमूलफलानाञ्च तथा विदलचर्मणाम्।। मणिवस्त्रप्रवालानां तथा मुक्ताफलस्य च। पात्राणां चमसानां च अम्बुना शौचिमाष्यते ॥ तथाऽऽइमकानां तोयेन अश्मसंघर्षणेन च। सस्तेहानाञ्च पात्राणां शुद्धिरुष्णेन वारिणा ॥ शूर्पाणामजिनानाञ्च मुसलोलूखलस्य च । संहतानां च वस्त्राणां प्रोक्षणात् संचयस्य च ॥ वल्कलानामशेषाणामम्बुमृच्छोचमिष्यते आविकानां समस्तानां केशानां चैवमिष्यते॥ सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः। शोधनं चैव भवति उपघातवतां सदा।। तथा कार्पासिकानाञ्च शुद्धिः स्यज्जलभस्मना । दारुदन्तास्थिशृङ्गाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ पुनः पाकेन भाण्डानां पार्थिवानाममेध्यता। शुद्धं भैक्ष्यं कारुहस्तः पण्यं योषिन्मुखं तथा॥ दासवर्गेण संस्कृतम् । रथ्यागतमविज्ञातं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु।। प्राक्प्रशस्तं अन्तः प्रभूतं बालं च वृद्धातुरविचेष्टितम्। कर्मान्ताङ्गारशालाश्च स्तनद्वयं शुचि स्त्रियाः॥ स्रवन्त्यो गन्धर्वाजताः। शुचयश्च तथैवापः कालाद्दाहमार्जनगोक्रमैः॥ भूमिविशुद्धचते

लेपादुल्लेखनात्सेकाद्वेश्मसं**मार्जनादिना** च गोघ्राते मक्षिकान्विते।। केशकीटावपन्ने मृदम्बु भस्म चाप्यन्ने प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये। औदुम्बराणामम्लेन वारिणा त्रपुसीसयोः ॥ भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ! मृत्तोयैर्गन्धापहरणेन अमेध्याक्तस्य अन्येषाञ्चैव द्रव्याणां वर्णगन्धांश्च हारयेत्। शुचि मांसं तु चाण्डालक्रव्यादैविनिपातितम्॥ रथ्यागतं च तैलादि शुचि गोतृप्तिदं पयः। रजोग्निश्वरगोछायारश्मयः पवनो मही ॥ विप्रषो मक्षिकाद्याश्च दुष्टसङ्गाददोषिणः। अजारवं मुखतो मेध्यं न गोर्वत्सस्य चाननम् ॥ मातुः प्रस्रवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने। आसनं शयनं यानं तटौ नद्यास्तृणानि च ॥ सोमसूर्यांशुपवनैः शुद्धचन्ते तानि पण्यवत्। रथ्यापसर्पणे स्नाने क्षुत्पानानां च कर्मसु ॥ आचामेत यथान्यायं वाससः परिधापने। स्पृष्टानामथ संस्पर्शो द्विरथ्याकर्दमाम्भसाम् ॥ पक्वेष्टकचितानां च मेध्यता वायुसंश्रयात्। प्रभूतोपहतादन्नादग्रमुद्धृत्य संत्यजेत् ॥ शेषस्य प्रोक्षणं कुर्यादाचम्याद्भिस्तथा मृदा। उपवासस्त्रिरात्रं तु दुष्टभक्ताशिनो भवेत्।। गृहादुच्छिष्टविण्मूत्रं पादाम्भस्तित्क्षिपेद् बहिः। पञ्चिपण्डाननुद्धृत्य न स्नायात् परवारिणि।। स्नायीत देवखातेषु गङ्गाह्रदसरित्सु च॥ नोद्यानादौ विकालेषु प्राज्ञस्तिष्ठेत् कदाचन ।।, इत्यादि ।

इन क्लोकों के आगे के भी क्लोक मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में कुछ पदों के हेर-फेर के साथ संगृहीत हैं। भारतीय जीवन की उपर्युक्त गृहस्थाचरण-सम्बन्धी मान्यता, किसी न किसी रूप में, आज भी, जहाँ-तहाँ पाक्चात्य प्रभाव विशेष प्रबल नहीं, मान्य समझी ही जाती है। (ख) ब्रह्मपुराण और मार्कण्डेयपुराण के ये गृहस्थ-सदाचार तथा द्रव्यशोधन के प्रकरण मनुस्मृति (१००-२०० ईस्वी पूर्व रचित) और याज्ञवल्क्य स्मृति (१००-२०० ईस्वी में रचित)—दोनों के गृहस्थाचार तथा द्रव्यशुद्धि प्रकरणों के पुनः संस्करण से प्रतीत होते हैं। देखिये मनुस्मृति के ५वें अध्याय के निम्नोद्धृत कतिपय क्लोक संदर्भ—

'यत्किञ्चित् स्नेहसंयुक्तं भोज्यं भोज्यमगहितम् । तत्पर्युषितमप्याद्यं हिनःशेषं च यद् भवेत् ॥ २४ ॥' 'चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाकं द्विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वं पयसञ्चेव विक्रियाः ॥ २५ ॥, 'शुद्धचेद् विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धधति ॥ ८३ ॥' 'तैजसानां मणीनाञ्च सर्वस्यारममयस्य च। भस्मनाऽद्भिमृदा चैव शुद्धिरुका मनोषिभिः॥ १११॥ 'ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च। शौचं यथाईं कर्त्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४॥' 'द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्। प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥' 'प्रोक्षणात् तृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्धचित । मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनःपाकेन मृण्मयम् ॥ १२२ ॥ 'नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने। प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः क्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥'

याज्ञवल्क्य स्मृति के भी भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण के नीचे लिखे श्लोक माकंण्डेय-पुराण के इस अध्याय के प्रतिपाद्य विषय पर अपनी अमिट छाप छोड़ते दिखायी दे रहे हैं—

'अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसिविक्रियाः ॥ १६९ ॥' भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोधाकच्छपशल्यकाः । श्वश्च मत्स्येष्विप च सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥' भौवर्णराजताब्जानामूर्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम् । शाकरज्जुमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ १८२ ॥' भात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुसुक्सुवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥' भूस्यशूर्पाजिनधान्यानां मुसलोलूखलानसाम् । प्रेक्षणं संहतानाञ्च बहूनां धान्यवाससाम् ॥ १८४ ॥'

'तक्षणं दारुष्टुङ्गास्थ्नां गोबालै: फलसंभुवास् ।
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५ ॥'
'सगौरसर्षपै: क्षौमं पुनः पाकान्महीमयस् ।
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भैक्ष्यं योषिन्मुखं तथा ॥ १८७ ॥'
'भूशुद्धिर्मार्जनाद् दाहात् कालाद् गोक्रमणात्तथा ।
सेकादुल्लेखनाल्लेपाद् गृहं मार्जनलेपनात् ॥ १८८ ॥'
'त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकःवारिभिः ।
भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रव्यस्य तु ॥ १९० ॥'
'शुचिगोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतस् ।
तथा मासं श्वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितस् ॥ १९२ ॥' इत्यादि ।

इस सन्दर्भ-साम्य के आघार पर यह कहना अनुचित नहीं प्रतीत होता कि पुराणों में वेदार्थ के उपबृंहण के साथ-साथ स्मृत्यर्थ का भी उपबृंहण किया हुआ है।

> श्रीमार्कण्डेयपुराण के अलर्कानुशासनप्रकरणान्तर्गत वर्ज्यावर्ज्य नामक ३५वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

"I of a charge that and a part of the

Distribution of the series of

# षर्विशोऽध्यायः

जड उवाच--

स एवमनुशिष्टः सन् मात्रा संप्राप्य यौवनम् ।

ऋतध्वजसुतश्चक्ते सम्यग्दारपरिग्रहम् ॥१॥

पुत्रांश्चोत्पादयामास यज्ञैश्चाप्ययजद्विभुः ।

पितुश्च सर्वकालेषु चकाराज्ञानुपालनम् ॥२॥

ततः कालेन महता संप्राप्य चरमं वयः ।

चक्केऽभिषेकं पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः ॥३॥

भार्य्या सह धर्मात्मा यियासुस्तपसे वनम् ।

अवतीर्णो महारक्षो महाभागो महीपतिः ॥४॥

मदालसा च तनयं प्राहेदं पश्चिमं वचः ।

कामोपभोगसंसर्गप्रहाणाय सुतस्य वै॥४॥

मदालसोवाच— यदा दुःखमसह्यं ते प्रियबन्धुवियोगजम् । शत्रुबाधोद्भवं वापि वित्तनाशात्मसम्भवम् ॥६।

जड ने कहा—

महाराज ऋतध्वज का पुत्र राजकुमार अलर्क अपनी माता मदालसा के द्वारा इस प्रकार का गृहस्थ-धर्म का अनुशासन पाकर जब युवावस्था में पहुँचा तब उसने शास्त्रीय विधि के अनुसार विवाह किया। विवाहोपरान्त उसने पुत्र उत्पन्न किये, राजा के रूप में यज्ञों के अनुष्ठान किये और सदा पिता की आज्ञा का अनुपालन किया। बहुत समय व्यतीत होने के बाद, जब महाराज ऋतध्वज वृद्धावस्था में पहुँचे, तब उन्होंने अपने उस पुत्र (अलर्क) का राज्याभिषेक किया और पुत्र को राजपाट सौंपकर, अपनी धर्मपत्नी के साथ धर्मनिष्ठ महाभाग्यशाली, प्रजापालक महाराज ऋतध्वज ने तपश्चर्या के उद्देश्य से वन के लिये प्रस्थान किया। वनगमन के समय, मादलसा ने, अपने पुत्र राजकुमार अलर्क को अपना अन्तिम उपदेश दिया जिसमें उसके मन से वैषियक सुखभोग की आसिक दूर हट जाय॥ १-५॥

#### मदालसा की उक्ति-

मेरे पुत्र ! तुम गृहस्थधर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहे हो, गृहस्थाश्रम दु:खों का आयतन होता है क्योंकि इससे समस्त पदार्थों के प्रति ममता का भाव प्रबल भवेत्तत् कुर्वतो राज्यं गृहधर्मावलिम्बनः । दुःखायतनभूतो हि ममत्वालम्बनो गृही ॥७॥ तदास्मात् पुत्र ! निष्कृष्य महत्तादङ्गुलीयकात् । वाच्यं ते शासनं पट्टे सूक्ष्माक्षरिनवेशितम् ॥६॥

#### जड उवाच-

इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै सौवर्णं साङ्गुलीयकम् । आशिषश्चापि या योग्याः पुरुषस्य गृहे सतः ॥९। ततः कुबलयाश्वोऽसौ सा च देवी मदालसा । पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे काननं गतौ ॥१०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपाख्यानं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः॥

## जड ने आगे कहा-

यह सब कहकर, मदालसा ने अपनी सोने की अंगूठी उसे (अपने पुत्र अलर्क को) दी और बहुत आशीर्वाद दिये जो कि गृहस्थाश्रम के अनुरूप थे। इसके बाद महाराज कुवलयाश्व ऋतध्वज और महारानो मदालसा—दोनों ने, पुत्र को राजपाट सौंपकर, तपश्चर्या के निमित्त, वन के लिये प्रस्थान कर दिया॥ ९-१०॥

A COLUMN STORY OF THE LOCK OF THE PARTY.

रहता है। इसिलिये, जब कभी तुम्हें कोई असह्य दुःख हो जैसे कि किसी प्रिय बन्धु-बान्धव के वियोग का दुःख या शत्रुओं से उत्पादित आपदाओं का दुःख या धननाश के कारण संभूत दुःख, तब तुम, मैं जो तुम्हें अंगूठी दे रही हूँ उसके भीतर से सूक्ष्मा-क्षरों में उट्टिक्कृत शासन-पट्ट निकाल लेना और उसे पढ़ना ॥ ६-८॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में मदालसा के साथ कुवलयाक्व के वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश का संक्षिप्त वर्णन है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वानप्रस्थ-धर्म का जो विधान है वह निम्न-लिखित क्लोक (प्रायिक्चित्ताच्याय, वानप्रस्थधर्मप्रकरण, अध्याय ३) में द्रष्टव्य है—

## 'सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्॥'

- (ख) वानप्रस्थाश्रमी 'सुतिवन्यस्तपत्नीक' अर्थात् पुत्र के संरक्षण में धर्मंपत्नी को घर में रखने वाला अथवा 'तयवाऽनुगतः' धर्मंपत्नी के साथ प्रव्रजन करने वाला—दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ कुवलयाख्व के साथ उसकी सहधर्मचारिणी-मदालसा वनगमन करती विणित की गयी है क्योंकि पित की पिरचर्या की अभिलाषा से ब्रह्मवादिनी मदालसा का पित के साथ वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश धर्मशास्त्रानु-मोदित है।
- (ख) प्रव्रज्या के लिये राजभवन छोड़ने के पहले मदालसा अपने पुत्र अलक को राजिसहासन पर आसीन करा देती है और कामोपभोग में उसकी आसिक के निवारण के लिये चेतावनी देना नहीं भूलती। पुराणकार ने मदालसा के मुँह से अलक को जो अनुशासन की शिक्षा दी है उसमें गृहस्थाश्रमी के लिये निम्नलिखित वचन महत्त्वपूर्ण है—

# 'दुःखायतनभूतो हि ममत्वालम्बनो गृही॥'

अर्थात् गृहस्थाश्रम में ममता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण गृहस्थ की सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक भोगना पड़ता है। मार्कण्डेयपुराणकार ने मदालसा का जैसा चरित-चित्रण किया है वह प्राचीन भारतीय नारी-चरित में अपना अलग महत्त्व रखता है। मार्कण्डेयपुराणकार के अनुसार मदालसा जैसा नारी में देवी की विभूति है। इस प्रसंग में मार्कण्डेयपुराणकार आगे प्रतिपादित किये जाने वाले देवीमाहात्म्य की निम्नलिखित सूक्ति (मा० पु० अ० ९१ इलोक ५) अपने ध्यान में रखता प्रतीत होता है—

मा० पु० ५६

'विद्याः समस्तास्तव देवि ! भेदाः

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु ।

त्वयैकया

पूरितमम्बयैतत्

का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥,

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के मदालसोपाख्यान नामक ३६ वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥



## सप्तिंत्रशोऽध्यायः

जड उवाच--

सोऽप्यलर्को यथान्यायं पुत्रवन्मुदिताः प्रजाः ।
पालयामास धर्मात्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥१।
दुष्टेषु दण्डं शिष्टेषु सम्यक् च परिपालनम् ।
कुर्वन् परां मुदं लेभे इयाज च महामखैः ॥२।
अजायन्त सुताश्चास्य महाबलपराक्रमाः ।
धर्मात्मानो महात्मानो विमार्गपरिपन्थिनः ॥३।
चकार सोऽर्थं धर्मेण धर्ममर्थेन वा पुनः ।
तयोश्चैवाविरोधेन बुभुजे विषयानिप ॥४।
एवं बहूनि वर्षाणि तस्य पालयतो महीम् ।
धर्मार्थकामसक्तस्य जम्मुरेकमहर्यथा ॥५।
वैराग्यं नास्य सञ्जज्ञे भुञ्जतो विषयान् प्रियान् ।
न चाप्यलमभूत्तस्य धर्मार्थोपार्जनं प्रति ॥६।

जड ने कहा—

धर्मपरायण अलर्क ने भी, अपनी सुखी प्रजा का, राजधर्मानुसार पुत्रवत् पालन किया जिससे प्रजाजन अपने-अपने वर्णाश्रमधर्म के पालन में तत्पर रहे। वह दुष्टों के प्रति दण्ड-प्रणयन और शिष्टों के प्रति संरक्षण की व्यवस्था करने में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करता रहा। साथ ही साथ उसने अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ-यागों के अनुष्ठान भी किये। उसके कई पुत्र उत्पन्न हुए जो महाबली और महापराक्रमों थे, महात्मा और धर्मात्मा थे और कुमार्गगमन के सदा विरुद्ध थे। उसने धर्माचरण द्वारा अर्थ-संचय किया और अर्थ-संचय द्वारा धर्मार्जन किया। साथ ही साथ उसने विषय सुख का ऐसा भोग किया जिसमें धर्म और अर्थक्ष्प पुरुषार्थों में परस्पर विरोध नहीं था। इस प्रकार पृथिवी का पालन करते हुए तथा धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ का अर्जन करते हुए उसके अनेकों वर्ष ऐसे बीते मानों एक दिन बीता हो। वैषयिक सुखभोग के प्रति उसके मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ और न धर्म तथा अर्थ के अर्जन में ही उसे परितृप्ति मिली॥ १-६॥

तं तथा भोगसंसर्ग-प्रमत्तमजितेन्द्रियम् ।
सुबाहुर्नाम शुश्राव भ्राता तस्य वनेचरः ।।७।
तं बुबोधियषुः सोऽथ चिरं ध्यात्वा महीपितः ।
तद्वैरिसंश्रयं तस्य श्रेयोऽमन्यत भूपतेः ।।६।
ततः स काशिभूपालमुदीर्णबलवाहनम् ।
स्वराज्यं प्राप्तुमागच्छद् बहुशः शरणं कृती ।।९।
सोऽपि चक्ने बलोद्योगमलकं प्रति पार्थिवः ।
दूतश्च प्रेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम् ।।१०।
सोऽपि नैच्छत्तदा दातुमाज्ञापूर्वं स्वधमंवित् ।
प्रत्युवाच च तं दूतमलकः काशिभूभृतः ।।११।
मामेवाभ्येत्य हार्देन याचतां राज्यमग्रजः ।
नाक्रान्त्या संप्रदास्यामि भयेनाल्पामिप क्षितिम् ।।१२।
सुबाहुरिप नो याश्चां चकार मितमांस्तदा ।
न धर्मः क्षत्रियस्येति याश्चा वीर्य्यधनो हि सः ।।१३।

उसका सुबाहु नाम का बड़ा भाई था जो वनवासी हो गया था। उसने यह सुनकर कि अलक भोग-विलास में लिप्त पड़ा रहता है और अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखता, उसे सचेत करने के लिये, बहुत सोच विचार कर यही निश्चय किया कि उसे अलक के शत्रु किसी राजा से मिल जाना चाहिये, जिसमें अलक का कल्याण हो सके ॥ ७-८ ॥

ऐसा सोचने के बाद, वह बलशाली तथा सैन्यशक्ति-संपन्न काशिराज से जा मिला और अपना राज्य पाने के लिये उसका शरणागत हो गया। काशिराज ने भी अलकं पर आक्रमण करने के लिये सेनाएँ संनद्ध की और उसके पास अपना राजदूत मेजकर यह कहलाया कि सुबाहु को उसका राज्य दे दो। राजधर्म का ज्ञाता अलकं काशिराज की आज्ञा से सुबाहु को राज्य देना नहीं चाहता था और उसने काशिराज के दूत को यह कहा कि मेरे बड़े भाई मेरे पास सौहादं के साथ राज्य मांगने आवें, अन्यथा वह आक्रमण के भय से राज्य की थोड़ी सी भी भूमि उन्हें नहीं देगा। सुबाहु वृद्धिमान् था उसने अपने छोटे भाई अलकं से राज्य की याचना नहीं की, क्योंकि याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं जो कि अपने बलवीयें का धनी होता है॥ ९-१३॥

ततः समस्तसैन्येन काशीशः परिवारितः । आक्रान्तुमभ्यगाद्राष्ट्रमलर्कस्य महीपतेः ॥१४। अनन्तरैश्च संश्लेषमभ्येत्य तदनन्तरम् तेषामन्यतमै भृत्यैः समाक्रम्यानयद्वशम् अपीडयंश्च सामन्तांस्तस्य राष्ट्रोपरोधनैः । तथा दुर्गानुपालांश्च चक्ने चाटविकान् वशे ।।१६। कांश्चिच्चोपप्रदानेन कांश्चिद् भेदेन पार्थिवान्। साम्नैवान्यान् वशं निन्ये निभृतास्तस्य येऽभवन् ।।१७। ततः सोऽल्पबलो राजा परचक्रावपीडितः । कोषक्षयमवापोच्चैः पुरश्वारुध्यतारिणा ॥१८। इत्थं सम्पीडचमानस्तु क्षीणकोषो दिने दिने । विषादमागात्परमं व्याकुलत्वञ्च चेतसः ॥१९। आत्ति स परमां प्राप्य तत् सस्माराङ्गुलीयकम् । यदुद्दिश्य पुरा प्राह माता तस्य मदालसा।।२०।

उसके बाद काशिराज अपनी समस्त सेनाओं को साथ लेकर अलक के राज्य पर आक्रमण करने आ पहुँचा। तदनन्तर उसने अलक के अन्तरङ्ग भृत्यों और सामन्तों से मेल-मिलाप बढ़ाया और उनके साथ अलक पर आक्रमण कर उसे अपना वशवर्ती बना लिया। अलक के राष्ट्र को चारों ओर से घेर कर उसने उसके सामन्तों को दबाया और दुगंपालों तथा वनपालों को भी अपने वश में कर लिया। साथ ही साथ उसने अलक के सहयोगी कुछ राजाओं को धन-दान द्वारा, कुछ को भेदनीति से और कुछ को साम-प्रयोग से अपने अधीन किया जिससे वे सब उसके वशंवद बन गये।।१४-१७।

उसके बाद राजा अलर्क शत्रुसैन्य से सर्वतः आक्रान्त होने पर बलहीन हो गया जिससे उसका राजकोष नष्ट हो गया तथा उसकी राजधानी शत्रुओं से चारों ओर से घिर गयी। इस प्रकार शत्रु द्वारा पीड़ित होने पर अलर्क का राजकोष दिन पर दिन क्षीण होने लगा जिससे वह बड़ा दुः खो हो गया और उसके मन में व्याकुलता बढ़ गयी॥ १८-१९॥

जब उसकी पीडा पराकाष्ठा पर पहुँच गयी, तब उसे उस अंगूठी की स्मृति हुई जिसके विषय में उसकी माता मदालसा ने उससे कहा था। तदनन्तर, स्नानादि से

ततः स्नातः शुचिर्भूत्वा वाचियत्वा द्विजोत्तमान् ।
निष्कृष्य शासनं तस्माद्दृशे प्रस्फुटाक्षरम् ॥२१।
तत्रैव लिखितं मात्रा वाचयामास पार्थिवः ।
प्रकाशपुलकाङ्गोऽसौ प्रहर्षोत्फुल्ललोचनः ॥२२।
सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते ।
स सिद्भः सह कर्त्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥२३।
कामः सर्वात्मना हेयो हातुञ्चेच्छक्यते न सः ।
मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥२४।
वाचियत्वा तु बहुशो नृणां श्रेयः कथं त्विति ।
मुमुक्षयेति निश्चित्य सा च तत्सङ्गतो यतः ॥२४।
ततः स साधुसम्पकं चिन्तयन् पृथिवीपतिः ।
दत्तात्रेयं महाभागमणच्छत् परमात्तिमान् ॥२६।

शुद्ध-पवित्र होकर उसने उस अंगूठी से शासन-पट्ट बाहर निकाल कर ब्राह्मणों द्वारा उसे पढ़वाया और स्वयं भी उसकी स्पष्ट लिखावट देखी। माता मदालसा ने उसमें जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़वाने के बाद वह सब की दृष्टि में आनन्द से रोमाञ्चित दीखने लगा और उसकी आंखें प्रसन्नता से खिली दिखायी देने लगीं। उस शासन में यह लिखा था—'अपनी प्रमस्त शिक्त लगाकर कामादि के संग का परित्याग करना चाहिये और यदि संग अथवा आसिक का परित्याग न किया जा सके तो उसे सज्जनों के प्रति करना चाहिये क्योंकि सत्सङ्ग स्वयं एक महौषधि है। कामाशिक्त का तो सर्वथा परित्याग करना चाहिये और यदि किसी कारणवश ऐसा न हो सके तो मोक्षासिवत करनो चाहिये क्योंकि मोक्ष के प्रति आसिवत ही काम की आसिवत के रोग की परमौषधि है। उसने बहुत बार माता का वह अनुशासन पढ़ा और मनुष्य का कल्याण कैसे हो इसे सोचते हुये यह निश्चय किया कि मुमुक्षा से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। तदनन्तर राजा अलक ने, सत्संग के ही संबन्ध में सोचते-सोचते, अत्यन्त आर्त होकर, महानुभाव महर्षि दत्तात्रेय की शरण ली।। २०-२६॥

तं समेत्य महात्मानमकल्मषमसङ्गिनम् ।
प्रणिपत्याभिसम्पूज्य यथान्यायमभाषत ।।२७।
ब्रह्मन् ! कुरु प्रसादं मे शरणं शरणाथिनाम् ।
दुःखापहारं कुरु मे दुःखात्तंस्यातिकामिनः ।।२८।
दुःखापहारमद्यैव करोमि तव पाथिव ! ।
सत्यं ब्रहि किमथं ते दुःखं तत् पृथिवीपते ।।२९।

#### जड उवाच —

इत्युक्तिश्चिन्तयामास स राजा तेन घोमता।
त्रिविधस्यापि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च ।।३०।
स विमृष्य चिरं राजा पुनः पुनरुदारघोः।
आत्मानमात्मना घोरः प्रहस्येदमथान्नवोत् ।।३१।
नाहमुर्वी न सलिलं न ज्योतिरिनलो न च ।
नाकाशं किन्तु शारीरं समेत्य सुखिमष्यते ।।३२।

नितान्त निष्पाप, सर्वसंग-रिहत महात्मा दत्तात्रेय के पास पहुँचकर उसने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अर्चा-पूजा करके उनसे यथोचित निवेदन किया कि—भगवन् ! आप मुझ पर कृपा करें। आप अपनी शरण में आये लोगों के एकमात्र रक्षक हैं। मैं बड़ा दुःखी हूँ और कामनाओं से अभिभूत होने के कारण बड़ा आर्त हूँ। कृपा कर मेरा दुःख दूर करें। महात्मा दत्तात्रेय ने कहा—'राजन् ! आज ही मैं तुम्हारा दुःख दूर करता हूँ। सच-सच बताओ कि क्यों कर तुम्हें दुःख होता है। २७-२९।।

#### जड ने आगे कहा—

महर्षि दत्तात्रेय के ऐसा कहने पर राजा अलक ने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मक—तीनों प्रकार के दुखों के आश्रय और उससे सर्वथा विलक्षण स्वात्मतत्त्व पर विचार किया ॥ ३० ॥

राजा अलर्क ने, जैसा कि वह बड़ा उदाराशय था और घीर-गम्भीर स्वभाव का था, बहुत देर तक बार-बार स्वयं अपने आत्मतत्त्व पर सोचता रहा और सोचने के बाद हँसकर महर्षि दत्तात्रेय से बोला—'भगवन् ! मैं जानता हूँ कि मैं न तो पृथिवी हूँ, म जल हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ और न आकाश हूँ किन्तु इन पाँच भूतों के बने शरीर का

न्यूनातिरिक्ततां याति पश्चकेऽस्मिन् सुखासुखम् । यदि स्यान्मम किन्न स्यादन्यस्थेऽपि हि तन्मिय ।।३३। नित्यप्रभूतसद्भावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्नते । तथा च ममतात्यक्ते विशेषो नोपलभ्यते ।।३४। तन्मात्रावस्थिते सुक्ष्मे तृतीयांशे च पश्यतः ।

तन्मात्रावस्थिते सूक्ष्मे तृतीयांशे च पश्यतः । तथैव भूतसद्भावं शारीरं किं सुखासुखम् ।।३५।

मनस्यवस्थितं दुःखं सुखं वा मानसश्व यत् । यतस्ततो न मे दुःखं सुखं वा नह्यहं मनः ॥३६।

नाहङ्कारो न च मनो बुद्धिर्नाहं यतस्ततः। अन्तःकरणजं दुःखं पारक्यं मम तत्कथम्।।३७।

अश्रय लिये हूँ जिसके कारण मुझे सुख की अभिलाषा हुआ करती है और सुख तथा दुःख ऐसे हैं जो किसी पाञ्चभौतिक शरीर में कम और किसी पाञ्चभौतिक शरीर में अधिक मात्रा में प्रतीत होते हैं। यदि ये सुख-दुःख इस जीवन में राजा के रूप में रहने वाले मुझ में हैं तो मेरे अन्य जीवनों में भी, जिनका सद्भाव अथवा अस्तित्व प्रवाह रूप से नित्य है और जिनमें सुख-दुःख की न्यून अथवा अधिक मात्राओं का रहना अवश्यंभावी है, अवश्य ही रहे होंगे। इस प्रकार आत्मदर्शी के लिये शरीरधारी होने पर भी शरीर में अहंता-ममता की बुद्धि के परित्याग में तथा प्रातिस्विक स्वप्नकाश तुर्यावस्थावस्थित आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार पाञ्चभौतिक शरीर में अवस्थित शरीरिक सुख और दुःख और मन में अवस्थित मानसिक सुख और दुःख में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मैं मन नहीं हूँ इसलिये मुझ में न तो शारीरिक दुःख है और न मानसिक दुःख है। मैं अहंकार नहीं हूँ, न मन हूँ और न बुद्धि हूँ। इसलिये विविध कारणों से उत्पन्न दुःख, जो अन्तःकरण के दुःख हैं, मेरे दुःख नहीं अपितु मुझसे सर्वथा मिन्न अन्तःकरण के दुःख हैं।। ३१-३७।।

शरीरं न मनो यतोऽहं नाहं पृथक् शरीरान्मनसस्तथाहम् । चेतस्यथवापि देहे तत् सन्तु सुखानि दुःखानि च कि ममात्र ॥३८। राज्यस्य वाञ्छां कुरुतेऽग्रजोऽस्य देहस्य चेत् पश्चमयः स राशिः। गुणप्रवृत्त्या किन्नु मम तत्र चाहञ्च शरीरतोऽन्यः ।।३९। हस्तादिकमप्यशेषं न यस्य मांसं न चास्थीनि शिराविभागः। नागाश्वरथादिकोषैः कस्तस्य स्वल्पोऽपि सम्बन्ध इहास्ति पुंसः।।४०। तस्मान्न मेऽरिन्नं च मेऽस्ति दुःखं न मे सुखं नापि पुरं न कोषम् ।

मैं शरीर नहीं हूँ और न मैं मन हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व शरीर और मन-दोनों से भिन्न और विलक्षण है। इसलिये सुख या दुःख से चाहे वे शरीर के हों अथवा मन के हों, मुझे क्या लेना-देना॥ ३८॥

मेरे बड़े भाई यदि मेरा राज्य अपनाना चाहते हैं और मेरे इस शरीर को, अपने अधीनस्थ रखना चाहते हैं तो कर लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि राज्य और शरीर—दोनों भूतपञ्चक की समष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कुछ भी मेरे बड़े भाई अथवा मुझमें प्रवृत्ति-निवृत्ति की चेष्टायें हैं वे उनकी और मेरी नहीं अपितु सत्त्व-रजस्-तमोरूप गुणत्रय की हैं क्योंकि शरीरी मेरे भाई और शरीर मैं—दोनों वस्तुत: शरीर से, जो नश्वर है, सर्वथा भिन्न हैं।। ३९।।

जिस पुरुष के हाथ-पैर आदि समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्ग उसके नहीं और न मांस-हड्डी और सिराओं से ही जिसका सम्बन्ध है, उसका हाथी-घोड़े-रथ-राज्यकोष आदि से तो किञ्चिनमात्र भी कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता ॥ ४०॥

इसलिये, न मेरा कोई शत्रु है और न मुझे कोई दु:ख अथवा सुख है। मुझे राजधानी और राज्यकोष से भी कुछ लेना-देना नहीं और न हाथी-घोड़े आदि की चतुरिङ्गणी सेना से ही कोई प्रयोजन है। यही बात वस्तुतः मेरे बड़े भाई के विषय न चाश्वनागादि बलं न तस्य नान्यस्य वा कस्यचिद्वा ममास्ति ।।४१।

यथा घटीकुम्भकमण्डलुस्थमाकाशमेकं बहुधा हि दृष्टम्।
तथा सुबाहुः स च काशियोऽहं
मन्ये च देहेषु शरीरभेदेः ।।४२।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे आत्मविवेको नाम सप्तित्रिशोऽध्यायः ॥

में भी लागू होती है और मेरे बड़े भाई ही क्यों सबके विषय में, जिसमें मैं भी सिम-

जैसे आकाश एक है किन्तु मटका, घड़ा और कमण्डल से सम्बद्ध होने पर अनेक प्रकार का प्रतीत होता है वैसे ही मेरे बड़े भाई सुबाहु, काशिराज और मैं आत्म-दृष्टि से एक हैं किन्तु शरीर-भेद से भिन्त-भिन्न लगते हैं ॥ ४२॥

the second second to the second second

THE PERSON NAMED IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY.

#### पर्यालोचन-

(क) इस अध्याय में राजा अलक की धर्म-अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग में आसिक और उस आसिक के निराकरण के लिये मदालसा द्वारा उपिदष्ट मोक्ष में आसिक का सुन्दर वर्णन है। मार्कण्डेयपुराणकार ने अलक को राजधर्म का परिपालक प्रतिपादित किया है। मनुस्मृति के राजधर्मनिरूपण के सप्तम अध्याय के १४४वें क्लोक में राजधर्म का निम्नलिखित निरूपण है—

'क्षत्रियस्य' परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्।, इस अध्याय के

> 'सोऽप्यलर्को यथान्यायं पुत्रवन्मुदिताः प्रजाः। पालयामास धर्मात्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः॥

इस पहले क्लोक में ही मनुस्मृति के उपर्युक्त क्लोक के सारभूत अर्थ का संक्षिप्त किन्तु विशद रूप से समर्थन किया हुआ है।

(ख) मनुस्मृति की भांति याज्ञवल्क्यस्मृति का भी प्रभाव इस अध्याय के कित-पय क्लोक-सन्दर्भों पर पड़ा दिखायी देता है। उदाहरण के लिए इस अध्याय का दूसरा क्लोक देखिये—

'दुष्टेषु दण्डं शिष्टेषु सम्यक् च परिपालनम्। कुर्वन् परां मुदं लेभे इयाज च महामखैः॥,

इसी प्रकार याज्ञवल्क्य-स्मृति के आचाराध्याय के राजधर्म के निम्निलिखित क्लोक पर ध्यान दीजिये—

> 'अधर्मदण्डनं स्वर्गकीर्तिलोकविनाशनम् । सम्यक् तु दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीर्तिजयावहम् ।।

उपर्युक्त याज्ञवल्क्य-स्मृति के क्लोक का सारार्थ मार्कण्डेयपुराणकार के क्लोक में राजा अलक के चिरत-चित्रण के प्रसङ्घ में स्पष्ट झलक पड़ता है। इसी प्रकार राजा के लिये यज्ञ-याग के विधान के विषय में याज्ञवल्क्य-स्मृति के राजधर्म-प्रकरण के ही नोचे लिखे क्लोकार्द्ध को छाया मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के दूसरे क्लोक के 'इयाज च महामखैं:' इस चतुर्थ चरण में दिखायी पड़ जाती है—

'यज्ञांश्चैव प्रकुर्वीत विधिवद् भूरिदक्षिणान्।,

(ग) इस अध्याय के 'नाहं शरीरम्' आदि ३८ वें, 'न यस्य हस्तादिकम्' आदि ४० वें तथा 'तस्मान्न मेऽरिः' इत्यादि ४१ वें श्लोक में जो 'आत्मतत्त्वविवेक' है वह भगवत्पाद शङ्कर को 'दशश्लोकी' के कतिपय निम्नोद्धृत श्लोकों के प्रभाव का परिणाम सा प्रतीत होता है—

'न भूमिनं तोयं न तेजो न वायु-नं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः।

अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्ध-स्तदेकोऽविशष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥३॥ 'न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न वायं प्रपञ्चः। स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु-स्तेदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥७॥

न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्याद्
न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम्।
न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात्
कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि॥१०॥

श्रीमार्कण्डेयपुराण के पितापुत्रसंवादप्रकरण से संबद्ध आत्मविवेक नामक
 ३७वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥

## अष्टित्रंशोऽध्यायः

जड उवाच—

दत्तात्रेयं ततो विप्रं प्रणिपत्य स पार्थिवः।
प्रत्युवाच महात्मानं प्रश्रयावनतो वचः ॥१॥
सम्यक् प्रपश्यतो ब्रह्मन् ! मम दुःखं न किश्वन ।
असम्यग्दिशनो मग्नाः सर्वदैवासुखाणेवे ॥२॥
यस्मिन् यस्मिन्ममासक्ता बुद्धिः पुंसः प्रजायते ।
ततस्ततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छिति ॥३॥
मार्जारभिक्षते दुःखं यादृशं गृहकुक्कुटे ।
न तादृङ्गममताशून्ये कलविङ्केऽथ मूषिके ॥४॥
सोऽहं न दुःखो न सुखो यतोऽहं प्रकृतेः परः ।
यो भूताभिभवो भूतैः सुखदुःखात्मको हि सः ॥५॥

दत्तात्रेय उवाच—

एवमेतन्नरव्याघ्र! यथैतद्वचाहृतं त्ववा । ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति च निर्वृतेः ॥६।

जड ने आगे की कहानी कही-

तदनन्तर राजा अलर्क ने ब्रह्मींष महात्मा दत्तात्रेय को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और विनयावनत होकर उनसे आगे निवेदन किया कि 'भगवन्! सम्यग् दृष्टि से सब कुछ देखते मुझे किसी दुःख का अनुभव नहीं होता। सदा दुःख के समुद्र में डूबने-उतराने वाले लोग तो वे हैं जो सम्यग्दर्शी नहीं हैं। सांसारिक जीवन में मनुष्य जिन-जिन विषयों के प्रति ममत्व बुद्धि रखता है उन-उन विषयों से उसकी ममतासक्त बुद्धि दुःख ही ग्रहण करती है जिसे वह अन्त में मनुष्य को दे देती है। उदाहरण के लिये, अपने पालतू मुगें के बिल्ली द्वारा खा लिये जाने पर मनुष्य को जो दुःख होता है वह बिल्ली द्वारा गौरेया अथवा चूहा के खा लिये जाने पर नहीं होता क्योंकि उसके प्रति उसे कोई ममता नहीं होती। इसलिये मैं न दुःखी हूँ और न सुखी हूँ क्योंकि मैं प्रकृति के इन प्रपञ्चों से परे हूँ। सुख अथवा दुःख का अनुभव तो गुणत्रय के परस्पर संघर्ष में एक दूसरे की जो विजय-पराजय होती है उसका परिणाम है॥ १-५॥

जहाँष दत्तात्रेय ने कहा— राजन् ! तुमने जैसी बात कही है वस्तुस्थिति वस्तुतः वैसी ही है क्योंकि ममता दुःख का और निर्ममत्व परमसुख का कारण है ॥ ६॥

ज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम् । मत्प्रश्नादेव ते ममेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शाल्मलितूलवत् ।।७। अहमित्यङ्कुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान् महान्। पुत्रदारादिपल्लवः गृहक्षेत्रोच्चशाखश्च नैककालप्रवर्द्धितः धनधान्यमहापत्रो सुखदुःखमहाफलः ॥९। पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च मुक्तिपथव्यापी मूढसम्पर्कसेचनः विधित्साभृङ्गमालाढचो कृत्यज्ञानमहातरुः ॥१०। संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः। भ्रान्तिज्ञानसुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः ॥११। यैस्तु सत्सङ्गपाषाणशितेन छिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना ॥१२। प्राप्य ब्रह्मवनं शीतं नीरजस्कमकण्टकम् प्राप्नुवन्ति परां प्राज्ञा निवृंति वृत्तिर्वाजतोः ॥१३।

मैंने तुमसे प्रारम्भ में जो प्रश्न किया था उसी से तुम्हें यह परमज्ञान मिला है जिसने तुम्हारी ममत्व बुद्धि को उसी प्रकार उड़ा दिया है जिस प्रकार हवा सेमर की रुई को उड़ा देती है।। ७॥

देखो—कर्तृंत्वाभिमान एक महावृक्ष है जो अहंभाव के अंकुर से उत्पन्न होता है;
ममत्व के रूप में जो शनै:-शनै: महास्कन्ध बन जाता है; घर-द्वार, खेती-बाड़ी जिसकी
बड़ी-बड़ी ऊँची शाखायें हैं; पुत्र-पत्नी, इष्ट-मित्र प्रभृति जिसके बड़े-बड़े पत्ते हैं; जो
अनेकानेक जन्मों की अवधि में बढ़ता आया है; पुण्य-पाप जिसके सबसे पहले खिलने
वाले फूल हैं और सुख-दु:ख जिसके बड़े-बड़े फल सरीखे हैं। यह अहंभाव का
महावृक्ष मोक्ष-मार्ग तक फैला हुआ है क्योंकि दुष्टसंग के जल-सेक से यह समृद्ध
होता रहता है। विविध जागतिक कार्य-व्यापार भौरों के रूप में इस पर मंड़राया
करते हैं। सांसारिक जीवन की यात्रा के जो पिथक इस कर्तृंत्वाभिमान रूपी महावृक्ष
को छाया का आश्रय लिया करते हैं वे भ्रान्त ज्ञान और भ्रान्त सुख के वशवर्ती रहा
करते हैं। ऐसे लोगों को वह सुख कभी नहीं मिलता जिसे ऐकान्तिक और आत्यन्तिक
सुख कहा गया है।। ८-११।।

किन्तु जो लोग सत्सङ्ग के पत्थर पर घिस कर तेज किये ज्ञान के कुल्हाड़े से इस ममत्वाभिमान रूपो महावृक्ष को काट डालते हैं वे ही मोक्ष-मार्ग पर आगे निकल जाते हैं और अन्त में शीतल, अकण्टक, स्वच्छ ब्रह्मरूपी वन में पहुँच जाते हैं जहाँ सभी अन्तःकरण वृत्तियों से उनका पिण्ड छूट जाता है और वे आत्मज्ञान सम्पन्न होकर आत्यन्तिक सुख-ज्ञान्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२-१३॥

भूतेन्द्रियमयं स्थूलं न त्वं राजन्न चाप्यहम्।
न तन्मात्रमयावावां नैवान्तःकरणात्मकौ ॥१४॥
कं वा पश्यामि राजेन्द्र! प्रधानमिदमावयोः।
यतः परो हि क्षेत्रज्ञः सङ्घातो हि गुणात्मकः॥१५॥
मशकोडुम्बरेषीकामुञ्जमत्स्याम्भसां यथा।
एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षेत्रात्मनोर्नृप!॥१६॥

#### अलर्क उवाच-

भगवंस्त्वत्प्रसादेन ममाविर्भूतमुत्तमम् । ज्ञानं प्रधानचिच्छक्ति-विवेककरमीदृशम् ॥१७॥ किन्त्वत्र विषयाक्तान्ते स्थैर्य्यवत्त्वं न चेतिस । न चापि वेद्यि मुच्येयं कथं प्रकृतिबन्धनात् ॥१८॥ कथं न भूयां भूयश्च कथं निर्गुणतामियाम् । कथन्त्र ब्रह्मणैकत्वं व्रजेयं शाश्वतेन व ॥१९॥

राजन् ! न तो तुम पञ्चभूतमय स्थूल शरीर हो और न मैं पञ्चभूतमय स्थूल शरीर हूँ । हम दोनों न तो पञ्चतन्मात्रारूप हैं और न अन्तःकरण रूप हैं । राजन् ! तुम्हीं बताओ कि तब हम दोनों में से किसे तुम प्रकृत्यात्मक समझते हो । हम दोनों तो प्रकृति से परे पुरुष हैं जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं । हम दोनों के शरीर त्रिगुणात्मक होने के नाते संघात रूप हैं । गूलर और मच्छर, इषीका (एक घास) और मूंज, तथा पानी और मछली भले ही बाह्य दृष्टि से देखने में एक से लगें किन्तु तत्त्वदृष्टि से देखते भिन्न हैं । वस्तुतः क्षेत्र (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ (पुरुष अथवा आत्मा) परस्पर भिन्न हैं ॥ १४-१६ ॥

#### अलर्क ने कहा—

भगवन् ! आपकी कृपा से मुझे वह परमज्ञान, वह विवेक प्राप्त हो गया है जिसमें प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य सिद्ध हो जाता है ॥ १७॥

किन्तु, मेरे चित्त में, जो सांसारिक विषयों से आक्रान्त है, आत्मज्ञान से संबद्ध स्थिरता नहीं हो पा रही है जिससे मुझे पता नहीं चल पाता कि प्रकृति के बन्धनों से मेरा छुटकारा होगा भी या नहीं। मैं सदा इस सोच-विचार में पड़ा रहता हूँ कि कैसे क्या कहूँ जिससे पुनः जन्म न लेना पड़े; कैसे क्या कहूँ जिसमें त्रैगुण्य-बन्धन से मेरी मुक्ति हो जाय और कैसे क्या कहूं जिसमें मैं शास्वत परात्पर परब्रह्म रूप हो जाऊं।

# तन्मे योगन्तथा ब्रह्मन् ! प्रणतायाभियाचते । सम्यग् ब्रूहि महाप्राज्ञ ! सत्सङ्गो ह्युपकृत्रृणाम् ।।२०।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे प्रश्नाध्यायो नामार्ष्टीत्रशोऽध्यायः ॥

भगवन् ! आप ब्रह्मज्ञ हैं इसिलये आपके समक्ष विनयावनत होकर ज्ञान-याचना करने वाले मुझे आप योग का सम्यग् ज्ञान दें। आपके सत्संग से ही मेरा कल्याण होगा क्योंकि मनुष्य का एकमात्र उपकारक सत्सङ्ग ही है ॥ १८-२०॥



### पर्यालोचन पर्यालोचन

(क) इस अध्याय के आरम्भ में महामुनि दत्तात्रिय के प्रश्नमात्र से राजा अलके के हृदय में अहंता-ममता के भाव के निर्मूलन का निरूपण है। मनुस्मृति के छठे अध्याय के निम्नलिखित ८०-८१ क्लोंकों में निःस्पृहता और निःस्पृहता से संभूत शाश्वत सुख का बड़ा सुन्दर उल्लेख है—

'यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः। तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्॥' 'अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गान् शनैः शनैः। सर्वद्वन्द्वविनिमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते॥'

आसक्ति अविद्या से उत्पन्न होती है और विद्या से उसका उन्मूलन होता है। मार्कण्डेयपुराणकार राजा अलर्क के चरित-चित्रण में उसके अनासक्ति-योग का भी प्रतिपादन करता है।

(ख) इस अध्याय के ८-११ क्लोकों में ममत्व अथवा आसङ्ग की वृक्षरूप में जो कल्पना है वह बड़ी सुन्दर है। इस ममत्वरूपों वृक्ष का विद्यारूपी कुठार से ही समूलोन्मूलन हो सकता है और विद्यारूपी कुठार की धार जब तक सत्सङ्गरूपी पाषाण पर रगड़ कर तीक्ष्ण न बनायी जाय तब तक वह ममत्व-वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं होती। इस प्रकार के भाव ब्रह्मविद्याविषयक शास्त्रों में यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रतिपादित दिखायी देते हैं। योगवाशिष्ठ (निर्वाण प्रकरण-पूर्वार्ड) के नीचे लिखे क्लोकों (५२-६०) को देखिये जिनमें अहंता-ममता का संकल्प-कल्पना के रूप में और संकल्प का वृक्ष के रूप में वर्णन है—

'जयत्यनल्पसंकल्पकल्पनाकल्पपादपः अज्ञानात् प्रसृता यस्मात् जगत्पणंपरम्पराः॥ र्यास्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च। भूरिभोगिविहंगमाः ॥ विचित्ररचनोपेता यत्र जन्मानि पर्णानि कर्मजालं च कोरकम् ॥ फलानि पुण्यपापानि मञ्जर्यो विभवश्रियः। अज्ञानेन्दूदयेनैता योषिदोषधयः स्फुटम् ॥ संसारवनखण्डेऽस्मिन् परां शोभामुपागताः। जन्मजालकलापूर्णस्तमःकालकृतोदयः शून्योदितात्मा दोषेशो जयत्यज्ञानचन्द्रमाः । अज्ञानेन्दोः प्रसादेन वासनामृतशालिनां ॥ चित्तरत्नरसैषिणा। तर्पिताशाचकोरेण प्रालेयशिशिराङ्गिकाः ॥ राजहंसविलासिन्यः

भान्ति कान्ताकुमुद्धत्यो लोललोचनषट्पदाः । धम्मिल्लितिमिरोल्लासलसत्पाण्डुपयोधराः ॥ रामारजन्यो राजन्ते तन्मौर्ल्येण विजृम्भितम्॥

योगवाशिष्ठ के उपर्युक्त 'संसारारण्य' रूपक की अपेक्षा मार्कण्डेयपुराणकार के अहंतारूपी अंकुर से उत्पन्न संसार-वृक्ष की कल्पना सूक्ष्म किन्तु अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है।

(ग) 'अहंत्व' रूप विश्वबीज का इस अध्याय में जो निर्देश है उसका योगवाशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण (उत्तरार्ध) के सप्तम सुर्ग (श्लोक ११-२०) में े

विशद वर्णन मिलता है-

'विश्वबीजमहंत्वं त्वं विद्धि तस्माद्धि जायते। साद्रचब्ध्युर्वीनदीशादिजगज्जरठपादपः 11 अहंत्वबीजादणुतो जायतेऽसौ जगदुद्रमः। तस्येन्द्रियरसाढ्यानि मूलानि भुवनानि हि ॥ तारकाजालकलिका ऋक्षीघः कोरकोत्करः। पूर्णचन्द्रः वासनागुच्छविसराः फलालयः ॥ बृहद्वर्गा स्वर्गादयो महाविटपकोटराः। मेरुमन्दरसह्याद्विगिरयः पत्रराजयः ॥ सप्ताब्धयोऽप्रसुतयः पातालं मूलकोटरम् । युगानि घुणवृन्दानि पर्वाणि गुणपंक्तयः ।। अज्ञानमुत्पत्तिमहो नरा विहगकोटयः । गुणपंक्तयः ॥ उपलम्भो बृहत्स्तम्भो दवो निर्वाणनिर्वृतिः॥ रूपालोकमनस्कारा विविधामोदवत्तयः। वनं विपुलमाकाशं शुक्तिजालं मुखत्वचः ॥ विचित्रशाखा ऋतव उपशाखा दिशो दश। संविद्रसमहापूरो वातस्पन्दो निवर्तनः॥ चन्द्राकंश्चयो लोला मज्जनोन्मज्जनोन्मुखाः। रम्या **कुसुममञ्जर्यस्तिमिरं** भ्रमरभ्रमः॥ पातालमाशागणमन्तरिक्ष-

मापूर्यं तिष्ठत्यसदेव सद्वत्। तस्यानहन्ताग्निहतेऽहमर्थं—

बीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥'
यहाँ अहंत्वबीज का अहंता-ममता निरास के दावानल से नष्ट होने का जो
उल्लेख है वह भी मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के अभिमत का काव्यात्मक
निरूपण है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के पितापुत्रसंवाद प्रकरणान्तर्गत प्रश्नाध्याय नामक ३८वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

## ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः

#### दत्तात्रेय उवाच--

ज्ञानपूर्वी वियोगो योऽज्ञानेन सह योगिनः ।
सा मुक्तिर्बह्मणा चैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः ॥१॥
मुक्तिर्योगात्तथा योगः सम्यग् ज्ञानान्महीपते !।
ज्ञानं दुःखोद्भवं दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम् ॥२॥
तस्मात् सङ्गं प्रयत्नेन मुमुक्षुः सन्त्यजेन्नरः ।
सङ्गाभावे ममेत्यस्याः ख्यातेर्हानिः प्रजायते ॥३॥
निर्ममत्वं सुखायैव वैराग्याद्दोषदर्शनम् ॥४॥
ज्ञानादेव च वैराग्यं ज्ञानं वैराग्यपूर्वकम् ॥४॥
तद्गृहं यत्र वसतिस्तद्भोज्यं येन जीवति ।
यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥४॥
उपभोगेन पुण्यानामपुण्यानाश्च पार्थिव !।
कर्त्तव्यानाश्च नित्यानामकामकरणात्तथा ॥६॥

## ब्रह्मिष दत्तात्रेय ने कहा-

ज्ञानपूर्वक अज्ञान से वियोग योगी का मोक्ष है जिसका अभिप्राय ब्रह्मैक्यभाव होता है जिसमें सत्त्वादि गुणत्रय से पार्थक्य स्वतः सिद्ध है ॥ १॥

राजन् ! मोक्ष योग से प्राप्त होता है और योग सम्यग्ज्ञान से । ज्ञान का उद्भव दुःख के कारण होता है और दुःख ममत्वासक्त मन वालों का धमं है । इसलिये उस मनुष्य के लिये, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, संग अथवा आसिक का प्रयत्नपूर्वक परित्याग आवश्यक है क्योंकि जब संग अथवा आसिक नहीं होती तब ममत्व बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । ममत्व बुद्धि का अभाव अन्ततः सुख का उत्पादक होता है; वैराग्य के उदय होने पर सांसारिक जीवन में निःसारता, श्लाकता आदि दोष दिखायी देने लगते हैं; वैराग्य की उत्पत्ति का कारण ज्ञान है और ज्ञान के उद्भव-उल्लास का कारण वैराग्य है । ज्ञानी अथवा विरक्त के लिये घर-द्वार वह है जहां वह रह जाय; खाना-पीना वह है जिससे वह प्राणधारण कर ले और ज्ञान वह है जिससे उसे मुक्ति मिले । इसके अतिरिक्त तो सब कुछ अज्ञान ही अज्ञान है ॥ २-५ ॥

पुण्य और पाप के फलोपभोगों के समाप्त करने से, नित्यकर्मों के सम्पादन से, निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से, पूर्वीजित कर्मों के क्षय से और आरब्ध कर्मों के प्रति असश्वयादपूर्वस्य क्षयात् पूर्वाजितस्य च ।
कर्मणो बन्धमाप्नोति शारीरं न पुनः पुनः ।।७।
एतत्ते कथितं राजन् ! योगं चेमं निबोध मे ।
यं प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्वतान्नान्यतां व्रजेत् ।।६।
प्रागेवात्मात्मना जेयो योगिनां स हि दुर्जयः ।
कुर्वीत तज्जये यत्नं तस्योपायं श्रृणुष्व मे ।।९।
प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्विषम् ।
प्रत्याहारेण विषयान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ।।९०।
यथा पर्वतधातूनां दोषा दह्यन्ति धाम्यताम् ।
तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ते प्राणनिग्रहात् ।।९१।
प्रथमं साधनं कुर्यात् प्राणायामस्य योगवित् ।
प्राणापानिनरोध कुर्यात् प्राणायामस्य योगवित् ।

कर्तृंत्वाभिमान के सञ्चय न करने से शरीर का बन्धन सदा के लिये टूट जाता है ॥ ६-७ ॥

राजन् ! मैंने योग की पूर्वंपीठिका रूप से तुमसे यह सब कहा । अब योग के सम्बन्ध में सुनो जिसके सिद्ध हो जाने पर योगी शाश्वत सिच्चिद्घनानन्द ब्रह्म को ही प्राप्त करता है और ब्रह्मैक्यभाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव से कोई नाता नहीं रखता ॥ ८॥

योगी के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह आत्मा द्वारा आत्मा पर विजय पाय! वैसे आत्मविजय बड़ा दुष्कर होता है किन्तु उसके लिये प्रयत्नशील तो होना ही चाहिये। अब आत्मविजय का जो उपाय है उसके विषय में मैं जो कह रहा हूँ वह सुनो ॥ ९॥

सर्वप्रथम प्राणायाम के द्वारा शरीर-धातु के समस्त दोषों को जलाकर राख करना चाहिये; धारणा अथवा मनःस्थैर्यपूर्वक आत्मिचन्तन के द्वारा मानसिक कालुष्य का पूर्णतया प्रक्षालन करना चाहिये; प्रत्याहार अथवा विषयों से इन्द्रियनिग्रह के द्वारा विषयमुख की कामनाओं का नाश करना चाहिये और ध्यान के द्वारा शक्तिशाली रजोगुण और तमोगुण को परास्त करना चाहिये। जैसे आग की भट्ठी में जलाने से पवतीय खनिज धातुओं के दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणायाम से इन्द्रियों के समस्त दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं॥ १०-११॥

जो योगवेत्ता है उसे सर्वप्रथम प्राणायाम-साधन करना चाहिये। प्राणायाम का अभिप्राय प्राणवायु और अपानवायु की गति पर रोक लगाना है। योगाचार्य लोग तीन लघुमध्योत्तरीयाख्यः प्राणायामस्त्रिधोदितः ।
तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि तदलकं ! श्रुणुष्व मे ।।१३।
लघुद्विदशमात्रस्तु द्विगुणः स तु मध्यमः ।
त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिष्त्तमः परिकीर्त्तितः ।।१४।
निमेषोन्मेषणे मात्राकालो लघ्वक्षरस्तथा ।
प्राणायामस्य सङ्ख्यार्थं स्मृतो द्वादशमात्रिकः ।।१४।
प्रथमेन जयेत् स्वेदं मध्यमेन च वेपथुम् ।
विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात् ।।१६।
मृदुत्वं सेव्यमानास्तु सिंहशार्दूलकुञ्जराः ।
यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति योगिनः ।।१७।
वश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः ।
तथैव योगी स्वच्छन्दः प्राणं नयति साधितम् ।।१६।
यथा हि साधितः सिंहो मृगान् हन्ति न मानवान् ।
तद्वित्रिषिद्धपवनः किल्विषं न नृणां तनुम् ।।१९।

प्रकार के प्राणायाम बताते हैं—१ला लघु प्राणायाम, २रा मध्य प्राणायाम और तीसरा उत्तरीय प्राणायाम । राजन् ! इन प्राणायामों में प्राणापानवायु-निरोध का जो प्रमाण है उसके सम्बन्ध में तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ! लघुप्राणायाम १२ मात्राओं का, मध्यम प्राणायाम २४ मात्राओं का और उत्तरीय अथवा उत्तम प्राणायाम ३६ मात्राओं का होता है। आँख की पलकों के एक बार खुलने और बंद होने में जो समय लगता है अथवा लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है वही 'मात्रा' है जिसे प्राणायाम की गणना के लिये माना गया है। इस प्रकार लघु-प्राणायाम १२ मात्रा का होता है। इस प्राणायाम की साधना से शरीर के स्वेद-प्रस्वेद पर विजय पायी जाती है; मध्यम प्राणायाम की साधना से शरीर के कम्पन पर विजय पायी जाती है और उत्तम प्राणायाम की साधना से विषाद पर विजय पायी जाती है। इस प्रकार त्रिविध प्राणायाम-साधन से क्रमशः शारीरिक दोषों को नष्ट किया जाता है। जैसे हाथी, शेर, बाघ आदि वन्य जीव मनुष्य की सेवा द्वारा अपने स्वभाव में उग्रता छोड़कर मृदुता धारण करते हैं वैसे ही प्राण भी निरन्तर सेवा द्वारा योगी के वश में हो जाते हैं। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को अपना वशवर्ती बनाकर अपनी इच्छा के अनुसार इधर-उधर चलाया करता है वैसे ही योगी भी सिद्ध किये अपने प्राण को अपनी इच्छा से ही जिघर चाहता है उधर ले जाता है। जैसे साधा हुआ शेर हिरणों को मारता है मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार साधा हुआ प्राण कालुष्य का नाश करता है, शरीर का नहीं। इस

तस्माद् युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत् । श्रूयतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयम् ।।२०। ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा संवित् प्रसादश्च महीपते !। स्वरूपं शृणु चैतेषां कथ्यमानमनुक्रमात् ॥२१। फलसंक्षयः कर्मणामिष्टदृष्टानां जायते चेतसोऽपकषायत्वं यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ।।२२। ऐहिकामुष्मिकान् कामान् लोभमोहात्मकान् स्वयम्। निरुध्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः सा सार्वकालिकी ॥२३। अतीतानागतानर्थान् विप्रकृष्टतिरोहितान् विजानातीन्दु-सूर्य्यर्क्ष-ग्रहाणां ज्ञानसम्पदा ॥२४। तुल्यप्रभावस्तु यदा योगी प्राप्नोति सम्पदम्। तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य संस्थितिः ।।२५। यान्ति प्रसादं येनास्य मनः पश्च च वायवः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्मृतः ।।२६। श्रृणुष्व च महीपाल! प्राणायामस्य लक्षणम्। युञ्जतश्च सदा योगं यादृग्विहितमासनम् ।।२७।

लिये योगी जब योगयुक्त हो तो सदा प्राणायाम में तत्पर रहे। अब प्राणायाम के अवस्थाचतुष्ट्य के विषय में सुनो जिसकी साधना का फल मोक्ष है।। १२-२०॥

राजन् ! प्राणायाम की चार अवस्थायें ये हैं—१ ली) ध्वस्ति, २)री प्राप्ति, ३) संवित् और ४) प्रसाद । अब मैं क्रमशः इनके स्वरूप के विषय में जो कह रहा हूँ वह सुनो ॥ २१ ॥

प्राणायाम की जिस अवस्था में पुण्य-पापात्मक कर्मों के फलों का नाश हो जाता है और चित्त समस्त कालुष्य से रिहत होकर निर्मल हो जाता है उसे 'ध्वस्ति' कहते हैं। 'प्राप्ति' वह अवस्था है जिसमें पहुँच कर योगी लोभ-मोहात्मक ऐहिक तथा पार-लौकिक कामनाओं को स्वयं निरुद्ध कर स्व-स्वरूप में स्थित होता है। प्राप्ति की यह अवस्था क्षणिक नहीं, सार्वकालिक होती है। प्राणायाम की 'संवित्' अवस्था में योगी अपनी समृद्ध ज्ञान-ज्योति से चन्द्र-सूर्य-तारक राशि तथा प्रहमण्डल के सदृश प्रभावशाली हो जाता है और भूत-भविष्य तथा दूर परोक्ष के पदार्थों को जान कर दैवी-सम्पदा प्राप्त कर लेता है। 'प्रसाद' वह अवस्था है जिसमें पहुँच जाने पर योगी का मन निर्मल हो जाता है, उसके प्राण-अपानादि वायु-पञ्चक शुद्ध हो जाते हैं, उसकी इन्द्रियां सर्वथा शिक्सम्पन्न हो जातो हैं जिससे इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ हस्तामलकवत् दिखायी पड़ने लगते हैं॥ २२-२६॥

अब राजन् ! प्राणायाम का लक्षण सुनो और यह भी सुनो कि योगयुक्त होने के लिये किस प्रकार के आसनों का योगी के लिये विधान है ॥ २७॥

पद्ममद्धांसनश्चापि तथा स्वस्तिकमासनम् । आस्थाय योगं युञ्जीत कृत्वा च प्रणवं हृदि ॥२८। समः समासनो भूत्वा संहृत्य चरणावुभौ । संवृतास्यस्तथैवोरू सम्यग्विष्टभ्य चाग्रतः ॥२९। पार्षणभ्यां लिङ्गवृषणावस्पृशन् प्रयतः स्थितः । किञ्चिदुन्नामितशिरा दन्तैर्दन्तान्न संस्पृशेत् ॥३०। सम्पश्यन् नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् । रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा ।।३१। सञ्छाद्य निम्मंले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगवित्। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्राणादीन्मन एव च ॥३२। निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत् यस्तु प्रत्याहरेत्कामान् सर्व्वाङ्गानीव कच्छपः ।।३३। सदात्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि स बाह्याभ्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्ठनाभितः ॥३४।

पूर्णपद्मासन, अद्धंपद्मासन तथा स्वस्तिकासन प्रभृति अनेक आसन हैं, जिन आसनों में अवस्थित होकर योगी हृदय में ओङ्कार का ध्यान कर योगाभ्यास कर सकता है। इन सभी आसनों में योगी के लिये एक समान स्थिर होना और अपनी प्रकृति के अनुरूप आसन-बन्ध करना आवश्यक है। इन आसन-बन्धों में दोनों पैर सिकोड़ने पड़ते हैं, मुँह बंद रखना पड़ता है; दोनों जांघे सिकोड़ कर आगे रखनी पड़ती है, दोनों एड़ियों पर इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर बैठना पड़ता है जिसमें लिङ्ग तथा अण्डकोश का उनसे स्पर्श न हो; मस्तक कुछ उठाकर स्थिर बैठना पड़ता है; नीचे के दाँतों को ऊपर के दातों से दबाना नहीं पड़ता; नासिका की नोक पर दृष्टि गड़ानी पड़ती है; इधर-उधर आँखें घुमाकर देखना नहीं पड़ता; रजोगुण से तमोगुण की वृत्तियों को और सत्त्वगुण से रजोगुण की वृत्तियों को दबाये रखना पड़ता है तथा निर्मल सत्त्व में चित्त को अवस्थित रखना पड़ता है। इस प्रक्रिया से योगवेत्ता के लिये योग का विधान किया गया है। योगी को अपनी प्रकृति के अनुकूल आसन लगाकर बैठना चाहिये; इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों को निगृहोत करनी चाहिये, प्राणायाम करना चाहिये, मन को एकाग्र रखना चाहिये और इन सब क्रियाओं को करते हुए प्रत्याहार का अनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिये। जैसे कछुत्रा अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग सिकोड् कर बैठ जाता है वैसे ही योगी भी अपनी समस्त कामनाओं का निग्रहकर स्व-स्वरूपावस्थ हो जाता है। इस प्रकार वह सदा आत्मरित तथा एकाप्रचित्त होकर अपने में आत्मदेव का दर्शन करता है। ऐसा योगाभ्यासी बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धि करके, कण्ठ से नाभि तक शरीर में वायु का स्तम्भन करता है ॥ २८-३४ ॥

पूरियत्वा बुधो देहं प्रत्याहारमुपक्रमेत् ।
प्राणायामा दश द्वौ च धारणा साभिधीयते ।।३४।
द्वे धारणे स्मृते योगे योगिभिस्तत्त्वदृष्टिभिः ।
तथा व योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः ।।३६।
सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति स्वस्थश्चैवोपजायते ।
वीक्षते च परं ब्रह्म प्राकृतांश्च गुणान् पृथक् ।।३७।
व्योमादिपरमाणूंश्च तथात्मानमकल्मषम् ।
इत्थं योगी यताहारः प्राणायामपरायणः ।।३८।
जितां जितां शनैभूमिमारोहेत यथा गृहम् ।
दोषान् व्याधींस्तथा मोहमाक्रान्ता भूरिनिजिता ।।३९।
विवर्द्धयित नारोहेत्तस्माद् भूमिमनिजिताम् ।
प्राणानामुपसंरोधात् प्राणायाम इति स्भृतः ।।४०।

इस प्रकार प्रत्याहार की क्रिया प्रारम्भ करने के पहले बुद्धिमान् योगी के लिये कण्ठ से नाभि तक शरीर में वायु-निरोध अत्यावश्यक है। बारह बार इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया घारणा कहलाती है। तत्त्वदर्शी योगी लोग योगाभ्यास में दो घारणाएँ मानते हैं। इस प्रकार; योगयुक्त, एकाग्रचित्त योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और वह सर्वथा स्वस्थ हो जाता है, जिससे उसे परब्रह्म और प्राकृत गुणत्रय और उससे संभूत प्रपञ्च की जो अनुभूति होती है वह परस्पर विलक्षण होती है। ऐसा योगी पञ्चभूतों के परमाणुओं का और निष्कलुष आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिये योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह नियमित भोजन ग्रहण करे तथा प्राणायाम-परायण रहे और एक के बाद एक योग की उपर्युक्त अवस्थाओं पर धीरे-धीरे पहुंचे क्योंकि योग की उपर्युक्त चार अवस्थाएँ योगरूपी राजभवन की चार मंजिले हैं, जिन पर शनैः शनैः आरोहण में ही कल्याण है। यदि उपर्युक्त योगभूमिकाओं पर कमुशः उचित ढंग से आरोहण न किया जाय तो भिन्न-भिन्न प्रकार के दोष, रोग तथा मनोमोह उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। इसलिये जब तक पहली योगभूमि पर ठीक से आरूढ़ न हो जाया जाय तब तक दूसरी योगभूमि पर आरोहण करना ठीक नहीं है। 'प्राणायाम' को प्राणायाम इसलिये कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रमशः प्राणिनरोध की क्रिया सम्पन्न की जाती है।।।३५-४०।।।

धारणेत्युच्यते चेयं धार्यंते यन्मनो यया ।
शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मिभः ॥४१।
प्रत्याह्मियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ।
उपायश्चात्र कथितो योगिभिः परमीविभिः ॥४२।
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः ।
यथा तोर्यााथनस्तोयं यन्त्रनालादिभिः शनैः ॥४३।
आपिबेयुस्तथा वायुं पिबेद्योगी जितश्रमः ।
प्राङ्नाभ्यां हृदये चात्र तृतीये च तथोरित ॥४४।
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्रभूमध्यमूर्द्धसु ।
किञ्च तस्मात्परिसमश्च धारणा परमा स्मृता ॥४४।
दशैता धारणा प्राप्य प्राप्तोत्यक्षरसाम्यताम् ।
नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः ॥४६।

शब्दादि विषयों में प्रवृत्त इन्द्रियों को योगाभ्यास के बल से शब्दादि विषयों से दूर हटाने का नाम 'प्रत्याहार' है। योगियों ने जो महर्षि हो चुके हैं, 'प्रत्याहार' प्रभृति की सिद्धि के लिये कतिपय उपाय भी बताये हैं॥ ४२॥

इन उपायों के प्रयोग से योगी को व्याधिप्रभृति दोषों के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जैसे जल पीने को इच्छा रखने वाले लोग यन्त्र अथवा कमलनाल प्रभृति साधनों से शनै:-शनै: जल पीते हैं उसी प्रकार योगी को भी शनै:-शनै: वायु का पान करना चाहिये जिसमें उसे अत्यधिक परिश्रम न हो। सर्वप्रथम नाभि में, उसके बाद हृदय में, उसके बाद वक्ष:स्थल में, उसके बाद गले में, उसके बाद मुख में, उसके बाद नासिकाग्र में, उसके बाद नेत्रों में, उसके बाद भौंहों में, उसके बाद मूर्धा में और अन्त में इन सबसे विलक्षण परात्पर तत्त्व में धारणा की साधना की जाती है।।४३-४५॥

इन दशविध धारणाओं में जो योगी पारङ्गत हो जाता है वह ब्रह्मात्मेक्यभाव को प्राप्त कर छेता है। ब्रह्ममय होने पर उसे न तो अहंकार होता है, न क्षुधा होती है, न श्रान्ति होती है और न उसका चित्त व्याकुल होता है। ऐसी अवस्था में पहुँच जाने

<sup>&#</sup>x27;धारणा' को धारणा कहने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा योगीजन मन को पकड़ कर रखते हैं। संयतिचत्त योगो शब्दादि विषयों के प्रति स्वभावतः प्रवृत्ति-शोल इन्द्रियों को भी अपने वश में करते हैं॥ ४१॥

युञ्जीत योगं राजेन्द्र ! योगी सिद्धचर्थमादृतः ।
नातिशीते न चोष्णे वै न द्वन्द्वे नानिलात्मके ।।४७।
कालेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः ।
सशब्दाग्निजलाभ्यासे जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे ।।४८।
शुष्कपर्णचये नद्यां श्मशाने ससरीसृपे ।
सभये कूपतीरे वा चैत्यवल्मीकसञ्चये ।।४८।
देशेष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवर्जयेत् ।
सत्त्वस्यानुपपत्तौ च देशकालं विवर्जयेत् ।।५०।
नासतो दर्शनं योगे तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ।
देशानेताननादृत्य मूढत्वाद्यो युनिक्त वै ।।५०।
विद्याय तस्य वै दोषा जायन्ते तिम्नबोध मे ।
बाधिय्यं जडता लोपः स्मृतेर्मूकत्वमन्धता ।।५२।
जवरश्च जायते सद्यस्तत्तदज्ञानयोगिनः ।
प्रमादाद्योगिनो दोषा यद्येते स्युश्चिकित्सितम् ।।५३।

पर योगी को चाहिये कि वह सिद्धि-प्राप्ति के लिये बड़े श्रद्धा-विश्वास से योगाभ्यास करता रहे। ध्यानावस्थित योगी को ऐसे समय में, जब शीत का आधिक्य हो अथवा उष्णता का आधिक्य हो, योगयुक्त अवस्थित होने का प्रयास नहीं करना चाहिये। साथ हो साथ, ऐसे स्थान पर जहाँ कोई द्वन्द्व-पुद्ध छिड़ा हो, बहुत तेज हवा बह रही हो, हो-हल्ला मच रहा हो, आग लगी हो और तेज बहते पानी की जोर की आवाज आ रही हो, योगाभ्यास नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जीर्ण-शीर्ण गौशाला में, चौराहे पर, सूखी पत्तियों की ढेर वाले स्थान पर, नदी-तट पर, श्मशान में, साँप-बिच्छू वाले स्थान पर, जहाँ भय लगे ऐसे कुएं के तीर पर, चैत्य स्थान पर और दीमक वाली जगह पर योगतत्त्ववेत्ता के लिये योगाभ्यास करना वीजत है। यदि, किसी कारणवश, मन में सात्त्विकता का उद्रेक न हो रहा हो तो देश-काल की अनुकूलता पर भी ध्यान देना व्यर्थ है॥ ४६-५०॥

योगाभ्यास के समय किसी अमाङ्गिलिक पदार्थ का दर्शन भी अनुचित है। इसिलिये इसका वर्जन करना चाहिये। इन उपर्युक्त स्थानों को छोड़कर जो, मनमाने, कहीं भी योगाभ्यास करने लगता है वह मूढ़ है और उसके योग में विघ्न के उपस्थापक कितपय दोष आ जाते हैं जिनके विषय में मैं तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। बिघरता, स्तब्धता, स्मृतिभ्रंश, गूँगापन, अंधापन और ज्वर—यें सब वे दोष हैं जो योगाभ्यास के उपयुक्त स्थान तथा समय से अनिभन्न योगाभ्यासी के योग में विघ्न उपस्थित

तेषां नाशाय कर्त्तव्यं योगिनां तिश्वबोध मे ।

क्रिग्धां यवागूमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रैव धारयेत् ।।५४।

वात-गुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावर्ते तथोदरे ।

यवागूं वापि पवनं वायुर्ग्रान्थ प्रतिक्षिपेत् ।।५५।

तद्वत्कम्पे महाशैलं स्थिरं मनिस धारयेत् ।

विघाते वचसो वाचं बाधिय्यें श्रवणेन्द्रियम् ।।५६।

यथैवाम्रफलं ध्यायेत् तृष्णात्तों रसनेन्द्रिये ।

यस्मिन् यस्मिन् रुजा देहे तिस्मिस्तदुपकारिणीम् ।।५७।

धारयद्धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम् ।

कोलं शिरसि संस्थाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत् ।।५६।

लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते ।

द्यावापृथिव्यौ वाय्वग्नी व्यापिनाविष धारयेत् ।।५६।

करते हैं। यदि प्रमादवश किसी योगी में ये दोष प्रकट हो जाय तब उनके नाश के लिये योगी को चिकित्सा करनी चाहिये जिसके सम्बन्ध में मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। चिकनी, बहुत गमें यवागू (जौ की दिलया) का भोजन करना चाहिये और सब ओर से ध्यान हटाकर उसी यवागू पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। उदावर्त तथा उदर-विकार में तथा वात गुल्म की शान्ति के लिये दिलया का भोजन करे और वायुग्रन्थि को दूर करने के लिये जहाँ कष्ट हो वहाँ प्राणायाम से वायु संचालन करे। इसो प्रकार शरीर में कंपकंपी होने पर मन में ध्यान करते महाशैल पर धारणा जमावे। यदि वाक्शिक नष्ट हो जाय तो वागिन्द्रिय पर, यदि श्रवणशिक नष्ट हो जाय तो श्रवणेन्द्रिय पर और यदि अत्यधिक प्यास लगे तो जिह्वा पर रखे आम्रफल पर ध्यान केन्द्रित करे। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के जिस-जिस अङ्ग में रोग हो जाय उसके उपचार में उपकारक पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। उष्णता के आधिक्य में शीतल पदार्थ पर और शैत्य के आधिक्य में उष्ण पदार्थ पर धारणा अथवा ध्यान की एकाग्रता का अभ्यास करे। मस्तक पर कील रखकर उस पर लकड़ी रखे और उस लकड़ी पर दूसरी लकड़ी से चोट करे॥ ५१-५८॥

मस्तक पर रखी कील पर लकड़ी रखकर लकड़ी से चोट करने पर योगी की स्मृतिभ्रंश की व्याधि दूर हो जाती है और स्मृति शक्ति लौट आती है। पृथिवा और आकाश तथा वायु और अग्नि जो व्यापक पदार्थ हैं उन पर भी धारणा जमाने का अभ्यास करना चाहिये॥ ५९॥

अमानुषात् सत्त्वजाद्वा बाधास्त्वेताश्चिकित्सिताः।
अमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्यदि ॥६०।
वाय्वग्नीधारणेनैनं देहसंस्थं विनिर्दहेत्।
एवं सर्वात्मना रक्षा कार्य्या योगविदा नृप ।॥६०।
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः।
प्रवृत्तिलक्षणाख्यानाद्योगिनो विस्मयात्तथा।
विज्ञानं विलयं याति तस्माद् गोप्याः प्रवृत्तयः ॥६२।
आलोल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं

गन्धः शुभो मूत्रपुरोषमल्पम् । न्तः प्रसादः स्वरसौम्यता च

योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ।।६३। अनुरागी जनो याति परोक्षे गुणकीर्त्तनम् । न बिश्यति च सत्त्वानि सिद्धेर्लक्षणमुत्तमम् ।।६४। शीतोष्णादिभिरत्युप्रैर्यस्य बाधा न विद्यते । न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरुपस्थिता ।।६४।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने योगाध्यायो नामैकोनचत्व।रिशोऽध्यायः ।

पृथिवी-आकाश एवं अग्नि-वायु पर धारणा का अभ्यास करना अमानुषिक सत्त्व (प्रेतादि) से उत्पन्न कष्टों की चिकित्सा है। यदि योगी के शरीर में कोई अमानुष सत्त्व प्रविष्ट हो जाय तब योगी वायु तथा अग्नि पर धारणा के अभ्यास से उसे शरीर में ही जलाकर नष्ट कर सकता है। संक्षेप में बात यह है कि योगवेत्ता को सब प्रकार से अपनी रक्षा करना चाहिये॥ ६०-६१॥

योगी को अपनी शरीर-रक्षा इसिलये करनी चाहिये क्योंकि शरीर ही धर्म-अथ-काम तथा मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यदि योगी अपनी योगसिद्धि की बातें लोगों को बताने लगे अथवा अपनी योगसिद्धि पर आश्चर्य प्रकाशन करने लगे तो उसका योगविषयक विज्ञान नष्ट हो जाता है। इस लिये योगसिद्धि से सम्बद्ध सभी बातें गोप्य रखनी चाहिये॥ ६२॥

योगाभ्यास में प्रवृत्ति के जो प्रथम चिह्न हैं वे ये हैं—मन की शान्ति, नीरोगता, हृदय की कोमलता, शरीर की सुगन्धि, मल-मूत्र की अल्पता, देह की कान्ति, चित्त की प्रसन्नता और स्वर की सौम्यता ॥ ६३ ॥

योगिसिद्धि का उत्तम लक्षण यह है कि योगाभ्यास करने वाले के अनुरागी लोग परोक्ष में उसका गुणकीतैन करते हैं और जीव-जन्तु भी उससे भयभीत नहीं होते ॥६४॥

अत्यन्त उग्र शैत्य और औष्ण्य आदि से जिस योगी को कोई कष्ट न हो और न वह किसी से भयभीत होता हो तो समझना चाहिये कि योगसिद्धि उसके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी है ॥ ६५॥

#### पर्यालोचन--

(क) इस अध्याय में योगीश्वर दत्तात्रेय के द्वारा उपिंदष्ट योग का प्रतिपादन है। योगीराज दत्तात्रेय का योग 'हठयोग' है जो प्राणायाम की साधना से अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति के साथ-साथ परमपद की प्राप्ति का भी एकमात्र साधन है। मनुस्मृति के छठे अध्याय के निम्निलिखित श्लोकों (७१-७२, ७५) में प्राणायाम की महिमा प्रतिपादित है—

'दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्॥ प्राणायामैदंहेद् दोषान् धारणाभिश्च किल्विषम्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्॥ अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वेदिकैश्चैव कर्मभः। तपसश्चरणैश्चोग्रेः साध्यन्तीह तत्पदम्॥'

यद्यपि मनुस्मृति के द्वारा हठयोग का विधान नहीं किया गया है क्योंकि मनुस्मृति ध्यानयोग के द्वारा ब्रह्मात्मैक्यभाव की सिद्धि का निरूपण करती है जैसा कि
'ध्यानयोगेन ब्रह्माप्नोति सनातम्' (६.७९) की उक्ति से स्पष्ट है किन्तु हठयोग के
अन्ततः राजयोग में परिणिति की दृष्टि से प्राणायाम के महत्त्व का निरूपण अवश्य
करती है। मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के दसवें और इग्यारहवें रलोक वस्तुतः
मनुस्मृति के ही उपर्युक्त रलोकों का शब्द और अर्थ-दोनों की दृष्टि से अनुसरण अथवा
अनुकरण हैं। इस अध्याय का नीचे उद्धृत दसवां रलोक देखिये—

'प्राणायामैदंहेद दोषाँन् धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रत्याहारेण विषयान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥'

और मनुस्मृति का पूर्वोद्धृत 'प्राणायामै:' इत्यादि क्लोक (६.७२) देखिये। दोनों में केवल एक शब्द के अतिरिक्त सम्पूर्ण क्लोक एक ही है। मनुस्मृति के क्लोक में 'विषयान्' शब्द प्रयुक्त है जिसके स्थान पर मार्कण्डेयपुराणकार ने उसी अर्थ के वाचक 'संसर्गान्' शब्द का प्रयोग किया है जिससे मार्कण्डेयपुराणकार पर मनुस्मृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

(ख) इस अध्याय के ४७-५० क्लोक ब्रह्मपुराण के २३५वें अध्याय के नीचे

लिखे क्लोकों (७-९) से प्रभावित प्रतीत होते हैं—

'न मनोविकले ध्माते न श्रान्ते क्षुधिते तथा। न द्वन्द्वे न च शोते च न चोष्णे नानिलात्मके॥ सशब्दे न जलाभ्यासे जीणंगोष्ठे चतुष्पथे। सरीसृपे श्मशाने च न नद्यन्तेऽग्निसन्निधौ॥ न चैत्ये न च वल्मीके सभये कूपसंनिधौ। न शुष्कपणंनिलये योगं युञ्जीत कर्हिचित्॥'

इसी प्रकार योगोपयुक्त स्थान के बदले मूढ़ता अथवा दम्भवश अनुचित स्थान पर योगाभ्यास से जो शारीरिक कष्ट होते हैं जिनका इस अध्याय के ५१-५३ रुलोकों में वर्णन है उनका ब्रह्मपुराण के २३५वें अध्याय के ही निम्नलिखित श्लोकों (१०-१२)

में वर्णन किया हुआ है—
'देशानेताननादृत्य मूढत्वाद्यो युनक्ति वै।
'प्रविध्ये तस्य ये दोषा जायन्ते विघ्नकारकाः॥
बाधिर्यं जडता लोप स्मृतेर्मूकत्वमन्धता।
जवरञ्च जायते सद्यस्तद्वदज्ञानसंभवः॥
तस्मात् सर्वात्मना कार्या रक्षा योगविदा सदा।
धर्मार्थंकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः॥

ब्रह्मपुराण का ११वाँ 'बाधिर्यम्' आदि श्लोक मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के ५२ उत्तरार्द्ध तथा ५३ पूर्वार्द्ध श्लोकों के रूप में अक्षरशः उद्धृत है—

'बाधिर्यं जडता लोपः स्मृतेर्मूकत्वमन्धता। ज्वरञ्च जायते सद्यस्तत्तदज्ञानयोगिनः॥

दोनों पुराणों के श्लोकों में केवल यही अन्तर है कि मार्कण्डेयपुराण में 'तत्तदज्ञान-योगिनः' पद का प्रयोग है जबकि ब्रह्मपुराण में 'तद्वदज्ञानयोगिनः' पद प्रयुक्त हुआ है।

(ग) अनुचित देश-काल में योगाभ्यास से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके निवारण के लिये मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के ५४-५५ क्लोकों में जो उपचार प्रतिपादित हैं वे ही ब्रह्मपुराण के २३५वें अध्याय के निम्नाङ्कित क्लोकों (५-६) में भी प्रतिपादित दिखायी देते हैं—

'आहारं योगदोषांश्च देशकालं च बुद्धिमान्। ज्ञात्वा समभ्यसेद् योगं निर्द्धन्द्वो निष्परिग्रहः॥ भुञ्जन् सक्तूं यवागूं च तक्रमूलफलं पयः। यावकं कणपिण्याकमाहारं योगसाधनम्॥'

(घ) ब्रह्मपुराण के २३५वें अध्याय के निम्नलिखित क्लोकों (१७-२०, २३) में योगाभ्यास के लिये आसनबन्ध का निरूपण देखिये—

'नाभौ निधाय हस्तौ द्वौ शान्तः पद्मासने स्थितः । संस्थाप्य दृष्टि नासाग्रे प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ समाहृत्येन्द्रियग्रामं मनसा हृदये मुनिः । प्रणवं दीर्घमुद्धम्य संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥ रजसा तमसो वृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा । संछाद्य निर्मले शान्ते स्थितः संवृतलोचनः ॥ हृत्पद्मकोटरे लीनं सर्वव्यापि निरञ्जनम् । युञ्जीत सततं योगी मुक्तिदं पुरुषोत्तमम् ॥' 'यदा निविषयं चित्तं परे ब्रह्मणि लीयते । समाधौ योगयुक्तस्य तदाऽभ्येति परं पदम् ॥'

यही आसनबन्ध, हठयोग की दृष्टि से, मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के २८-३४ क्लोकों में विस्तार के साथ वर्णित है।

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के जडोपाख्यानप्रकरणान्तर्गत योगाभ्यास नामक ३९वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

## चत्वारिशोऽध्यायः

दत्तात्रेय उवाच-

उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दृष्टे ह्यात्मिन योगिनः । ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे ॥१॥ काम्याः क्रियास्तथा कामान् मानुषानिभवाञ्छिति । स्त्रियो दानफलं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम् ॥२॥ देवत्वममरेशत्वं रसायनचयाः क्रियाः । मरुत्प्रपतनं यज्ञं जलाग्न्यावेशनन्तथा ॥३॥ श्राद्धानां सर्वदानानां फलानि नियमांस्तथां। तथोपवासात् पूर्ताच्च देवताभ्यर्च्चनादिष ॥४॥

महामुनि दत्तात्रेय ने अलर्क से कहा-

राजन् ! जब योगी आत्मदर्शन कर लेता है तब उसके योग-मार्ग में जो-जो उपद्रव संभव हैं उन्हें मैं संक्षेप में तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो और समझो ॥ १॥

योगी भी, गृहस्थ की भाँति, फल की इच्छा से सभी काम्य कर्मों के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वसाधारण की जो भी अभिवांछित वस्तु हो सकती है उसकी प्राप्ति की भी कामना उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है जैसे कि सर्वसाधारण की भाँति उसे भी स्त्री-संभोग, दान देने के विविध फल, नाना प्रकार की विद्याओं में निपुणता, अमानुषिक शक्ति, स्वर्णरजतादि से भिन्न विविध प्रकार के खनिज द्रव्यों के संग्रह, धनसम्पत्ति तथा स्वर्गसुख इत्यादि की अभिलाषाएँ होने लगती हैं। उसके मन में देवपद और देवेन्द्रपद की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाती है; दीर्घजीवी होने के लिये उसमें भी विविध प्रकार के रसायनों के सेवन और उनके निर्माण को लालसा जन्म ले लेती है; वायुमण्डल में विहार के चमत्कार-प्रदर्शन के प्रति वह भी लालायित हो जाता है; गृहस्थोचित यज्ञ-यागों के अनुष्ठान में वह भी लगा रहना चाहता है; पानी और आग के साथ चमत्कारपूर्ण लोलाओं में उसका भी मन रमने लगता है; नित्य, नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक श्राद्धकर्म में विविध प्रकार के दानों के द्वारा मिलने वाले फलों के प्रति वह भी आसक होने लगता है और एक शब्द में, गृहस्थाश्रमी के सफल जीवन के नियमों के पालन के प्रति उसमें भी उत्सुकता दिखायी देने लगती है। इसी भाँति विविध प्रकार के उपवास, इष्टापूर्त तथा देवार्चन आदि के विषय में वह भी गृहस्य के समान आस्किभाव रखने लगता है। इस प्रकार उपर्युक्त गृहस्थोचित

तेभ्यस्तेभ्यश्च कर्मभ्य उपसृष्टोऽभिवाञ्छति । चित्तमित्थं वर्त्तमानं यत्नाद्योगी निवर्तयेत् ।।५। ब्रह्मसङ्गिमनः कुर्वन्नुपसर्गात् प्रमुच्यते उपसर्गै जितैरेभिरुपसर्गास्ततः पुनः 1151 योगिनः संप्रवर्तन्ते सात्त्वराजसतामसाः प्रातिभः श्रावणो दैवो भ्रमावत्तौ तथापरौ ॥७। पञ्चैते योगिनां योगविद्राय कट्कोदयाः वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्था विद्याशिल्पान्यशेषतः ॥८। प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः स तु योगिनः। शब्दार्थानिखलान् वेत्ति शब्दं गृह्णाति चैव यत् ॥६। योजनानां सहस्रेभ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते । यमन्ताद्वीक्षते चाष्टौ स यदा देवतोपमः ।।१०। उपसर्गन्तमप्याहुर्दैवमुन्मत्तवद् बुधाः भ्राम्यते यन्निरालम्बं मनो दोषेण योगिनः ॥११।

अथवा साधारण मानवोचित कर्त्तंव्य-कर्म के ये उपसर्गं अथवा उपद्रव योगी के हृदय से कामना और आसक्ति दूर नहीं होने देते। इसिलये योगी के लिये यह अत्यावश्यक है कि यदि उसका चित्त इस प्रकार का हो रहा हो तो वह प्रयत्नपूर्वंक सभी कामनाओं से

अपने चित्त को दूर हटा दे ॥ २-५ ॥

इन सभी उपद्रवों से अपने चित्त को मुक्त करने के लिये योगी को अपना चित्त सिन्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म में लगा देना चाहिये। ऐसा भी होता है कि इन उपद्रवों पर विजय पा लेने पर भी योगी को कुछ दूसरे प्रकार के उपद्रव जैसे कि सात्त्विक, राजसिक और तामसिक उपद्रव झेलने पड़ते हैं। ये उपद्रव पाँच प्रकार के हैं जिन्हें प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम तथा आवर्त कहा जाता है। ये उपद्रव योगी के लिये बड़े कष्टकारक होते हैं और इनसे उसके योगाभ्यास में विघ्न पड़ जाता है। इन उपद्रवों में 'प्रातिभ' उपद्रव वह है जिसके उठ खड़े होने पर योगी वेदों के अर्थ, काव्यों के तात्पर्य, शास्त्रों के अभिप्राय, समस्त विद्याएँ तथा समस्त कलाकौशल इन सबका साक्षात्कार कर लेता है। 'श्रावण' उपद्रव का अभिप्राय समस्त शब्दों के अर्थों का ज्ञान तथा सहस्रों योजन दूरवर्ती शब्दों का श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण है। 'देव' उपद्रव वह कहा जाता है जिसके होने पर योगी देव के समान बनकर आठों दिशाओं ही क्यों सर्वत्र समस्त पदार्थों के दर्शन की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। योगवेत्ता लोग उस उपद्रव को 'भ्रम' नामक उपद्रव कहते हैं जिसके उपस्थित हो जाने पर योगी का

समस्ताचारिवश्चंशाद् भ्रमः स परिकीर्तितः ।
आवर्त इव तोयस्य ज्ञानावर्त्तो यदाकुलः ॥१२॥
नाशयेच्चित्तमावर्त उपसर्गः स उच्यते ।
एतैर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥१३॥
उपसर्गेर्महाघोरैरावर्त्तन्ते पुनः पुनः ।
प्रावृत्य कम्बलं शुक्लं योगी तस्मान्मनोमयम् ॥१४॥
विन्तयेत् परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः ।
योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥१४॥
सूक्ष्मास्तु धारणाः सप्त भूराद्या मूघ्नि धारयेत् ।
धरित्रीं धारयेद्योगी तत् सौक्ष्म्यं प्रतिपद्यते ॥१६॥
आत्मानं मन्यते चोवीं तद्गन्धश्च जहाति सः ।
यथैवाप्सु रसं सूक्ष्मं तद्वद्रपञ्च तेजिस ॥१७॥

चित्त मदोन्मत्त मनुष्य के चित्त की भाँति कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता जिससे उसके समस्त योगाभ्यास की क्रिया नष्ट हो जाती है। पाँचवाँ उपसर्ग अथवा उपद्रव वह है जिसे 'आवर्त' कहते हैं क्योंकि इसके कारण समुद्र अथवा नदी-नद के जल के भँवर की भाँति योगी का ज्ञान विक्षुब्ध हो जाता है तथा निरन्तर चक्कर काटता रहता है और अन्ततः उसके चित्त को ही नष्ट कर देता है। वस्तुतः ये सब उपद्रव ऐसे हैं जो देवयोनि में भी पहुँचे योगियों के योगों को नाज्ञ में मिला देते हैं।।६-१३॥

इन महाभयंकर उपद्रवों का परिणाम यह होता है कि योगी लोग जन्म-जरा-मरण के चक्कर में निरन्तर पड़े रहा करते हैं। इसलिए, योगी के लिये यह अत्या-वश्यक है कि वह अपने आपको अपने निर्मल निरुपद्रव चित्त रूपी कम्बल से ढके रहे और अपने चित्त को ब्रह्मोन्मुख बना कर ब्रह्मचिन्तन में लगा रहे। योगी जब योगाभ्यास में लगे तब उसे जितेन्द्रिय होना चाहिये और अल्पमात्रा में भोजन करना चाहिये॥ १४-१५॥

पृथिवी आदि की सूक्ष्म जो सात घारणाएँ हैं उन्हें योगी को अपने मस्तक में घारण करना चाहिये। पृथिवी की घारणा को इस प्रकार घारण करने पर योगी के लिये पृथिवी सूक्ष्मातिसूक्ष्म हो जाती है। वह अपने आपको ही पृथिवी मानने लगता है किन्तु पृथिवी के गन्ध-गुण का परित्याग कर देता है। इसी प्रकार, वह अपने मा० पु० ६०

स्पर्शं वायौ तथा तद्वद्विभ्रतस्तस्य धारणाम् । व्योभ्रः सूक्ष्मां प्रवृत्तिञ्च शब्दं तद्वज्जहाति सः ।।१८। मनसा सर्वभूतानां मनस्याविशते यदा । मानसीं धारणां विभ्रन्मनः सूक्ष्मञ्च जायते ।।१६। तद्वद् बुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित् । परित्यजित सम्प्राप्य बुद्धिसौक्ष्म्यमनुत्तमम् ।।२०। परित्यजित सूक्ष्माणि सप्त त्वेतानि योगवित् । सम्यग्विज्ञाय योऽलकं ! तस्यावृत्तिनं विद्यते ।।२१। एतासां धारणानान्तु सप्तानां सौक्ष्म्यमात्मवान् । वृष्ट्वा दृष्ट्वा ततः सिद्धि त्यवत्वा त्यवत्वा परां व्रजेत् ।।२२।

इस प्रकार योगी जब संयतिचत्त हो जाता है तब इन सात धारणाओं की सूक्ष्मता का दशैन करते-करते और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का त्याग करते-करते अन्तिम सिद्धि अर्थात् ब्रह्मभावना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है।। २२।।

आपको जल मानने लगता है किन्तु जल के रस रूपी गुण का परित्याग कर देता है। योगी अपने आपको अग्निरूप में देखने लगता है किन्तु उसके रूप-गुण का परित्याग कर देता है। वायुरूप में भी वह अपने आपको मानने लगता है किन्तु वायु के स्पर्श-गुण का ग्रहण नहीं करता। इसी भाँति वह जब आकाश की धारणा को धारण करता है तब उसके लिये आकाश सूक्ष्मातिसूक्ष्म हो जाता है किन्तु आकाश के शब्द गुण से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। पञ्च महाभूतों की धारणा की भाँति जब वह मानसी धारणा में मग्न हो जाता है तब उसका मन इतना अधिक सूक्ष्म हो जाता है कि वह अपने सूक्ष्म मन से समस्त भूतजात के मन में प्रविष्ट हो जाता है। बौद्धिक धारणा के धारण करने पर योगी की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह उस बुद्धि से समस्त प्राणिओं की बुद्धिओं को जान जाता है और अन्ततः उनका परित्याग कर देता है। अन्ततोगत्वा, जब योगतत्त्ववेत्ता योगी इन सात धारणाओं में अभ्यस्त होकर सातों सूक्ष्मातिसूक्ष्म पृथिवी आदि पञ्चभूत, मन तथा बुद्धि का सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर इन सातों का परित्याग कर देता है तब, महाराज अलर्क! वह इस संसार के पार पहुंच जाता है और कभो-भो संसार में नहीं लौटता।। १६-२१।।

यस्मिन् यस्मिश्च कुरुते भूते रागं महीपते।
तिस्मिस्तस्मिन् समार्साक्तं संप्राप्य स विनश्यित।।२३।
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्।
परित्यजित यो देही स परं प्राप्नुयात् पदम्।।२४।
एतान्येव तु सन्धाय सप्त सूक्ष्माणि पार्थिव!।
भूतादीनां विरागोऽत्र सद्भावज्ञस्य मुक्तये।।२५।
गन्धादिषु समार्साक्तं सम्प्राप्य स विनश्यित।
पुनरावर्तते भूप! स ब्रह्मापरमानुषम्।।२६।
सप्तैता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छित।
तिस्मिस्तिस्मिल्लयं सूक्ष्मे भूते याति नरेश्वर!।।२७।
देवानामसुराणां वा गन्धर्वीरगरक्षसाम्।
देहेषु लयमायाति सङ्गं नाप्नोति च क्वचित्।।२८।

राजन् ! किन्तु एक बात अवश्य है कि जब योगी पञ्चभूतों में से जिस-जिसमें अनुरक्त हो जाता है उस-उसमें उसकी आसिक दृढ़-मूल हो जाती है और अन्ततः वह विनाश में मिल जाता है ॥२३॥

इसिलये योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह परस्पर संसक्त सातों धारणा-पक्षों के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उनका पूर्णंतः परित्याग कर दे। ऐसा कर लेने पर वह शरीरधारी होते हुये भी परमपद की प्राप्ति कर लेता है।। २४॥

भूतपञ्चक, मन तथा बुद्धि-रूप सातों घारणाओं के सूक्ष्मस्वरूप पर जब योगी ध्यान एकाग्र कर लेता है तब उसे इन सातों का तत्त्वज्ञान हो जाता है जिसके कारण उसके हृदय में इन सातों के प्रति विरिक्त का भाव भर जाता है। किन्तु यदि इन सातों के गन्ध प्रभृति गुणों में उसकी आसिक्त दृढ़मूल हो जाती है तब वह विनष्ट हो जाता है और राजन्! इसका परिणाम यह होता है कि वह ब्रह्म-स्वरूप से सर्वथा भिन्न मनुष्य रूप पाकर निरन्तर संसार-चक्र में घूमता रहता है। राजन्! जब योगी इन सातों धारणाओं का अतिक्रमण कर जाता है तब सूक्ष्मातिसूक्ष्म उन धारणापदों में, जिसमें उसकी इच्छा हो, उसमें, उसका लय हो जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार देवों, दानवों, गन्धवों, सर्पों, राक्षसों आदि के शरीरों में भी अपना लय कर देता है किन्तु उनमें से किसी में भी उसकी आसिक्त नहीं रहती॥ २५-२८॥

अणिमा लिघमा चैव मिहमा प्राप्तिरेव च।
प्राक्ताम्यं च तथेशित्वं विशत्वञ्च तथापरम् ॥२६॥
यत्रकामावसायित्वं गुणानेतांस्तथैश्वरान् ।
प्राप्तोत्यष्टौ नरव्याघ्र ! परं निर्वाणसूचकान् ॥३०॥
सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमोऽणीयान् शोघ्रत्वं लिघमा गुणः ।
महिमाशेषपूज्यत्वात् प्राप्तिर्नाप्राप्यमस्य यत् ॥३१॥
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादीशित्वञ्चेश्वरो यतः ।
विशत्वाद्वशिमा नाम योगिनः सप्तमो गुणः ॥३२॥
यत्रेच्छास्थानमप्युक्तं यत्रकामावसायिता ।
ऐश्वर्यकारणैरेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा ॥३३॥

राजन् ! इतना हो नहीं, अणिमा, लिघमा, मिहमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईिशाल्व, विशाल्व तथा कामावसायित्व की जो आठ सिद्धियाँ हैं जो वस्तुतः ईश्वरीय विभूतियाँ अथवा विशेषताएँ हैं और निर्वाण की सूचक सिद्धियाँ हैं उन्हें भी योगी पा लेता है ॥ २९-३० ॥

इन आठ सिद्धियों में 'अणिमा' का अभिप्राय सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप-ग्रहण की शिक्त है, 'लिंघमा' का अभिप्राय शीघ्रातिशीघ्र गितगामिता है; 'मिहमा' का अभिप्राय श्रह्माण्ड से भी बढ़कर महत्त्व की प्राप्ति अथवा सर्वजनपूजनीयता है। 'प्राप्ति' वह सिद्धि है जिसे प्राप्त कर लेने पर योगी के लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। 'प्राकाम्य' का अभिप्राय योगी की इच्छा की महाव्याप्ति है जिसे उसकी अप्रतिहत इच्छा भी कहते हैं। 'ईशित्व' वह सिद्धि है जिसे योगी की ईश्वररूपता कहते हैं क्यों कि इससे वह भूतभौतिक पदार्थों की सृष्टि और संहार में भी समर्थ हो जाता है। 'विशक्त' सिद्धि का तात्पर्य योगी का भूत-भौतिक पदार्थों में स्वातन्त्र्य है जो कि उसकी सातवीं विशेषता है। योगी की आठवीं सिद्धि 'कामावसायिता' है जिसका अर्थ उसके संकल्प की सत्यता है। इस प्रकार, राजन्! मैंने तुम्हें योगी के अष्टिवध ऐश्वर्यकारणों का निरूपण कर दिया।। ३१-३३।।

मुक्तिसंसूचकं भूप! परं निर्वाणमात्मनः । ततो न जायते नैव वर्द्धते न विनश्यति ॥३४। नापि क्षयमवाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेदं क्लेदं तथा दाहं शोषं भूरादितो न च ॥३४। भूतवर्गादवाप्नोति शब्दाद्यैः हियते न च। न चास्य सन्ति शब्दाद्यास्तद्भोक्ता तैर्न युज्यते ॥३६। यथाहि कनकं खण्डमपद्रव्यवद्गिना दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनैक्यं व्रजेन्नुप ॥३७। विशेषमवाप्नोति तद्वद्योगाप्रिना यतिः । निर्दग्धदोषस्तेनैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह ।।३८। संक्षिप्तः यथाग्निरग्नौ समानत्वमनुव्रजेत् तदाख्यस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः ॥३६।

योगी के ये अष्टिविध ऐश्वर्य उसको मुक्ति के सूचक तथा आत्यन्तिक आत्मनिर्वृति अथवा ब्रह्मैक्यभाव प्राप्ति के भी सूचक हैं। इनके कारण न तो योगी का
जन्म होता है, न उसमें अवस्थादि की वृद्धि होती है और न उसकी मृत्यु होती है।
योगी में किसी प्रकार को क्षीणता नहीं आती और न किसी प्रकार का परिवर्तन होता
है। भूतभौतिक पदार्थों से उसका छेदन-क्लेदन-दाहन-शोषण आदि भी संभव नहीं।
शब्दादि विषयों के सुख उसके चित्त को आकर्षित नहीं कर पाते। उसके लिए
मानों शब्दादि विषयों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जिससे उसके लिए उनके
उपभोग की सम्भावना भी समाप्त हो जाती है। वस्तुतः विषयों और वैषयिक
सुखों से योगी का कोई सम्बन्ध नहीं होता। जैसे एक स्वर्णखण्ड, जिसके दोष
अग्नि-संताप से दग्ध हो चुके हैं, दूसरे विशुद्ध स्वर्णखण्ड से मिलकर एकरूप, एकरस
हो जाता है वैसे ही योग की अग्नि से जिस योगी के दोष निर्दग्ध हो चुके हैं वह योगी
सच्चिदानन्दधन ब्रह्म के साथ एकरूप-एकरस हो जाता है॥ ३४-३८॥

जैसे अग्नि में प्रक्षिप्तअग्नि अग्निमय हो जाती है, अग्नि के नाम से जानी जाती है और अग्नि से भिन्न नहीं मानी जाती, वैसे ही योगी भी, जिसका समस्त कालुष्य, परेण ब्रह्मणा तद्वत् प्राप्येक्यं दग्धिकिल्विषः। योगी याति पृथग्भावं न कदाचिन्महीपते ! ॥४०। यथा जलं जलेनैक्यं निक्षिप्तमुपगच्छिति । तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मिनि ॥४९।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे योगसिद्धिर्नाम चत्वारिशोऽध्यायः॥

समस्त पाप-पुण्य योगाग्नि में जल गया है, जब परब्रह्म में लीन हो जाता है, तब परब्रह्म से एकरूप-एकरस हो जाता है। दूसरा दृष्टान्त भी देखो राजन् ! जैसे जल, जल में निक्षिप्त कर देने पर, जल के साथ एकरूप हो जाता है, वैसे ही योगी की आत्मा परमात्मा में मिल जाने पर परमात्मरूप हो जाती है ॥ ३९-४१ ॥

#### पर्यालोचन

(क) मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय का नाम 'योगसिद्धि' अध्याय है। इस अध्याय के आरम्भिक क्लोकों में समाहितिचित्त योगियों के योग-विघातक उपसर्गों अथवा उपद्रवों का प्रतिपादन है। ये उपसर्ग सात्त्विक, राजसिक और तामसिक रूप से मुख्यतः तीन हैं किन्तु, अतिप्राचीन योगपरम्परा के अनुसार इन्हें प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम तथा आवर्त नाम से पांच प्रकार का माना जाता है, । पातञ्जलयोगसूत्र, पातञ्जलयोगसूत्रभाष्य तथा वाचस्पतिमिश्र विरचित योगसूत्रभाष्य की तत्त्ववैशारदी व्याख्या में भी इन उपसर्गों का उल्लेख है। योग-साधना से प्रकृति तथा पुरुष में भेदभावना दृढ़मूल हो जाती है किन्तु योग-साधक जब समाहितिचित्त हो जाता है और समाहितिचित्तता की स्थिति में पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है तब कुछ ऐसे उपसर्ग अथवा उपद्रव उठ खड़े होते हैं जो पुरुष-साक्षात्कार के विरोधी होते हैं। ये उपसर्ग अथवा उपद्रव मोक्ष के इच्छुक योगी के लिये तो उपसर्ग अथवा उपद्रव हैं किन्तु योग के इच्छुक योगी के लिए सिद्ध रूप हैं।

मार्कंण्डेयपुराणकार ने पांच प्रकार के जो उपर्युक्त उपसर्ग अथवा उपद्रव गिनाये हैं उन्हें पातञ्जलयोग-दर्शनसूत्र ने भी निर्दिष्ट किया है। देखिये पातञ्जलयोग-सूत्र (विभूतिपाद, सूत्र ३६)—

'ततः प्रातिभ-श्रावण-वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ।' और इस सूत्र पर देखिये व्यासभाष्य—

'प्रातिभात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्, श्रावणाद् दिव्यशब्दश्रवणम्, वेदनाद्दिव्यस्पर्शाधिगमः, आदर्शाद् दिव्यरूपसंवित्, आस्वादाद् दिव्यरससंवित्, वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानम् इत्येतानि नित्यं जायन्ते।

वाचस्पति मिश्र ने अपनी योगभाष्यव्याख्या 'तत्त्ववैशारदी' में योगसूत्र और योगभाष्य में निरूपित उपसर्गों का निम्नलिखित रूप से निरूपण किया है—

'स च स्वार्थसंयमो न यावत् प्रधानं स्वकार्यं पुरुषज्ञानमभिनिर्वतंयित तावत् तस्य पुरस्ताद् या विभूतीराधत्ते ताः सर्वा दर्शयित—'ततः ..........जायन्ते ।, तदनेन योगजधमीनुगृहोतानां मनः-श्रोत्र-त्वक्-चक्षु-जिह्वा-घ्राणानां यथासंख्यं प्रातिभज्ञान-दिव्यशब्दाद्यपरोक्षहेतुभाव उक्तः, श्रोत्रादीनां पञ्चानां दिव्यशब्दाद्युपलम्भकानां तान्त्रिक्यः संज्ञाः श्रावणाद्याः ।'

इन उद्धरणों का तात्पर्यं यह है कि पुरुषसाक्षात्कार अथवा आत्मतत्त्वानुभव से योगियों को अनेक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनमें योगी के मन की असाधारण शक्ति का नाम 'प्रातिभ' सिद्धि है। यह 'प्रातिभ' सिद्धि असंप्रज्ञात समाधि में उपसर्गं अथवा उपद्रव अथवा विघ्न है। संप्रज्ञात समाधि में ही इसे सिद्धि माना गया है। इस सिद्धि के होने पर योगी में सर्वज्ञता का सामर्थ्य आ जाता है किन्तु इस सामर्थ्य से, चित्त की स्वाभाविक चंचलता के कारण, यदि योगी के मन में अभिमान का भाव भर गया तो उसका योग नष्ट हो गया। इसोलिये असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से इस मानसिक सामर्थ्य को उपसर्ग अथवा विघ्न कहा गया है। 'श्रावण' उपसर्ग अथवा उपद्रव से योगी को पांचों इन्द्रियों की असाधारण शक्ति का अर्थ निकलता है। 'श्रावण' शब्द संभवतः पातञ्जलयोगसूत्र की रचना के पहले भी योगियों के संप्रदाय में प्रचलित था। संभवतः वाचस्पितिमिश्च ने योगभाष्य की तत्त्ववैशारदी व्याख्या में इसीलिये इन पाचों उपसर्गों के नाम तान्त्रिक अथवा योगियों के बीच व्यवहृत पारिभाषिक नाम बताये हैं।

(ख) मार्कण्डेयपुराण के अनुसार असंप्रज्ञात समाधि के पांच उपसर्ग अथवा विघ्न क्रमशः प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त नाम के हैं किन्तु पातञ्जलयोग-सूत्र, पातञ्जलयोगभाष्य और तत्त्ववैशारदी में प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद तथा वार्ता नामक योगविष्नों का निर्देश और निरूपण है। इस भेद का कारण संभवतः 'हठयोग' के संप्रदाय का उत्तरोत्तर उद्भव और विकास है। यह एक स्वतन्त्र विषय है जो विद्वज्जनों के विचार-विमर्श का विषय है। ग्रन्थ के कलेवर की वृद्धि को दृष्टि से इसका यहाँ निर्देशमात्र किया गया है।

इस अध्याय में अणिमा प्रभृति आठ सिद्धियों का जो वर्णन है जिन्हें योगी का ऐश्वर्य कहा गया है। उनका भी पातञ्जलयोगसूत्र, पातञ्जलयोगसूत्र-भाष्य तथा तत्त्ववैशारदी में विशद निरूपण किया हुआ है। देखिये पातञ्जलयोगसूत्र का ४५ वां सूत्र—

'ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च।'

पातञ्जलयोगसूत्र के भाष्यकार ने 'अणिमादि' पर निम्नलिखित भाष्य किया है— 'तत्राणिमा = भवत्यणुः, लिंघमा = लघुभंवति, मिहमा = महान् भवति, प्राप्तिः अङ्गुल्यग्रेणापि स्पृशित चन्द्रमसम्, प्राकाम्यम् = इच्छानिभवातो भूमावुन्मञ्जिति निमञ्जिति यथोदके, विशत्वम् = भूतभौतिकेषु वशीभविति अवश्यश्चान्येषाम्, ईशि-तृत्वम् = तेषां प्रभवाप्यय्य्यहानामीष्टे, कामावसायित्वम् = सत्यसङ्कल्पता यथा संकल्प-स्तथा भूतप्रकृतोनामवस्थानम् ।,

तत्त्ववैशारदी में भाष्य की विशद व्याख्या है। वाचस्पति मिश्र ने अणिमा, महिमा, लिंघमा तथा प्राप्ति नामक सिद्धि चतुष्टय को योगी के 'स्थूलसंयमजय' का परिणाम प्रतिपादित किया है और प्राकाम्य, विशत्व, ईशितृत्व तथा कामावसायित्व नामक चार सिद्धियों को 'स्वरूपसंयमविजय' के फलरूप से निर्दिष्ट किया है।

(घ) वायुपुराण, जो कि महापुराणों में चौथा महापुराण है, पाशुपत-योग का विस्तार से वर्णन करता है। मार्कण्डेयपुराण में प्रतिपादित योग वैष्णवयोग हैं क्यों कि उसके प्रवर्तक विष्णु के अवतार दत्तात्रेय हैं। पाशुपतयोग और वैष्णवयोग (दत्तात्रेयप्रवर्तित योग) में अन्तर नहीं है। वायुपुराण में विणत पाशुपतयोग के मार्ग में भी सिद्धियों को विष्न ही माना गया है। देखिये वायुपुराण का योगमार्ग-विष्नवर्णन—

ब्रह्मपरो युक्त उपसर्गात् प्रमुच्यते ॥ जितप्रत्युपसर्गस्य जितश्वासस्य देहिनः। उपसर्गाः प्रवर्तन्ते सात्त्वराजसतामसाः प्रतिभाश्रवणे चैव देवानाञ्चेव दर्शनम्। सिद्धिलक्षणसंज्ञिताः॥ भ्रमावर्तश्च इत्येते विद्या काव्यं तथा शिल्पं सर्वं वाचावृतानि तु । विद्यार्थाश्चोपतिष्ठन्ति प्रभावस्यैव लक्षणम्।। श्रुणोति शब्दान् श्रोतव्यान् योजनानां शतादिप । सर्वज्ञश्च विधिज्ञश्च योगी चोन्मत्तवद् भवेत् ॥ यक्षराक्षसगन्धर्वान् वीक्षते दिव्यमानुषान्। वेत्ति तांश्च महायोगी उपसर्गस्य लक्षणम्।। देवदानवगन्धर्वान् ऋषींश्चापि तथा पितृन्। विनिर्दिशेत्॥ प्रेक्षते सर्वतश्चैव उन्मत्तं तं भ्रमेण भ्राम्यते योगी चोद्यमानोऽन्तरात्मना। भ्रमेण भ्रान्तबुद्धेस्तु ज्ञानं सर्वं प्रणश्यति ॥

वार्ता नाशयते वित्तं चोद्यमानाऽन्तरात्मना । वर्तनाक्रान्तबुद्धेस्तु सर्वं ज्ञानं प्रणश्यति ॥ आवृत्य मनसा शुक्लं पटं वा कम्बलं तथा । ततस्तु पर्मं ब्रह्म क्षिप्रमेवानुचिन्तयेत् ॥ तस्माच्वैवात्मनो दोषांस्तूपसर्गानुपस्थितान् । परित्यजेत मेघावी यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ॥

वायु और मार्कण्डेयपुराण के उपसर्ग-वर्णन में जो साम्य है, वह स्वयं स्पष्ट है।

।। श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'योगसिद्धि' नामक ४०वें अध्याय का संपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ।।



# एकचत्वारिंशोऽध्यायः

अलर्क उवाच—

भगवन् ! योगिनश्चर्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । ब्रह्मवर्त्मन्यनुसरन् यथा योगी न सीदति ॥१।

दत्तात्रेय उवाच-

मानापमानौ यावेतौ प्रत्युद्वेगकरौ नृणाम् । तावेव विपरोताथौ योगिनः सिद्धिकारकौ ॥२। मानापमानौ यावेतौ तावेवाहुर्विषामृते । अपमानोऽमृतं तत्र मानस्तु विषमं विषम् ॥३। चक्षुःपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतञ्च चिन्तयेत् ॥४।

राजा अलर्क ने महर्षि दत्तात्रेय से कहा-

भगवन् ! अब मैं आपके श्रीमुख से योगियों की चर्या अथवा उनके आचार व्यवहार के विषय में सुनना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मभावना के मार्ग पर चलते हुए योगी किस प्रकार किसी दुःख का अनुभव नहीं करता ॥ १॥

महर्षि दत्तात्रेय बोले-

राजन् ! लोक में सर्वसाधारण के लिये संमान और अपमान, जो क्रमशः सुख अथवा दुःख रूपी उद्वेगों अथवा भाव संवेगों के कारण हैं, उन्हें ही योगी उनके उलटे अर्थों में लेता है अर्थात् सुखदायक संमान से अपमान और दुःखदायक अपमान से संमान समझता है और तभी वे उसकी योगसिद्धि के सम्पादक होते हैं ॥ २॥

लो क में जिन्हें मान और अपमान माना जाता है उन्हें ही योगवेत्ता लोग विष और अमृत कहते हैं। इन दोनों में योगी के लिये अपमान तो अमृत है और मान हलाहल विष ॥ ३॥

योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह भली-भाँति देखकर भूमि पर पैर रखे, भली-भाँति कपड़े से छानकर पानी पीये, भली-भाँति जानकर कि अमुक बात सत्य है, कोई बात बोले और भली-भाँति बुद्धि से परख कर जो सोच-समझ रहा है उसे सोचे-समझे ॥ ४॥ आतिथ्यश्राद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च।

महाजनञ्च सिद्धचर्यं न गच्छेद्योगिवत् क्विचत् ।।१।

व्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे सर्वस्मिन् भुक्तवज्जने ।

अटेत योगिवद् भैक्ष्यं न तु त्रिष्वेव नित्यशः ।।६।

यथैवमवमन्यन्ते जनाः पिरभवन्ति च ।

तथा युक्तश्चरेद्योगी सतां वर्त्म न दूषयन् ।।७।

भैक्ष्यञ्चरेद् गृहस्थेषु यायावरगृहेषु च ।

श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योपिदश्यते ।।६।

अथ नित्यं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्यतिः ।

श्रद्धानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु ।।६।

योगी यदि योगविद्या को जानता है तो उसे अपनी योगसिद्धि के प्रदर्शनार्थं अतिथि सत्कार के आयोजनों, नित्यनैमित्तिकादि श्राद्धोत्सवों, यज्ञयाग के अनुष्ठानों, देवयात्रा के महोत्सवों और जनसमूहों में कहीं-भी नहीं जाना चाहिये।। ५।।

योगवेता योगी को ऐसे घरों में भिक्षाटन करना चाहिये जहाँ बहुत लोग न रहते हों, जहाँ पाकशाला में न घुंआँ निकलता हो और न आग जलती हो और जहाँ परिवार के सब लोग भोजन से निवृत्त हो चुके हों किन्तु ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि वह इन्हीं तीन विशेषताओं वाले किसी के घर में निरन्तर भिक्षा के लिये पहुँच जाया करे। ६॥

योग-साधना में लगे योगी को अपने किसी आचार-व्यवहार से सदाचरण को कलंकित नहीं करना चाहिये, जिसके कारण लोगों की अवमानना और तिरस्कार का पात्र बनना पड़े ॥ ७ ॥

योगी को भिक्षाचरण के लिये गृहस्थों के आवासों अथवा यायावरों अर्थात् परिव्राजकों के निवासों पर जाना चाहिये। किन्त परिव्राजकों की अपेक्षा गृहस्थों के आवासों पर भिक्षाचर्या अधिक उत्तम हैं। वस्तुतः योगी की आजीविका यही है।। ८।।

गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों में भी शीलवान्, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, श्रोत्रिय और उदाराशय ब्राह्मण गृहस्थों के घरों में योगी सदा भिक्षाचरण करने जा सकता है।। ९॥ अत अध्वं पुनश्चापि अदुष्टापिततेषु च ।
भैक्ष्यचर्या विवर्णेषु जघन्या वृत्तिरिष्यते ॥१०।
भैक्ष्यं यवागूं तक्षं वा पयो यावकमेव वा ।
फलं मूलं प्रियङ्गः वा कणपिण्याकंसक्तवः ॥११।
इत्येते च शुभाहारा योगिनः सिद्धिकारकाः ।
तत् प्रयुञ्ज्यान्मुनिर्भवत्या परमेण समाधिना ॥१२।
अपः पूर्वं सकृत् प्राश्य तृष्णीं भूत्वा समाहितः ।
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता ॥१३।
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा ।
उदानाय चतुर्थो स्याद्वचानायेति च पञ्चमी ॥१४।
प्राणायामैः पृथक् कृत्वा शेषं भुञ्जीत कामतः ।
अपः पुनः सकृत् प्राश्य आचम्य हृदयं स्पृशेत् ॥१४।

इसके अतिरिक्त योगी यदि अन्यत्र भिक्षाचरण करे तो उसे ऐसे घरों में जाना चाहिये जहाँ रहने वाले दुष्टाचारी और पतित न हों। निम्न वर्ण के लोगों के घरों में भिक्षाचर्या योगी की बड़ी निन्दनीय आजीविका समझनी चाहिये॥ १०॥

योगी की भिक्षा के लिये यवागू अथवा चावल की खोर, तक अथवा मट्ठा, दूध, जौ की बनी दिलया, फल, मूल, प्रियङ्ग के दाने, अन्न के कण, पिण्याक अथवा पीठा तथा सत्तू—ये खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि योगियों के लिये ये ही भोज्य पदार्थ शुभ हैं और उनकी योगसिद्धि में उपकारक हैं। इन भोज्य पदार्थों से योगी श्रद्धामिक के साथ तथा समाहित चित्त होकर अपना आहार करे।। ११-१२॥

इन भैक्ष्य-पदार्थों के भोजन के पहले योगी को बिना बोले-चाले, एकाग्रचित्त होकर प्राणायामपूर्वक 'ॐ प्राणाय स्वाहा' बोलकर एक बार जल का प्राश्चन करना चाहिये, जो कि प्राणाग्न में सुसकी पहली आहुति है। दूसरी आहुति 'ॐ अपानाय स्वाहा' तीसरी आहुति 'ॐ सग्देनीय स्वाहा' चौथी आहुति 'ॐ उदानाय स्वाहा' और पाँचवीं आहुति 'ॐ व्यानाय स्वाहा' बोलकर उसे प्राणाग्नि में देनी चाहिये। इन आहुतियों के अनुष्ठान के बाद योगी अपनी इच्छा के अनुसार भिक्षान्न का भोजन करे आहुतियों के अनुष्ठान के बाद योगी अपनी इच्छा के अनुसार भिक्षान्न का भोजन करे और भोजन कर चुकने पर एक बार और जल का प्राश्चन करे तथा आचमन करके अपने हृदय का स्पर्श करे।। १३-१५॥

अस्तेयं ब्रह्मचर्यंञ्च त्यागोऽलोभस्तथैव च।

व्रतानि पञ्च भिक्षूणार्मीहंसापरमाणि वै ।।१६।

अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम् ।

नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमाः पञ्च कीर्तिताः ।।१७।

सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत्कार्य्यसाधकम् ।

ज्ञानानां बहुता येयं योगविद्यकरा हि सा ।।१८।

इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत् ।

अपि कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्नुयात् ।।१८।

त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ।

पिधाय बुद्धचा द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ।।२०।

शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च ।

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ।।२१।

योगियों के ये पाँच व्रत हैं—१. अस्तेय, २. ब्रह्मचर्य, ३. त्याग, ४. अलोभ तथा अन्तिम ५. अहिंसा ॥ १६॥

इसी प्रकार योगियों के लिये पाँच नियम हैं—१. अक्रोध, २. गुरुसेवा, ३. शौच अथवा शुद्धि, ४. मिताहार और ५. नित्य वेदाध्ययन ॥ १७॥

योगी को योगसिद्धि के लिये उपकारी सभी ज्ञानों के सारभूत ब्रह्मज्ञान की उपासना करनी चाहिये। ज्ञान के प्रकार तो अनेक हैं किन्तु वे योगसिद्धि के विघ्न हैं, साधक नहीं ॥ १८॥

<sup>&#</sup>x27;यह भी जानना चाहिये', 'वह भी जानना चाहिये'—इस प्रकार की ज्ञान की प्यास लिये जो योगसाधना में प्रवृत्त होता है, वह सहस्रों कल्पों में भो, योगद्वारा ज्ञेय तत्त्व अर्थात् ब्रह्म को नहीं जान सकता। योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह विषयासिक से विरत होकर, क्रोध पर विजय पाकर, स्वल्पाहार का नियम-पालन करते, इन्द्रियों को वश में रखते तथा बुद्धि से इन्द्रियरूपी देहपुरी के द्वारों को बंद करके अपना मन ब्रह्म-चिन्तन में लीन कर दे। योगी को निर्जन स्थानों में, गुफाओं में और वनस्थिलियों में ही सदा योगसाधना करनी चाहिये और वहीं यथाविधि ब्रह्म में ध्यानलय की क्रिया प्रारम्भ करनी चाहिये॥ १९-२१॥

वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः।

यस्यैते नियता दण्डाः स न्निदण्डी महायतिः ॥२२।

सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम् ।

गुणागुणमयन्तस्य कः प्रियः को नृपात्रियः ॥२३।

विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः

समस्तभूतेषु च तत्समाहितः । स्थानं परं शाश्वतमन्ययञ्च

परं हि मत्वा न पुनः प्रजायते ॥२४।

वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च

यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् ।

ज्ञानाद्धचानं सङ्गरागव्यपेतं

तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ।।२५।

वही योगी त्रिदण्डी है, वही योगी महायित है, जो नियमतः 'वाग्दण्ड' अर्थात् वाक्संयम, 'कर्मदण्ड' अथवा आचार-व्यवहार-नियन्त्रण और मनोदण्ड अथवा मन का वशीकरण—इन तीन दण्डों को धारण किया करता है ॥ २२॥

राजन् ! उस योगी के लिये, जो समस्त जगत् को, चाहे वह सत् हो अथवा असत् हो, अच्छा हो या बुरा हो और चाहे जैसा भी हो, आत्ममय देखता है, न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है ॥ २३॥

वह योगी जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, जिसके लिये मिट्टी और सोना एक समान है और जो समाहितचित्त से समस्त प्राणियों को समभाव से देखता है, अन्ततः शास्वत, अक्षय परब्रह्म को ही अपना परमप्राप्य मानता है, ऐसे योगी का पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २४॥

वेदों के अध्ययन की अपेक्षा यज्ञयागों का अनुष्ठान अधिक श्रेयस्कर है, यज्ञयाग के अनुष्ठानों की अपेक्षा जप अधिक श्रेयस्कर है, जप की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेयस्कर है और ज्ञान की अपेक्षा राग और आसिक से रहित ध्यान अधिक श्रेयस्कर है। जभी योगी इस ध्यान की प्राप्ति कर लेता है, तभी वह ब्रह्मात्मैक्यभाव की भी प्राप्ति कर लेता है अथवा परब्रह्ममय हो जाता है।। २५।।

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी शुचिस्तथैकान्तरितयंतेन्द्रियः । समाप्नुयाद्योगिममं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥२६॥

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे योगिचर्यानामैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥

वह महात्मा योगी, जो समाहितचित्त होता है, ब्रह्मचिन्तन में लीन रहता है, योगसाधना में प्रमाद नहीं करता, जिसके वाक्, मन तथा कर्म—तोनों विशुद्ध हैं, जो एकान्त प्रेमी है और जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है, इस योगचर्या का वस्तुतः एकमात्र अधिकारी है और वही अपने योगबल से मोक्ष प्राप्त करने में समर्थं है ॥ २६ ॥



### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में एक निम्नलिखित क्लोक (संख्या-४) है— 'चक्षुःपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेद् वाणीं बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्॥'

इसी अभिप्राय का और समान पद-वाक्य का वायुपुराण के पाशुपतयोग से संबद्ध ,'शौचाचार लक्षण' नामक प्रकरण में निम्नलिखित श्लोक देखिये—

> 'चक्षुःपूतं व्रजेन्मार्गं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेद् वाणीमिति धर्मानुशासनम्॥'

उपर्युक्त पुराणों के उपर्युक्त दोनों क्लोकों की शब्दार्थ-योजना, संभवतः मनुस्मृति (६।४६) के नीचे लिखे क्लोक को ध्यान में रख कर को गयी है—

'दृष्टिपूर्तं न्यसेत्पादं वस्त्रपूर्तं जलं पिबेत्। सत्यपूर्तां वदेद्वाचं मनःपूर्तं समाचरेत्॥'

महापुराणों के ऐतिह्यकार मनुस्मृति के रचनाकाल (२०० ई० पूर्व) के बाद ही महापुराणों का रचनाकाल मानते हैं। इस दृष्टि से मनुस्मृति के आदेश-उपदेशों का महापुराणों द्वारा अनुमोदन-समर्थन एक विचारणीय विषय है जिस पर सुधीजन का ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

(ख) इस अध्याय के कितपय प्रतिपाद्य विषय वायुपुराण के पाशुपात योग-प्रकरण के प्रतिपाद्य विषयों से बहुत साम्य रखते हैं। इस अध्याय के अनेकों रलोक भी वायुपुराण के पाशुपातयोग-प्रकरण के रलोकों से मिलते जुलते दिखायी देते हैं। देखिये वायुपुराण के पाशुपतयोग-प्रकरण से सम्बद्ध निम्नलिखित रलोक—

'तदेनं सेतुमात्मानं अग्नि वै विश्वतोमुखस् । हिदस्थं सर्वभूतानामुपासीत विधानवित् ॥ हुत्वाष्टावाहुतीः सम्यक् श्चिस्तद्गतमानसः । वैश्वानरं हृदिस्थं तु यथावदनुपूर्वंशः । अपः पूर्वं सकृत् प्राश्य तृष्णीं भूत्वा उपासते ॥ प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता । अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा ॥ उदानाय चतुर्थीति व्यानायेति च पञ्चमी । स्वाहाकारैः परं हुत्वा शेषं भुञ्जीत कामतः । अपः पुनः सकृत् प्राश्य त्र्याचम्य हृदयं स्पृशेत् ॥'

और मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के नीचे लिखे क्लोकों (सं० १३-१५) से उपर्युक्त क्लोकों का साम्य देखिये—

'अपः पूर्वं सकृत् प्राश्य तूष्णीं भूत्वा समाहितः । प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता ॥ अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापराः । उदानाय चतुर्थी स्याद् व्यानायेति च पञ्चमी ॥ प्राणायामैः पृथक् कृत्वा शेषं भुञ्जीत कामतः । अपः पुनः सकृत् प्राश्य आचम्य हृदयं स्पृशेत् ॥'

(ख) इसी प्रकार वायुपुराण के पाशुपतयोग प्रकरण से सम्बद्ध शौचाचार लक्षण-निरूपण के निम्नलिखित रलोकों को देखिये—

'वह्नौ विघूमे व्यङ्गारे सर्वस्मिन् भुक्तवज्जने ।
विचरेन्मितमान् योगी न तु तेष्वेव नित्यशः ॥
यथैनमवमन्यन्ते यथा परिभवन्ति च ।
युक्तस्तथा चरेद् भैक्षं सतां धमंमदूषयन् ॥
भैक्षं चरेद् गृहेस्थेषु यथाचारगृहेषु च ।
श्रेष्ठा च परमा चेयं वृत्तिरस्योपिदश्यते ॥
अत ऊर्ध्वं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद् द्विजः ।
श्रद्धानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु ॥
अत ऊर्ध्वं पुनश्चापि अदुष्टपिततेषु च ।
भैक्षचर्यां विवर्णेषु जघन्या वृत्तिरुच्यते ॥

और इन क्लोकों के साथ इस अध्याय के ६ से १० वें क्लोकों को मिलाइए । ऐसा प्रतीत होता है मानों मार्कण्डेयपुराणकार ने वायुपुराण के क्लोकों को ही कहीं अविकल रूप से और कहीं छन्दोयोजना की दृष्टि से कतिपय पद-परिवर्तन के साथ अपना लिया है।

इन दोनों पुराणों ने सम्भवतः मनुस्मृति के निम्नोद्धृत क्लोक (६।५६) को प्रमाण मान कर योगियों को भिक्षाचर्या के उपयुक्त गृहस्थावासों का निर्देश किया है—

'विघूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने। वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्॥,

(ग) मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के २२वें क्लोक में योगी के 'त्रिदण्डी-रूप' का जैसा निरूपण है वैसा हो वायुपुराण के पाशुपतयोग-प्रकरण से संबद्ध 'परमाश्रयप्राप्ति' सन्दर्भ के निम्नािक्कृत क्लोक में भी है—

'वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी व्यवस्थितः॥,

किन्तु इन दोनों पुराणों के व्यासों ने मनुस्मृति के निम्निलिखित इलोकों (१०।३-११) को घ्यान में रख कर हो सम्भवतः अपने-अपने इलोक रचे हैं—

> 'वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम् । कर्मदण्डस्तु लोकांस्त्रीन् हन्यादपरिरक्षितः ॥

वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदण्डस्त्वनाशनम् । शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विघोयते ॥

> त्रिदण्डं धारयेद् योगी शारीरं न तु वैणवम् । वाचिकं कायिकं चैव मानसं च यथाविधि ॥

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डोति स उच्यते ॥,

मार्कण्डेयपुराण का 'वाग्दण्डः' आदि रलोक वायुपुराण के 'वाग्दण्ड' आदि रलोक का अविकल रूप से अनुहरण है। वायुपुराण के 'व्यवस्थितः' राब्द के स्थान पर मार्कण्डेय पुराण में 'महायितः' राब्द प्रयुक्त हुआ है। यहां ही दोनों पुराणों के रलोकों में किञ्चन्मात्र भेद है और सम्पूर्ण रलोक एक समान है।

(घ) श्री पाजिटर ने इस अध्याय के ५वें और ६ठें क्लोकों के जो अंग्रेजी-अनुवाद किये हैं उनमें कुछ भ्रान्तियां है जिनका निर्देश मार्कण्डेयपुराण के पाजिटर कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुशीलन-अनु-संधान करने वाले लोगों की दृष्टि में रख कर किया जा रहा है। श्री पाजिटर का अनुवाद निम्नलिखित है—

'The yogi should nowhere become a guest, nor attend Śrāddhas or sacrifices, pilgrimages to the gods or festivals, nor visit the banker for the sake of any advantage. The yogi should roam about for alms among what is flung away, among what is smokeless, where the charcoal is extinguished, among all people who have eaten, but not constantly among the three. (Verses 5.6),

यह अनुवाद मार्कण्डेयपुराण के रचियता के अभिप्राय से मेल नहीं खाता। इस अनुवाद के अनुसार योगी को श्राद्धों में निमन्त्रित होने पर उनमें न जाने का उल्लेख है किन्तु इसी पुराण के श्राद्ध विवेक-प्रकरण में श्राद्ध में योगी के सिम्मलित होने का बड़ा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है। इस अनुवाद में 'महाजन' शब्द का आजकल प्रचलित बैंकर अथवा 'सूद पर रुपये देने वाला' अर्थ किया गया है जो कि अप्रत्यािशत रूप से अशुद्ध है। यह तो पांचवें रलोक के अंग्रेजी अनुवाद की बात रही। ६ठे स्लोक का अंग्रेजी अनुवाद तो सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि 'योगी सदा इन्हीं तीन स्थानों पर भिक्षा मांगने न जाय' के साथ अंग्रेजी अनुवाद में चार स्थानों का निर्देश किया हुआ है।

॥ श्रोमार्कण्डेयपुराण के 'योगिचर्या' नामक ४१वें अघ्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥



## द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

### दत्तात्रेय उवाच-

एवं यो वर्त्तते योगी सम्यग्योगव्यवस्थितः।

न स व्यावित्ततुं शक्यो जन्मान्तरशतैरिप ॥१॥

दृष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्।
विश्वपादिशरोग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनम् ॥२॥

तत्प्राप्तये महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्।

तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूपं शृण्वतः परम् ॥३॥

अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्।

एता एव त्रयो मात्राः सात्त्वराजसतामसाः ॥४॥

निर्गुणा योगिगम्यान्या चार्द्धमात्रोद्ध्वंसंस्थिता।

गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया॥४॥

महामुनि दत्तात्रेय बोले-

राजन् ! योगसाधना में यथाविधि निरत जो योगी अपनी चर्या ऐसी बना छेता है जिसके सम्बन्ध में मैं बता चुका हूँ वह सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरों से भी इस संसार में छौटा कर नहीं लाया जा सकता ॥ १॥

ऐसा इसिलये होता है क्योंकि योगी विश्वरूप, विश्वेश्वर, सहस्रपाद-सहस्रशीषं तथा सहस्रगीव-रूप विश्व के परमकारण परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके परब्रह्ममय हो चुका होता है। जो भी योगी ऐसा होना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह परब्रह्म की प्राप्ति के लिए परमपुण्यात्मक 'ओंकार' रूप एक अक्षर का जप करे। योगी का वेदाध्ययन वस्तुतः उसका यही 'ॐ' का जप है। अब इसके आगे मैं तुम्हें इसका स्वरूप बता रहा हूँ॥ २-३॥

'ॐ' में तीन अक्षर हैं—पहला स्वर अर्थात् अकार, दूसरा स्वर अर्थात् उकार और तीसरा व्यञ्जन अर्थात् मकार । ये ही तीनों ओंकार की तीन तन्मात्रायें हैं जो कमशः सात्त्विक, राजस और तामसिक मानी गयी हैं ॥ ४॥

'ॐ' में जो ऊपर अनुस्वार रूप अद्धंमात्रा है वह निर्गुण-निरञ्जन है जिसे केवल योगीजन ही जानते हैं। यह गान्धार स्वर में उच्चरित होती है जिसके कारण इसे गान्धारी माना जाता है॥ ५॥

पिपोलिकागितस्पर्शा प्रयुक्ता मूर्धिन लक्ष्यते।
यथा प्रयुक्त ओङ्कारः प्रतिनिर्ध्याति मूर्द्धिन ॥६।
तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे त्वक्षरो भवेत्।
प्राणो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म वेध्यमनुक्तमम् ॥७।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्।
ओमित्येतत् त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्नयः॥६।
विष्णु-र्ब्रह्मा-हरश्चैव ऋक्सामानि यजूषि च।
मात्राः साद्धश्चि तिस्रश्च विज्ञेयाः परमार्थतः॥९।
तत्र युक्तस्तु यो योगी स तल्लयमवाप्नुयात्।
अकारस्त्वथ भूलोंक उकारश्चोच्यते भुवः॥१०।
सव्यञ्जनो मकारश्च स्वलोंकः परिकल्प्यते।
व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाव्यक्तसंज्ञिता॥१९।

योगी जब इस अनुस्वार रूप अर्द्धमात्रा का उच्चारण करते हैं तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानों यह उनकी मूर्घा से उच्चरित हो रही है जिससे वे अपनी मूर्घा पर धीमी चाल से चलती चींटी के स्पर्श सरीखे स्पर्श का अनुभव किया करते हैं ॥ ६॥

इस स्थित में योगी ओङ्कारमय हो जाता है और ओङ्कार रूप अक्षर में तन्मय होकर अक्षर अनिश्वर ब्रह्मरूप हो जाता है। योगी के लिये परब्रह्म लक्ष्य है, योगी का प्राण धनुष है और उसका आत्मतत्त्व बाण है। समाहितिचत्त होकर ही योगो पर-ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेघ कर सकता है और जैसे बाण अपने लक्ष्य को विद्ध कर लक्ष्य में मिल जाता है वैसे हो योगी भी परब्रह्मरूपी लक्ष्य में तन्मय हो जाता है। 'अ-उ-म' ये तीन अक्षर ही वस्तुतः तीन वेद हैं, ये हो भू:-भुव:-स्वः रूपी तीन लोक हैं, ये ही आह्वनीयादि अग्नित्रय हैं, ये ही ब्रह्मा-विष्णु-महेश रूप त्रिदेव हैं और ये हो ऋक्-यजुष् और साम हैं। योगो को अनुस्वार युक्त 'अ-उ-म' की तीन मात्राओं को वस्तुतः इसी दृष्टि से देखना चाहिए॥ ७-९॥

इस अनुस्वार युक्त त्रिमात्र ओंकार में जो योगी योगलीन हो जाता है वह ब्रह्म-लीन हो जाता है। इस त्रिमात्र ओंकार में, योगी के लिए, अकार भूलोंक है, उकार भुवर्लोक है और अनुस्वार युक्त मकार स्वर्लोक है। योगी के लिए ओंकार की पहली मात्रा तृतीया चिच्छिक्तिरर्द्धमात्रा परं पदम्।
अनेनैव क्रमेणैता विज्ञेया योगभूमयः ॥१२।
ओमित्युच्चारणात् सर्वं गृहीतं सदसद् भवेत्।
ह्रस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दैर्घ्यसंयुता ॥१३।
तृतीया च प्लुतार्द्धांख्या वचसः सा न गोचरा।
इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंज्ञितम् ॥१४।
यस्तु वेद नरः सम्यक् तथा ध्यायित वा पुनः।
संसारचक्रमुत्सुज्य त्यक्तित्रविधबन्धनः ॥१४।
प्राप्नोति ब्रह्मणि लयं परमे परमात्मिन ।
अक्षीणकर्मबन्धश्च ज्ञात्वा मृत्युमरिष्टतः ॥१६।

इस विश्व ब्रह्माण्ड में जो भी सत् अथवा असत् है वह सब 'ॐ' के उच्चारण में ही अन्तर्भूत हो जाता है। ॐ की पहली 'अ' की मात्रा ह्रस्व है, दूसरी 'उ' की मात्रा दीर्घ है, तीसरी 'म्' की मात्रा प्लुत है और जो अनुस्वाररूप अर्द्धमात्रा है वह तो वाणी का विषय ही नहीं। इस प्रकार जो परब्रह्म है वह वस्तुतः ॐकार स्वरूप है॥ १३-१४॥

जो योगी ओङ्कार के इस रहस्य को जानता है और इसके ध्यान में लीन हो जाता है वह संसार-चक्र में घूमते रहने से छुटकारा पा जाता है क्योंकि उसके कार्मिक आत्मिक, तथा मायोय बन्धन टूट जाते हैं। वह योगी परात्पर परब्रह्म परमेश्वर में आत्मलय पा लेता है। किन्तु जिस योगी के कर्मबन्ध नही टूट पाये हैं वह योग के अरिष्टों अथवा महाविध्नों को जान कर अपनी मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। १५-१६।।

<sup>&#</sup>x27;अ' की मात्रा व्यक्त है, 'उ' की मात्रा अव्यक्त है, तीसरी 'म्' की मात्रा चित् शक्ति है और अनुस्वार की अर्द्धमात्रा परब्रह्म रूप है। इसी क्रम से योगी को इन मात्राओं को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट योग की भूमिकाओं के रूप में मानना चाहिए॥ १०-१२॥

उत्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुनर्योगित्वमृच्छिति । तस्मादिसद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः । . ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तौ न सीदित ।।१७।

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे योगधर्मे ओङ्काराध्यायो नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥

ऐसा योगी अपने मृत्युकाल में ओंकार के स्मरण से पुनर्जन्म लेने पर योगी ही होता है। इसलिए, योगो के लिए, जिसकी योगसिद्धि अपूर्ण रह गयी हो, योग के अरिष्टों का भी सदा ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है क्योंकि इस अरिष्ट-ज्ञान से उसे अपनी मृत्यु वेला में साधारण मनुष्य की भांति कोई दु:ख नहीं होता ॥ १७॥



自由 · 的数,以上的 · 由,各个发生的一种,在这个方式的现在分词

PART TO A SECURE OF THE SECOND SECURITY OF THE SECOND SECO

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

#### पर्यालोचन

(क) माकंण्डेयपुराण का यह अध्याय ओङ्काराध्याय है। इसमें योगी की दृष्टि में ॐ कार के रहस्य का उद्घाटन किया गया है। पातञ्जल योगदर्शन के प्रथम समाधि-पाद के निम्नलिखित तीन सूत्र (संख्या २७-२९) ध्यान देने योग्य हैं—

'तस्य वाचकः प्रणवः ।' 'तज्जपस्तदर्थभावनम् ।' 'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ।'

पातञ्जल योगदर्शन के इन सूत्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपनिषद् युग की ओङ्कार महिमा का अनुकीर्तंन परिलक्षित होता है। पातञ्जलयोग-सूत्र के व्यास-भाष्य में इसीलिए इन सूत्रों पर नीचे लिखे भाष्य-वाक्य मिलते हैं—

'वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य । किमस्य सङ्केतक्वतं वाच्यवाचकत्वमय प्रदीपप्रकाश-वदवस्थितमिति । स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः । सङ्केतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवार्थमभिनयित, यथाऽवस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः सङ्केतेनावद्योत्यतेऽयमस्य पिताऽयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्विप वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव सङ्केतः क्रियते, सम्प्रतिपत्तिनित्यत्या नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ।'

'प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना, तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतिश्चत्तमेकाग्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम्—

'स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥'

'ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूप-दर्शनमप्यस्य भवति ।'

पातञ्जलयोग आगमिक योग है किन्तु मार्कण्डेयपुराण में प्रतिपादित दत्तात्रेयो-पज्ञ योग तान्त्रिक योग है। दत्तात्रेय द्वारा उपदिष्ट योग में आगम और तन्त्र— दोनों का गङ्गा-यमुना-संगम है। राजयोग के साथ हठयोग के समन्वय के प्रवर्तक योगी-स्वर दत्तात्रेय ही माने जाते हैं।

(ख) महापुराणों में चतुर्थ वायुपुराण में भो ओङ्कार-प्राप्ति लक्षण का प्रकरण है जिसके नीचे लिखे कुछ क्लोक द्रष्टव्य हैं जो कि मार्कण्डेयपुराण के इस ओङ्काराध्याय में भी कुछ परिवर्तित रूप में मिलते हैं—

'अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि ओङ्कारप्राप्तिलक्षणम्।
एष त्रिमात्रो विज्ञेयो व्यञ्जनञ्चात्र सस्वरम्॥
प्रथमा वैद्युती मात्रा द्वितीया तामसी स्मृता।
तृतीयां निगुंणों विद्यान्मात्रामक्षरगामिनीम्॥

गान्धर्वीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंभवा।
पिपीलिकासमस्पर्शा प्रयुक्ता मूष्टिन लक्ष्यते।।
तथाप्रयुक्तमोङ्कारं प्रतिनिर्वाति मूर्धिन।
तथोङ्कारमयो योगी ह्यक्षरे त्वक्षरी भवेत्॥
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म गुहायां निहितं पदम्।
ओमित्येतत् त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोजनयः॥
विष्णुक्रमास्त्रयस्त्वेते ऋक् सामानि यजूषि च।
अकारस्त्वक्षरो ज्ञेय उकारः स्वरितः स्मृतः।
मकारस्तु प्लुतो ज्ञेयस्त्रिमात्र इति संज्ञितः॥
अकारस्त्वथ भूलीकं उकारो भुवरुच्यते।
सव्यञ्जनो मकारस्य स्वलीकश्च विधीयते॥

इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंज्ञितम् । यस्तु वेदयते सम्यक् तथा घ्यायति वा पुनः ॥ संसारचक्रमुत्सृज्य मुक्तबन्धनबन्धनः । अचलं निर्गुणं स्थानं शिवं प्राप्नोत्यसंशयः॥'

श्रीमार्कण्डेयपुराण के योगधर्म-प्रकरण से संबद्ध ओङ्काराध्याय नामक ४२ वां अध्याय समाप्त ॥

## विचत्वारिंशोऽध्यायः

### दत्तात्रेय उवाच-

अरिष्टानि महाराज ! शृणु वक्ष्यामि तानि ते ।
येषामालोकनान्मृत्युं निजं जानाति योगवित् ॥१।
देवमागं ध्रुवं शुक्रं सोमच्छायामरुन्धतीम् ।
यो न पश्येन्न जीवेत् स नरः संवत्सरात् परम् ॥२।
अरिश्मिबम्बं सूर्य्यस्य वीह्नं चैवांशुमालिनम् ।
दृष्ट्वैकादशमासात् तु नरो नोर्द्धन्तु जीविति ॥३।
वान्ते मूत्रपूरीषे च यः स्वणं रजतं तथा ।
प्रत्यक्षं कुरुते स्वप्ने जीवेत् स दशमासिकम् ॥४।
दृष्ट्वा प्रेतिपशाचादीन् गन्धर्वनगराणि च ।
सुवर्णवर्णान् वृक्षांश्च नव मासान् स जीविति ॥५।

महामुनि दत्तात्रेय ने आगे कहा-

राजन् ! योग-साधक के आगे जो कई एक अरिष्ट अथवा अपशकुन उपस्थित हो जाते हैं जिनके देखने से योगी को अपनी अवश्यंभावी मृत्यु का आभास हो जाता है उनके विषय में तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ॥ १॥

जो योग-साधक व्यक्ति देवमार्ग (आकाश गङ्गा) ध्रुवतारा, शुक्रग्रह, चन्द्रमा की छाया और अरुन्धती तारा को नहीं देख पाता वह एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता ॥ २॥

इसी भाँति वह योगसाधक जो सूर्यमण्डल को रिश्मरहित तथा अग्नि को रिश्म मण्डित देखता हो उसका इग्यारह महीने से अधिक जीवित रहना असंभव है ॥ ३॥

जो योगी स्वप्न में अपने वमन, मूत्र तथा पुरीष (विष्ठा) को, सोना और चाँदी के रूप में देखता है वह ऐसे अपशकुन होने पर दस महीने तक ही जीवित रह सकता है ॥ ४॥

प्रेत-पिशाच आदि के देखने पर, गन्धवंनगर के देखने पर तथा स्वर्ण के रंग वाले वृक्षों के देखने पर योगी व्यक्ति नव मास तक ही जीवित बचा रहता है ॥ ५ ॥ स्थूलः कृशः कृशः स्थूलो योऽकस्मादेव जायते ।
प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्चाष्टमासिकम् ॥६।
खण्डं यस्य पदं पाष्णंचां पादस्याग्रे च वा भवेत् ।
पांशुक्रदंमयोर्मध्ये सप्त मासान् स जीवित ॥७।
गृधः कपोतः काकालो वायसो वापि मूर्द्धनि ।
कृत्यादो वा खगो नीलः षण्मासायुःप्रदर्शकः ॥६।
हन्यते काकपङ्क्तीभिः पांशुवर्षेण वा नरः ।
स्वां च्छायामन्यथा दृष्ट्वा चतुः पञ्च स जीवित ॥९।
अनभ्रे विद्युतं दृष्ट्वा दक्षिणां दिशमाधिताम् ।
रात्राविन्द्रधनुश्चापि जीवितं द्वित्रिमासिकम् ॥१०।
घृते तैले तथादशें तोये वा नात्मनस्तनुम् ।
यः पश्येदिशरस्कां वा मासादूध्वं न जीवित ॥९१।

जो योगी बहुत मोटा हो किन्तु अकस्मात् बहुत दुबला हो जाय, जो योगी बहुत दुबला हो किन्तु अकस्मात् बहुत मोटा हो जाय और इस प्रकार उसकी प्रकृति में उलट-फेर हो जाय तो उसकी आयु आठ महीने ही अविशष्ट माननी चाहिये॥ ६॥

जिस योगसाधक व्यक्ति के पैरों की एड़ियों और पंजों के चिह्न धूल और कीचड़ पर पड़ने पर खण्डित दिखायी दें वह सात महीने तक ही जीवित बच सकता है॥ ७॥

गिद्ध, कबूतर, चील्ह, कौए, बाज अथवा किसी नीले रंग के पक्षी का योगी के सिर पर बैठ जाना उसकी ६ महीने तक की ही आयु की अवधि का सूचक है।। ८॥

जिस योगी मनुष्य पर कौओं की कतारें चोंच से चोट करें, जिस पर घूल की वर्षा हो अथवा जो अपनी छाया को विकृत रूप में देखे वह अधिक से अधिक चार या पांच महीने तक ही जीवित बच सकता है ॥ ९ ॥

यदि योगी दक्षिण दिशा में बिना मेघ के बिजलियों की चमक देखे अथवा रात में इन्द्रधनुष देखे तो उसकी आयु की अविध दो या तीन महीने की ही होती है॥ १०॥

जो योगी घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपने शरीर की छाया न देख सके और यदि देखे भी तो बिना सिर के देखे, वह एक महीने से अधिक नहीं जी सकता॥ ११॥ यस्य वस्तसमो गन्धो गात्रे शवसमोऽिष वा।
तस्यार्द्धमासिकं ज्ञेयं योगिनो नृप! जीवितम् ॥१२॥
यस्य वै स्नातमात्रस्य हृत्पादमवशुष्यते।
पिबतश्च जलं शोषो दशाहं सोऽिष जीवित ॥१३॥
सिम्भन्नो मारुतो यस्य मर्म्मस्थानानि कृन्ति।
हृष्यते नाम्बुसंस्पर्शात् तस्य मृत्युरुपस्थितः॥१४॥
स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न मृत्युः कालिमच्छिति ॥१४॥
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती हसती च यम्।
दक्षिणाशान्त्रयेन्नारो स्वप्ने सोऽिष न जीवित ॥१६॥
नम्नं क्षपणकं स्वप्ने हसमानं महाबलम्।
एकं संवीक्ष्य वलान्तं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम् ॥१७॥

राजन् ! जिस योगो की देह से बकरे की-सी गन्ध आने लगे अथवा मुदें को-सो गन्ध आने लगे उसकी आयु की अवधि आधे महीने की ही रह जाती है ॥ १२॥

जिस योगसाधक के हृदय और चरण स्नान करने के बाद अविलम्ब सूख जाय अथवा जिसका गला पानी पीने के बाद हो सूख जाय वह अधिक से अधिक दस दिन तक ही जीवित रह सकता है ॥ १३ ॥

जिस योगसाधक की प्राणवायु उखड़ कर उसके मर्म स्थानों को पीडित करने लगे अथवा जो जल का स्पर्श कर दुःख का अनुभव करने लगे उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी समझनी चाहिये॥ १४॥

जो योगसाधक व्यक्ति सपने में यह देखे कि वह भालू अथवा बंदर पर बैठा है और गाना गाते दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है उसे यह समझ लेना चाहिये कि उसकी मृत्यु में कोई विलम्ब नहीं है ॥ १५ ॥

जो (योगी अथवा साधारण मनुष्य) स्वप्न में यह देखे कि लाल अथवा काली साड़ी पहनी, गाना गाती और हँसती हुई कोई नारी उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है उसे यह समझ लेना चाहिये कि वह जीवित नहीं रह सकता ॥ १६॥

यदि स्वप्न में कोई नंग-धिड़ंग, लम्बा-तगड़ा, हँसता-खेलता और डग भरता क्षपणक दिखायी दे जाय तो यही समझना चाहिये कि मौत आ पहुँची है ॥ १७॥

आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नं पङ्कसागरे।
स्वप्ने पश्यत्यथात्मानं स सद्यो म्नियते नरः।।१८।
केशाङ्गारांस्तथा भस्म भुजङ्गान्निर्जलां नदीम्।
दृष्ट्वा स्वप्ने दशाहात्तु मृत्युरेकादशे दिने।।१९।
करालैर्विकटैः कृष्णैः पुरुषैरुद्यतायुद्यैः।
पाषाणैस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मृत्युं लभेन्नरः।।२०।
सूर्य्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति सम्मुखम्।
विपरीतं परीतं वा स सद्यो मृत्युमृच्छित।।२१।
यस्य वै भुक्तमात्रस्य हृदयं बाधते क्षुधा।
जायते दन्तघर्षश्च स गतायुर्न संशयम्।।२२।
दीपगन्धं न यो वेत्ति त्रस्यत्यिह्न तथा निशि।
नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवित।।२३।

जो योगी व्यक्ति स्वप्न में अपने को अथाह कीचड़ में सिर तक डूबा हुआ देख ले, वह, अविलम्ब मर जाता है ॥ १८॥

जो भी योग-साधक स्वप्न में यह देखे कि उसके सिर के केशों पर अंगार गिर रहे हैं, भस्म उड़ रही है, साँप लोट रहे हैं और निर्जंल नदी बह रही है वह दस दिन तक जीने के बाद इग्यारहवें दिन मर जाता है ॥ १९॥

जो व्यक्ति स्वप्न में यह देखता है कि विकराल, विकटाकार, कृष्णवर्ण तथा हाथ में शक्ष उठाये पुरुष उसे पत्थरों के टुकड़ों से मार रहे हैं वह तत्काल काल के गाल में चला जाता है।। २०॥

सूर्योदय के समय जिसके सामने, पीछे या चारों ओर कोई गोदड़ी चिल्लाती हुई चलती दिखायी देती है वह शीघ्र ही मृत्यु के मुँह में पहुँच जाता है ॥ २१ ॥

भोजन करने के तत्काल पश्चात् जिसके हृदय में भूख की पोड़ा होने लगती है और दाँत किटकिटाने लगते हैं उसका जीवन, निःसंदिग्ध रूप से, समाप्त समझना चाहिये॥ २२॥

जिसे बुझते दीपक की गन्ध का अनुभव नहीं होता, जिसे दिन और रात में भय लगा करता है और जो अपने सामने खड़े व्यक्ति की आँखों में अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं बच सकता ॥ २३॥

शक्तायुधं चार्द्धरात्रे दिवा ग्रहगणन्तथा।
दृष्ट्वा मन्येत संक्षीणमात्मजीवितमात्मवित्।।२४।
नासिका वक्रतामेति कर्णयोर्नमनोन्नती।
नेत्रञ्च वामं स्रवित यस्य तस्यायुष्ट्गतम्।।२४।
आरक्ततामेति मुखं जिह्वा वा श्यामतां यदा।
तदा प्रान्नो विजानीयान्मृत्युमासन्नमात्मनः।।२६।
उष्ट्र-रासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम्।
प्रयाति तञ्च जानीयात् सद्योमृत्युं न संशयः।।२७।
पिधाय कणौं निर्घोषं न शृणोत्यात्मसम्भवम्।
नश्यते चक्षुषोज्योतिर्यस्य सोऽपि न जीवित।।२८।
पततो यस्य वै गर्ते स्वप्ने द्वारं पिधीयते।
न चोत्तिष्ठित यः श्रभ्रात्तदन्तं तस्य जीवितम्।।२९।

उस योगी को अपना जीवन समाप्तप्राय समझना चाहिये जिसे आधी रात में इन्द्रधनुष और दिन में ग्रह-नक्षत्र दिखायी पड़ने लगते हैं।। २४॥

जिस योगी की नासिका टेढ़ी हो जाती है, जिस योगी के कान नीचे-ऊपर हो जाते हैं और जिस योगी की बायी आंखसे पानी गिरने लगता है उसे यह समझ लेना चाहिये कि उसका प्राणान्त सिन्नकट है ॥ २५॥

जिसका मुख-मण्डल लाल हो जाता है और जिसकी जिह्ना स्थामवर्ण की हो जाती है उस योगी को यह समझ लेना चाहिये कि उसकी मृत्यु आ पहुँची है ॥ २६॥

जो स्वप्न में ऊँट अथवा गधे पर सवार होकर, अपने आपको, दक्षिण दिशा को ओर चलता देखता है उसकी मृत्यु, निश्चित रूप से, उसके सम्मुख उपस्थित समझनी चाहिये ॥ २७ ॥

जो व्यक्ति, अंगुलिओं से कानों को बंद करने के बाद अपने हृदय के भोतर प्राण-संचार की ध्विन नहीं सुन पाता और जिसकी आँखों की ज्योति नष्ट हो जाती है वह भी जीवित नहीं रह सकता ॥ २८॥

जो व्यक्ति स्वप्न में अपने आपको किसी गहरे गड्ढे में गिरते और उसके द्वार के बंद होते देखता है जिसके कारण वह गड्ढे से ऊपर नहीं निकल सकता उसका जीवन इसी अपशकुन के दर्शन के साथ समाप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ उध्वी च दृष्टिनं च संप्रतिष्ठा

रक्ता पुनः संपरिवर्तमाना।

मुखस्य चोष्मा शुष्रिरञ्च नाभेः

शंसन्ति पुंसामपरं शरीरम्।।३०।

स्वप्नेऽग्निं प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः।

जलप्रवेशादिप वा तदन्तं तस्य जीवितम्।।३९।

यश्चाभिहन्यते दुष्टैर्भूतै रात्रावथो दिवा।

स मृत्युं सप्तराज्यन्ते नरः प्राप्नोत्यसंशयम्।।३२।

स्ववस्त्रममलं शुक्लं रक्तं पश्यत्यथासितम्।

यः पुमान् मृत्युमासन्नं तस्यापि हि विनिर्दिशेत्।।३३।

स्वभाववैपरीत्यन्तु प्रकृतेश्च विषय्ययः।

कथयन्ति मनुष्याणां सदासन्नौ यमान्तकौ।।३४।

येषां विनीतः सततं येऽस्य पूज्यतमा मताः।

तानेव चावजानाति तानेव च विनिन्दित्।।३४।

जिसकी आँखों की पुतिलयां ऊपर की ओर चली गईं हैं, जिसकी आँखें स्थिरता खो चुकी हैं, जिसकी आँखों का रंग लाल हो गया है, जिसकी आंखों चारों ओर घूम रही हैं, जिसका मुंह तप गया है और जिसकी नाभि भोतर धंसती जा रही है उसे देखकर यह समझ लेना चाहिये कि वह इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा है ॥ ३०॥

जो स्वप्न में यह देखता है कि वह जलती आग में प्रवेश कर रहा है और उससे बाहर नहीं निकल सकता. अथवा यह देखता है कि वह जल में प्रवेश कर रहा है जिससे वह बाहर नहीं आ सकता उसके सम्बन्ध में यही सोचना चाहिये कि ऐसे अपशकुन के साथ ही उसके जीवन का भी अन्त हो रहा है ॥ ३१॥

वह मनुष्य (योग साधक) जो रात और दिन में दुष्ट भूत-प्रेतों के द्वारा मारा-पीटा जाया करता है, वह निश्चित रूप से, सात रातों के बीतते ही, मौत के मुंह में चला जाता है ॥ ३२॥

जो मनुष्य अपने निर्मल, शुक्ल वस्त्र-परिधान को लाल रंग का अथवा काले रंग का देखने लगता है उसकी भी मृत्यु अत्यन्त आसन्न जाननी चाहिये॥ ३३॥

किसी मनुष्य का स्वभाव-परिवर्तन तथा प्रकृतिविपर्यय—ये दोनों, मानों, यह बताते हैं कि यमराज और मृत्यु उसके अत्यन्त सिन्नकट हैं। मनुष्य का स्वभाव-परिवर्तन इस प्रकार से कि जिसके समक्ष वह सदा विनयावनत रहता हो और जो उसके अत्यन्त पूजनीय हों उन्हीं का वह अपमान करने लगता है और उन्हीं की निन्दा

देवान्नार्चयते वृद्धान् गुरून् विप्रांश्च निन्दति । मातापित्रोर्न सत्कारं जामातृणां करोति च ॥३६। ः योगिनां ज्ञानविदुषामन्येषाञ्च महात्मनाम् । प्राप्ते तु काले पुरुषस्तद्विज्ञेयं विचक्षणैः ॥३७। योगिनां सततं यत्नादरिष्टान्यवनीपते । संवत्सरान्ते तज्ज्ञेयं फलदानि दिवानिशम्।।३८। विलोक्या विशवा चैषां फलपङ्क्तिः सुभीषणा । विज्ञाय कार्यों मनसि स च कालो नरेश्वर ॥३९। ज्ञात्वा कालञ्च तं सम्यगभयस्थानमाश्रितः। युञ्जीत योगी कालोऽसौ यथा नास्याफलो भवेत् ॥४०। दृष्ट्वारिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्। तत्स्वभावं तदालोक्य काले यावत्युपागतम् ॥४१। तस्य भागे तथैवाह्नो योगं युञ्जीत योगवित्। पूर्वाहणे चापराहणे च मध्याहने चापि तहिने ।।४२।

में लग जाता है। इसी भांति, प्रकृतिविपर्यय होने पर, जो देवों की अर्ची-पूजा छोड़ देता है, वृद्धजन, गुरुजन तथा द्विजगण की निन्दा करने लगता है, माता-पिता का सत्कार नहीं करता, अपने जामातृगण का निरादर करता है और योगियों, ज्ञानवृद्धों तथा महात्माओं की अवमानना में तत्पर रहने लगता है उसकी भी मृत्यु, बुद्धिमान् लोग, उसके पास पहुँची माना करते हैं॥ ३४-३७॥

महाराज! इसिल्ये योगियों के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रयत्नपूर्वक इन समस्त अरिष्टों अथवा मृत्यु चिह्नों को जान लें क्योंकि वे एक वर्ष के भीतर रात-दिन अपने कुफल देते रहते हैं। योगियों को यह भी जानना चाहिये कि इन अरिष्टों की कुफल-परम्परा बहुत लम्बी है और इसे जानकर उन्हें उस-उस समय के सम्बन्ध में (जिसमें ये कुफल मिलते हैं) विशेष ध्यान रखना चाहिये। जब योगी इन अरिष्टों से उत्पन्न कुफल का काल जान ले तब उसे निभय हो जाना चाहिये और योगसाधना में अपने को लीन कर देना चाहिए जिससे उसका वह काल निष्फल न निकल जाय।। ३८-४०॥

योगतत्त्वित् योगी इन अरिष्टों में से जब किसी अरिष्ट को देखे तब अपनी मृत्यु के भय का परित्याग कर दे और उस अरिष्ट के स्वभाव तथा उसके उपस्थित होने के समय का विचार करके, उसी समय अथवा उस अरिष्ट-दर्शन के दिन, योग-साधना में लीन हो जाय। वह उस दिन पूर्वी हूं में, मध्याह्न में तथा अपराह्ह में अथवा

यत्र वा रजनीभागे तदिरिष्टं निरीक्षितम्।
तत्रैव तावद्युञ्जीत यावत् प्राप्तं हि तिह्नम्।।४३।
ततस्त्यक्त्वा भयं सर्वं जित्वा तं कालमात्मवान्।
तत्रैवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थैर्य्यमात्मनः।।४४।
युञ्जीत योगं निर्जित्य त्रीन् गुणान् परमात्मनि।
तन्मयश्चात्मना भूत्वा चिद्वृत्तिमिप सन्त्यजेत्।।४६।
ततः परमनिर्वाणमतीन्द्रियमगोचरम्।
यद्बुद्धेर्यन्न चाख्यातुं शक्यते तत् समश्नुते।।४६।
एतत् सर्वं समाख्यातं तवालकं! यथार्थवत्।
प्राप्त्यसे येन तद्बह्म संक्षेपात्तन्निबोध मे।।४७।
शशाङ्करश्मिसंयोगाच्चन्द्रकान्तमणिः पयः।
समुत्सृजित नायुक्तः सोपमा योगिनः स्मृता।।४८।

रात के जिस प्रहर में उस अरिष्ट का दर्शन हुआ हो उसी प्रहर में, दिन निकलने के पहले ही, योग-साधना में लग जाय। इसके बाद, सभी प्रकार के भय का आतक्क छोड़कर, स्थिर चित्त होकर, अरिष्ट द्वारा सूचित मृत्युकाल पर विजय पाकर, अपने योग-साधना के स्थान पर अथवा जहां कहीं चित्त को स्थिरता और शान्ति मिले, वहीं, योग की साधना में जुट जाय। यह योगसाधना ऐसी हो जिसमें योगी सत्त्व-रजस्तमस् रूप गुणत्रय को पराजित कर, परब्रह्म परमात्मा में अपने आप को लीन कर दे और स्वयं ब्रह्ममय होकर अपनी चिद्वृत्ति का भी त्याग कर दे ॥ ४१-४५ ॥

ऐसा कर लेने के बाद योगी उस परम निर्वाण अथवा आत्यन्तिक मोक्ष को पा लेता है जो इन्द्रियों की पहुँच के परे है, चित्त के द्वारा अचिन्तनीय है, बुद्धि के लिये अगम्य है और वाणी के लिए अवणैनीय है।। ४६।।

तुमसे, मैंने, संक्षेप में, योगसिद्धि के विषय में, जो कुछ कहा है वह यथार्थ कहा है और इस योगसिद्धि से ही तुम परब्रह्ममय हो जाओगे। (अब योगी की ब्रह्ममयता की उपमा के विषय में सुनो और समझो)।। ४७।।

जैसे चन्द्रिकरण से संयुक्त होने से ही चन्द्रकान्तमिण से जलधार निकलती है, वियुक्त होने से नहीं, वैसे ही, ब्रह्म से संयुक्त होने से ही योगी को सुख-शान्ति मिलती है, वियुक्त होने से नहीं ॥ ४८ ॥

यच्चार्करिश्मसंयोगादर्ककान्तो हुताशनम्।
आविष्करोति नैकः सन्नुपमा सापि योगिनः।।४९।
पिपीलिकाखु-नकुल-गृहगोधा-किपञ्जलाः ।
वसन्ति स्वामिवद्गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यतः।।५०।
दुःखन्तु स्वामिनो ध्वंसे तस्य तेषां न किञ्चन ।
वेश्मनो यत्र राजेन्द्र! सोपमा योगसिद्धये।।५१।
मृद्वाहिकाऽल्पदेहापि मुखाग्रेणाप्यणीयसा।
करोति मृद्भारचयमुपदेशः स योगिनः।।५२।
पशुपक्षिमनुष्याद्यैः पत्रपुष्पफलान्वितम्।
वृक्षं विलुप्यमानन्तु दृष्ट्वा सिध्यन्ति योगिनः।।५३।
रुरशावविषाणाग्रमालक्ष्य तिलकाकृतिम्।
सह तेन विवर्द्धन्तं योगी सिद्धिमवाप्नुयात्।।५४।

जैसे सूर्यरिंग से संयुक्त होने पर हो सूर्यकान्तमणि से अग्नि उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं, वैसे ही ब्रह्म से संयुक्त होने पर ही योगी को निर्वाणप्राप्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ ४९ ॥

जैसे चींटी, चूहा, नेवला, गिरगिट और कबूतर किसी घर में उसके स्वामी बन कर रहते हैं किन्तु उस घर के ढह जाने पर उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं और उन्हें कोई दुःख नहीं होता क्योंकि दुःख तो उस घर के वास्तविक स्वामी को होता है। वैसे ही, राजन् ! सिद्ध योगी को भी शरीर रूपी घर के ध्वस्त होने पर कोई दुःख नहीं होता ॥ ५०-५१॥

जैसे दीमक, जिसकी देह बड़ी छोटी होती है और जिसका मुँह भी बड़ा छोटा होता है, मिट्टी का बड़ा ढूह खड़ा कर देता है वैसे हो योगी भी अपनी योगसिद्धि से परमनिर्वाण रूप भवन का निर्माण कर लेता है ॥ ५२॥

जब योगी किसी लहलहाते, फले-फूले वृक्ष को, पशुपक्षी-मनुष्य प्रभृति प्राणियों के द्वारा विनष्ट किये जाते देखता है तब उसे यह अनुभव होता है कि उसका योग सिद्धि की स्थिति में पहुँच रहा है क्योंकि वह अपने देहरूपी वृक्ष को विनष्ट होते निलिप्त भाव से देखता है जिसमें उसे कोई दुःख नहीं होता ॥ ५३॥

जैसे मृगशावक का श्रृंगभाग आरम्भ में तिलक के समान दीखता है परन्तु उसके शरीर के बढ़ने के साथ-साथ अन्त में बढ़ जाता है वैसे ही योगी भी योगसाधना का आरम्भ करता है किन्तु क्रमशः योगसाधना में लीन रहते-रहते योग का परम प्राप्य पा लेता है ॥ ५४॥ द्रवपूर्णमुपादाय पात्रमारोहतो भुवः ।
तुङ्गमार्गं विलोक्योच्चेविज्ञातं किं न योगिना ।।५५।
सर्वस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषस्य या ।
चेष्टा तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिनः कृतकृत्यता ।।५६।
तद्गृहं यत्र वसितः तद्भोज्यं येन जीवित ।
येन सम्पद्यते चार्थस्तत्सुखं ममतात्र का ।।५७।
अभ्याथितोऽपि तैः कार्यं करोति करणैर्यथा ।
तथा बुध्यादिभियोंगी पारक्यैः साधयेत्परम् ।।५८।

जड उवाच-

ततः प्रणम्यात्रिपुत्रमलर्कः स महोपतिः। प्रश्रयावनतो वाक्यमुवाचातिमुदान्वितः।।५९।

जब योगी किसी व्यक्ति को, जल, तेल अथवा पिघले घृत से भरे पात्र हाथ में लिये, नीचे से बहुत ऊंचे सोपानमार्ग पर चढ़ते देखता है तो उसे योग का रहस्य ज्ञात हो जाता है (क्योंकि वह समझ जाता है कि एकाग्रमनस्कता के बिना उत्तरोत्तर ऊंची योग भूमिकाओं पर क्रमशः आरोहण करना तथा अन्तिम भूमिका पर पहुँचना असंभव है)।। ५५॥

जब योगी किसी व्यक्ति को यह चेष्टा देखता है कि वह अपनी जीवनरक्षा के लिये अपना घन जमोन में खोदे गड्ढे में गाड़ कर रख रहा है तब वह योगतत्त्व का वास्तिवक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने आपको कृतार्थं मान लेता है (क्योंकि वह समझ लेता है कि योगसिद्धि के परम प्राप्य को अपने अन्तर्ह्वय में रखना अनिवार्य है क्योंकि ऐसा किये बिना योग-साधना का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता)।। ५६॥

जहां रह जाय वही घर है, जिससे प्राण बच जांय वही भोजन है और जो योग की उद्देश्य-सिद्धि है वही सुख है —तब वह कौन ऐसी वस्तु है जिसमें योगी की ममता-

बुद्धि अटकी है ? ॥ ५७ ॥

जैसे चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा यत्र-तत्र आकृष्ट किये जाने पर भी कोई व्यक्ति उन्हीं इन्द्रियों को साधन बना कर अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करता है वैसे ही बुद्धि प्रभृति के द्वारा यत्र-तत्र आकृष्ट किये जाने पर भी, योगी, उन्हीं के द्वारा, जिनमें उसका कोई ममत्व नहीं, अपनी योगसिद्धि (परब्रह्मप्राप्ति) रूप कार्य सिद्ध कर लेता है।। ५८।। जड ने आगे कहा—

(योगसिद्धि के विषय में महामुनि दत्तात्रेय से) यह सब सुनने-जानने के बाद महाराज अलर्क ने दत्तात्रेय को प्रणाम किया और विनयावनत होकर अत्यधिक प्रसन्नता के साथ यह कहा ॥ ५९ ॥

## अलर्क उवाच--

दिष्टचादेवैरिदं ब्रह्मन् ! पराभिभवसम्भवम् । उपपादितमत्युग्रं प्राणसन्देहदं भयम् ॥६०। • दिष्टचा काशिपतेर्भूरि-बलसम्पत्पराक्रमः। यदुच्छेदादिहायातः स युष्मत्सङ्गदो मम ॥६१। विष्टचा मन्दबलश्चाहं विष्टचा भृत्याश्च मे हताः। दिष्टचा कोषः क्षयं यातो दिष्टचाहं भीतिमागतः ॥६२। दिष्टचा त्वत्पादयुगलं मम स्मृतिपथं गतम्। दिष्टचा त्वदुक्तयः सर्वा मम चेतसि संस्थितः ॥६३। विष्टचा ज्ञानं ममोत्पन्नं भवतश्च समागमात्। भवता चैव कारुण्यं दिष्टचा ब्रह्मन् ! कृतं मम ॥६४। अनर्थोऽप्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोदये। यथेदमुपकाराय व्यसनं सङ्गमात्तव ॥६५।

महाराज अलर्क की उक्ति-

(अवधूत कुलनायक गुरुदेव !) मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि देवताओं ने मेरे मन में शत्रु द्वारा पराजय से उत्पन्न, अत्यन्त उग्र तथा प्राणों को भी संदेह में डाल देने वाला भय उत्पन्न कर दिया ॥ ६० ॥

वस्तुतः यह मेरा सौभाग्य ही था कि काशिराज का पराक्रमी विशाल सैन्यबल मेरे विनाश के लिये मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ जिससे मुझे आप का सत्सङ्ग मिला ॥ ६१ ॥

वस्तुतः मेरा यह सौभाग्य था कि (काशिराज की सैन्यशक्ति के आगे) मैं निबंछ हो गया, मेरे सैनिक भृत्यों का मारा जाना भी मेरे सौभाग्य से ही हुआ, मेरे राजकोष का नाश मेरा सौभाग्य ही था और मेरे हृदय में प्राणों के भय का संचार भी मेरे लिये बड़े सौभाग्य की ही बात थी।। ६२॥

मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मेरे स्मृतिपथ पर आपके दोनों चरणकमल पधारे । मेरे लिए यह सौभाग्य की ही बात है कि आपके समस्त उपदेश मेरे हृदयपटल पर अमिट रूप से अंकित हैं ॥ ६३॥

यह मेरा सौभाग्य है कि आपसे मिलने के बाद मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया है और हे भगवन् ! यह भी मेरा सौभाग्य ही है कि आपने मुझ पर इतनी अधिक दया की है ॥ ६४ ॥

जब मनुष्य के समक्ष कल्याण का उदय होने को होता है तब अनर्थ भी अर्थ के रूप में बदल जाते हैं क्योंकि मेरे ऊपर जो महासंकट उपस्थित हुआ था, वह आपके सान्निध्यलाम से, मेरे उपकारक के रूप में बदल गया ॥ ६५॥

सुबाहुरुपकारी में स च काशिपतिः प्रभो । ययोः कृतेऽहं संप्राप्तो योगीश ! भवतोऽन्तिकम् ॥६६। सोऽहन्तव प्रसादाग्नि-निर्दग्धाज्ञानिकिल्विषः । तथा यतिष्ये येनेदृङ न भूयां दुःखभाजनम् ॥६७। परित्यजिष्ये गार्हस्थ्यमात्तिपादपकाननम् । त्वत्तोऽनुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुम्महात्मनः ॥६८।

दत्तात्रेय उवाच-

गच्छ राजेन्द्र! भद्रं ते यथा ते कथितं मया। निर्ममो निरहङ्कारस्तथा चर विमुक्तये।।६९।

जड उवाच-

एवमुक्तः प्रणम्यैनमाजगाम त्वरान्वितः।
यत्र काशिपतिर्भ्वाता सुबाहुश्चास्य सोऽग्रजः।।७०।
समुत्पत्य महाबाहुं सोऽलर्कः काशिभूपतिम्।
सुबाहोरग्रतो वीरमुवाच प्रहसन्निव।।७१।
राज्यकामुक काशीश! भुज्यतां राज्यमूर्जितम्।
तथा च रोचते तद्वत् सुबाहोः संप्रयच्छ वा।।७२।

भगवन् ! मेरा अग्रज सुबाहु मेरा महान् उपकारक सिद्ध हुआ और काशिराज भी (जिनसे मैं संग्राम में परास्त हुआ) मेरे लिये परमोपकारी सिद्ध हुये क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण मैंने आपके श्रीचरणों की शरण ली ॥ ६६॥

अब मैं, जिसके अज्ञान के पापपुंज आपकी कृपा की अग्नि की ज्वाला में जल कर राख हो गये हैं, ऐसा प्रयत्न करूँगा कि भविष्य में कभी-भी इस प्रकार के दुःखों का पात्र न बन सक्ं॥ ६७॥

अब मैं आप ज्ञानदाता महात्मा की आज्ञा लेकर, समस्त सांसारिक संतापरूप पादपपुंज के महावन इस गृहस्थ-जीवन से संन्यास ले लूंगा ॥ ६८॥ वतात्रेय बोले—

राजाधिराज अलर्क महाराज ! आप जांय, आपका कल्याण हो और जैसा मैंने आपसे कहा है उसके अनुसार आचारण करते हुए, आप, अहंकार और ममकार का परित्याग कर परमनिर्वाण की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशोल हों ॥ ६९ ॥ जड ने अपने पिता से आगे कहा—

पिताजी ! महामुनि दत्तात्रेय के द्वारा ऐसा कहे जाने के बाद, राजा अलक ने महामुनि को प्रणाम किया और त्वरित गित से चल कर वहां जा पहुँचा जहां काशिराज और उसके अग्रज सुबाहु—दोनों विराजमान थे। अलक ने, अपने अग्रज सुबाहु के समक्ष, महावीर तथा महापराक्रमी काशिराज के समीप हंसते हुये कहा—राज्यकामुक काशिराज ! आप अब, मेरे विशाल साम्राज्य का सुख भोग करें अथवा यदि आपकी इच्छा हो, तो, सुबाहु को साम्राज्य सौंप दें॥ ७०-७२॥

## काशिराज उवाच-

किमलर्क ! परित्यक्तं राज्यं ते संयुगं विना । क्षित्रियस्य न धर्मोऽयं भवांश्च क्षत्रधर्मवित् ॥७३। निर्जितामात्यवर्गस्तु त्यक्त्वा मरणजं भयम् । सन्दधीत शरं राजा लक्ष्यमुद्दिश्य वैरिणम् ॥७४। तं जित्वा नृपतिर्भोगान् यथाभिलिषतान् वरान् । भुञ्जीत परमं सिद्धचै यजेत च महामखैः ॥७५।

#### अलर्क उवाच-

एवमीदृशकं वीर ! ममाप्यासीन्मनः पुरा ।
साम्प्रतं विपरीतार्थं श्रृणु चाप्यत्र कारणम् ।।७६।
यथायं भौतिकः सङ्घस्तथान्तः करणं नृणाम् ।
गुणास्तु सकलास्तद्वदशेषे ब्वेव जन्तुषु ।।७७।
चिच्छक्तिरेक एवायं यदा नान्योऽस्ति कश्चन ।
तदा का नृपते ज्ञानान्मित्रारिप्रभुभृत्यता ।।७८।

#### काशिराज की उक्ति-

अरे अलर्क ! युद्ध किये बिना हो तुमने अपना राज्य छोड़ दिया ! यह क्षत्रिय का धर्म नहीं । तुम हो क्षत्रधर्म के वेता हो । राज का यह धर्म है कि वह अपने अमात्यवर्ग तथा सैन्यबल के पराजित हो जाने पर भी, मृत्यु का भय छोड़कर, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये, अपने शत्रु को लक्ष्य बनाकर, अपने धनुष पर शर-संधान करे और जब वह शत्रु को पराजित कर ले, तब, अपनी इच्छा के अनुसार, उत्तम से उत्तम राज भोगों का भोग करे तथा अन्तिम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिये बड़े-बड़े यज्ञयांगों का आयोजन करे ॥ ७३-७५ ॥

## अलर्क ने कहा-

वीरवर काशिराज ! पहले मेरे मन में भी यही बात थी । किन्तु अब मेरा मन बदल गया है । मेरा मन क्यों बदल गया है ? इसका कारण बता रहा हूँ— सुनिये ॥ ७६ ॥

जैसे यह मानव शरीर एक भौतिक संघ है, सत्त्वादि जो तीन गुण हैं वे मनुष्यों की भांति सभी प्राणियों में विराजमान हैं और वस्तुतः भौतिक संघमात्र है, केवल एक चित् शक्ति ही ऐसी है जो सर्वत्र एकरूप-एकरस व्याप्त है इस चित् शक्ति के अतिरिक्त और किसी का शाश्वत अस्तित्व नहीं। चित् शक्ति के इस परिज्ञान की स्थिति में, महाराज! न तो किसी मित्र का कोई अस्तित्व है, न किसी शत्रुका अस्तित्व है, न किसी शत्रुका अस्तित्व है, न किसी स्वामी का अस्तित्व है और न किसी सेवक का अस्तित्व है।। ७७-७८।।

तन्मया दुःखमासाद्य त्वद्भयोद्भवमुत्तमम्। दत्तात्रेयप्रसादेन ज्ञानं प्राप्तं नरेश्वर ॥७९। निर्जितेन्द्रियवर्गस्तु त्यक्त्वा सङ्गमशेषतः। मनो ब्रह्मणि सन्धाय तज्जये परमो जयः ॥६०। संसाध्यमन्यत्तत्सिद्धचै यतः किञ्चित्र विद्यते । इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥६१। ममासि तेऽरिर्न सुबाहुरेषो ममापकारी। न सर्वमिदं यथात्मा दृष्टं मया भूप! रिपुस्त्वयान्यः ॥ द२। अन्विष्यतां तेनाभिहितो नरेन्द्रो इत्थं स हृष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः। तं भ्रातरमाभिनन्द्य दिष्टचेति वाक्यमिदं बभाषे ।। ८३। काशीश्वरं ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अरिष्टकथनं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥

महाराज ! मैंने आपके भय से उत्पन्न महादुःख भोगा है, किन्तु महामुनि दत्तात्रेय की कृपा से मुझे अब ज्ञान-लाभ का महासुख मिल गया है ॥ ७९॥

इसिलये, जितेन्द्रिय होकर, समस्त वैषियक सुखभोग की आसिक छोड़कर, अब मुझे परब्रह्म में ही अपने मनोलय के आनन्द का अनुभव करना है। यही इन्द्रिय-विजय और यही सुखासंग-विजय वस्तुतः सर्वोत्तम विजय है जिससे मैं परब्रह्ममय हो जाऊंगा ॥ ८०॥

अब, जब कि इस ब्रह्मेक्यभावना की सिद्धि के निमित्त और कुछ सिद्ध नहीं करना है, तब तो इन्द्रियों को नियन्त्रित कर, उसी ब्रह्मभावना को सिद्ध कर लेना है।। ८१।।

इस दृष्टि से, न तो में आपका शत्रु हूँ, न आप मेरे शत्रु हैं और न मेरा अग्रज सुबाहु मेरा अपकार करने वाला है। वस्तुतः, मेरे लिये, यह समस्त दृश्य जगत् चित्-शक्ति-रूप हैं, साक्षात् आत्म-स्वरूप है। आप, महाराज! अब किसी दूसरे व्यक्ति में अपने शत्रु की खोज करें॥ ८२॥

अलक के द्वारा ऐसी बात कहने पर, उसका अग्रज राजा सुबाहु बड़ा प्रसन्न हुआ और उठकर उसने अपने अनुज (अलक) का 'अहोभाग्य' की उक्ति के साथ अभिनन्दन किया और अन्त में काशिराज से निवेदन किया ॥ ८३॥

#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य अरिष्ट वर्णन है। योगसाधक के ही सामने नहीं अपितु सर्वसाधारण के सामने, स्वप्न-दशा में, कतिपय अरिष्ट अथवा अपशकुन उपस्थित हुआ करते हैं। इन अरिष्टों को मृत्युचिह्न कहा जाता है। पातञ्जल-योगसूत्र (३ य विभूतिपाद, सूत्र संख्या २२) का निम्नलिखित सूत्र है—

'सोपक्रमं निरुपक्रमञ्च कर्मं तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ।' ° इसका अभिप्राय निम्नलिखित है—

मनुष्य की आयु दो प्रकार के कमों से निर्धारित होती है। पहले प्रकार के कमें को 'सोपक्रम' कमें कहते हैं। 'सोपक्रम' कमें वे होते हैं जो अपना फल देना प्रारम्भ कर चुके हैं। दूसरे प्रकार के कमें का नाम 'निरुपक्रम' कमें, 'निरुपक्रम' कमें वह कहा जाता है जिसकी फलदायकता प्रारम्भ नहीं हुई है। योगी संयम के द्वारा जान जाता है कि दोनों प्रकार के कमों में से किस प्रकार के कमें का कितना फल अवशिष्ट रह गया है। जब तक कमें फल-भोग पूरा नहीं होता तब तक मृत्यु भी नहीं होती—इसिल्ये योगी कमें फलभोग के ज्ञान द्वारा अपनी मृत्यु का समय जान लेता है। इसके अतिरिक्त योगी अरिष्ट-दर्शन से भी अपने मृत्युकाल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

'अरिष्ट' का क्या अभिप्राय ? अरिष्ट के संबन्ध में संभवतः सर्वप्रथम चरकसंहिता का उल्लेख है जो कि निम्नाङ्कित है—

'तत्र प्रकृतवर्णोऽद्धंशरीरे विकृतवर्णोऽद्धंशरीरे द्वाविष वर्णो मर्यादाविभक्तौ दृष्ट्वा यद्येवं सव्यदक्षिणविभागेन यद्येवं पूर्वंपिश्चमिवभागेन यद्युत्तराधरिवभागेन यद्यन्तर्बेहि-विभागेन तुरस्यरिष्टमिति विद्यात् । (अरिष्टमिति कतिपंयमरणास्थापकिङ्कमिति)।'

इसका तात्पर्यं यह हैं कि आतुर अथवा रुग्ण व्यक्ति के शरीर में जो कितपय स्वभाव विपर्यय अथवा प्रकृतिविपर्यय के चिह्न कभी-कभी दृष्टिगत होते हैं वे उसकी अवश्यभावी मृत्यु के चिह्न हैं।

सुश्रुत संहिता में 'अरिष्ट' के विषय में निम्नोद्धृत उक्ति ध्यान देने योग्य है—

'शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतिविकृतिर्भवेत्। तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे ॥'

इसका अभिप्राय स्पष्ट है। इसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि जिस मनुष्य का शील अथवा शरीर अकस्मात् विकृत अथवा विपरीत दिखायी देने लगे उसके सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये कि उसके आगे 'अरिष्ट' अथवा 'मृत्यु-चिह्न' उपस्थित हो गये हैं।

इस अध्याय के निम्नोद्धृत श्लोक (संख्या ३४) में चरक और सुश्रुत की यही मान्यता सर्वथा अनुमोदित दिखायी देती है—

'स्वभाववैपरीत्यं तु प्रकृतेश्च विपर्ययः। कथयन्ति मनुष्याणां समासन्नौ यमान्तकौ॥' (ख) इस अध्याय में योगियों के अनेक प्रकार के अरिष्टों का प्रतिपादन है। ये अरिष्ट पातञ्जलयोग-सूत्र के व्यास-भाष्य में तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं जैसा कि व्यासभाष्य की नीचे लिखी उक्ति में स्पष्ट प्रतीत होता है—

'त्रिविधमरिष्टम् आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्चेति । तत्राध्यात्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्रुणोति, ज्योतिर्वा नेत्रेऽवष्टब्धे न पश्यति । तथाऽधिभौतिकं यमपुरुषान् पश्यति, पितॄनतीतानकस्मात् पश्यति । आधिदैविकं स्वर्गमकस्मात् सिद्धान् वा पश्यति विपरीतं वा सर्वमिति । अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ।'

इसका अभिप्राय यह है कि अरिष्ट के आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक भेद से तीन भेद हैं। आध्यात्मिक अरिष्ट का उदाहरण अंगुलिओं से कर्णिछिद्रों को बंद करने पर शरीर के भीतर अस्फुट किन्तु अनवरत प्राणवायुसंचार की ध्विन के श्रवण का असामर्थ्य है। आधिभौतिक अरिष्ट का अभिप्राय यमराज के भयंकर भटों का अथवा मृत पितरों का अकस्मात् दर्शन है। आधिदैविक अरिष्ट के होने पर अकस्मात् स्वगंलोक-दर्शन, अकस्मात् सिद्ध-दर्शन तथा अकस्मात् जगत् की यथावत् स्थिति का विपर्यय आदि उत्पात अथवा उपद्रव उपस्थित होते हैं। ये तीनों प्रकार के उपद्रव अथवा उत्पात तीन प्रकार के अरिष्ट अथवा मृत्युचिह्न हैं।

वाचस्पतिमिश्र ने पातञ्जलयोगसूत्रभाष्य की अपनी 'तत्ववैशारदी' व्याख्या में अरिष्टों की विशद व्याख्या की है। उनकी व्याख्या से सम्बद्ध अंश निम्नलिखित हैं—

"अरिष्टेभ्यो वा" 'इति—अरिवत् त्रासयन्तीत्यरिष्टानि त्रिविधानि मरण-चिह्नानि । 'विपरीतं वा सर्वमिति—सर्वं माहेन्द्रजालादिव्यतिरेकेण ग्रामनगरादि स्वर्गनरकमिमन्यते मनुष्यलोकमेव देवलोकमिति ।"

अर्थात् 'अरिष्ट' का अभिप्राय ऐसे मरणिचह्न हैं जो शत्रुओं की भाँति योगी तथा साधारण मनुष्य को त्रस्त अथवा भयभीत किया करते हैं। ये अरिष्ट तीन प्रकार के अर्थात् आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक होते हैं। अरिष्ट से त्रस्त अथवा ग्रस्त व्यक्ति ग्राम को स्वर्ग तथा नगर को नरक सा देखने लगता है और मनुष्यलोक को देवलोक मानने लगता है जिसका अभिप्राय यह है अरिष्ट-त्रस्त मनुष्य के लिये सभी पदार्थ अपने स्वरूप से सर्वथा विपरीत प्रतीत होते हैं।

यद्यपि इस अध्याय में अरिष्टों को आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक रूप से तीन श्रेणियों से विभक्त नहीं किया गया है किन्तु अरिष्टों का जो वर्णन है उसके आधार पर उनकी श्रेणियाँ अनायास बन जाती हैं।

आधुनिक युग में भी, पुरानी पीढ़ी के नरनारियों में, अरिष्ट-दर्शन से आसन्नमृत्यु की मान्याता दृढ़मूल दिखायी देती है। आज भी रात में किसी कुत्ते के रोने को बड़ा अशुभ माना जाता है और जनसाधारण के हृदय में किसी की मृत्यु की आशंका घर कर लेती है।

इस अध्याय का नीचे लिखा इलोक (संख्या २८) देखिये-

'पिघायकणीं निर्घोषं न श्रृणोत्यात्मकसंभवम् । नश्यते चक्षुषोज्यीतिर्यस्य सोऽपि न जीवति॥'

इसके अर्थं की मान्यता आज भी पुरानी पीढ़ी के लोगों के मन में पहले की ही भाँति घर किये हुई है। यह विषय आधुनिक परामनोविज्ञान का विषय है जिसका तर्कसंगत विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित है।

(ग) अठारह महापुराणों में चतुर्थ माने गये वायुपुराण के अरिष्टवर्णन-प्रकरण के भें भी योगी के लिये अरिष्टज्ञान की उपयोगिता और अरिष्टज्ञान के उपरान्त मनोयोग-पूर्वक योगसाधना में अभिनिवेश की अनिवार्यता का प्रसङ्ग आता है जो निम्न-लिखित है—

'अत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि अरिष्टानि निबोधत। येन ज्ञानविशेषेण मृत्युं पश्यति चात्मनः ॥ १ ॥ अरुधतीं ध्रुवं चैव सोमच्छायां महापथम्। यो न पश्येत्स नो जीवेन्नरः संवत्सरात्परम् ॥ २॥ अरिमवन्तमादित्यं रिमवन्तञ्च पावकम् । यः पश्येन्न स जीवेत मासादेकादशात्परम् ॥ ३॥ अग्रतः पृष्ठतो वाऽपि खण्डं यस्य पदं भवेत्। पांसुले कर्दमे वाऽपि सप्तमासान् स जीवित ॥ ५॥ काकः कपोतो गुध्रो वा निलीयेद्यस्य मुधंनि। क्रव्यादो वा खगः कश्चित् षण्मासान्नातिवर्तते ॥ ६॥ बध्यो वायसपंक्तीभिः पांशुवर्षेण वा पुनः। छायां वा विकृतां पश्येच्चतुः पञ्च स जीवति ॥ ७ ॥ अनभ्रे विद्युतं पश्येद्दक्षिणां दिशमाश्रितामु। उदकेन्द्रधनुर्वापि त्रयो द्वौ वा स जीवति ॥ ८॥ अप्सु वा यदि वाऽदर्शे आत्मानं यो न पश्यति। अशिरस्थं तथात्मानं मासादूष्वं न जीवति ॥ ९॥ श्वगन्धि भवेद्गात्रं वसागन्धि ह्यथाऽपि वा। मृत्युर्द्युपस्थितस्तस्य अद्धंमासं स जीवति ॥ १०॥ संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानि कृन्ति। अद्भः स्पृष्टो न हृष्येच्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ ११ ॥ ऋक्षवानरयुक्तेन रथेनाशां तु दक्षिणाम्। गायन्नथ व्रजेत् स्वप्ने विद्यान्मृत्युरुपस्थितः ॥ १२ ॥ कृष्णाम्बरधरा श्यामा गायन्ती वाऽथ चाङ्गना। यन्नयेद्दक्षिणामाशां स्वप्ने सोऽपि न जीवति ॥ १३॥

विकटैश्चैव पुरुषेरुद्यतायुधैः। कुरुणैश्च पाषाणैस्ताड्यते स्वप्ने यः सद्यों न स जीवति ॥ १७॥ सूर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्षं यस्य वै शिवा। क्रोशन्ती सम्मुखाऽम्येति स गातायुर्भवेन्नरः ॥ १८॥ यस्य वै स्नातमात्रस्य हृदयं पीडचते भृशम्। दन्तघर्षश्च तं गतायुषमादिशेत् ॥ १९॥ रात्रौ चेन्द्रायुधं पश्येद् दिवा नक्षत्रमण्डलम्। परनेत्रेषु चात्मानं न पश्येन्न स जीवति ॥ २१ ॥ उध्वी च दष्टिर्न च संप्रतिष्ठा संपरिवर्तमाना । पुन: रक्ता मुखस्य चोष्मा सुषिरा च नाभिः एव ॥ २९ ॥ अत्युष्णमूत्रो विषमस्थ यस्तु प्रावरणं शुक्लं स्वकं पश्यति मानवः। रक्तं कृष्णमपि स्वप्ने तस्य मृत्युरुपिस्थतः ॥ ३२ ॥ अरिष्टसूचिते देहे तस्मिन् काल उपागते। त्यक्त्वा भयविषादं च उद्यच्छेद् बुद्धिमान् नरः ॥ ३३॥ प्राचीं वा यदि वोदीचीं दिशं निष्क्रम्य वै शुचिः। विविक्ते जनवर्जिते ॥ ३४ ॥ समेऽतिस्थावरे देशे उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा स्वस्थ स्वाचान्त एव च ।

उपर्युक्त वायुपुराण के क्लोक-सन्दर्भ मार्कण्डेयपुराण के 'अरिष्टकथन' नामक इस अध्याय के क्लोक-सन्दर्भ से, शब्द और अर्थ—दोनों की दृष्टि से, बहुत अधिक साम्य रखते दिखायी देते हैं। दोनों पुराणों का पौर्वापर्य इसका कारण है? अथवा दोनों पुराणों ने किसी एक पुराणकोष से ऋण लिया है? यह एक अतिरिक्त गवेषणा का विषय है जिस पर पुराणविदों का ध्यान अपेक्षित है।

प्रागुदक् प्रवणे देशे तस्माद् यज्जीत योगवित् ॥ ३६ ॥"

यथादीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।

नमस्कृत्य महेश्वरम्।

धारयेन्नावलोकयेत ॥ ३५ ॥

स्वस्तिकोपनिविष्टश्च

समकायशिरोग्रीवं

॥ श्रीमार्कण्डेयपुराण के 'अरिष्टकथन' नामक ४३वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥

# चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः

सुबाहुरुवाच—

यदर्थं नृपशार्दूल ! त्वामहं शरणं गतः। तन्मया सकलं प्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भव ॥१।

## काशिराज उवाच-

कि निमित्तं भवान् प्राप्तो निष्पन्नोऽर्थश्च कस्तव ।
सुबाहो ! तन्ममाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे ।।२।
समाक्रान्तमलर्केण पितृपैतामहं महत् ।
राज्यं देहीति निर्जित्य त्वयाहमभिचोदितः ।।३।
ततो मया समाक्रम्य राज्यमस्यानुजस्य ते ।
एतत्ते बलमानीतं तद्भुङक्ष्वस्वकुलोचितम् ।।४।

सुबाहु ने कहा-

राजिंसह काशिराज! जिस उद्देश्य से मैं आपकी शरण में आया था मेरा वह उद्देश्य अब सफल हो गया है। आपकी आज्ञा से अब मैं जाना चाहता हूँ। आप सदा सुखी रहें॥ १॥

काशिराज की उक्ति-

सुबाहु ! किस उद्देश्य से तुम मेरे पास आये थे ? और मेरे पास आने से तुम्हारा क्या मनोरथ सफल हुआ ? यह सब तो मुझे बता दो । मेरा मन यह सब जानने के लिये बड़ा उत्सुक और उत्कण्ठित है । तुम जब मेरे पास आये थे तो तुमने यही बताया था कि पितृ-पितामह को परम्परा से तुम्हें प्राप्त तुम्हारे विशाल राज्य पर अलर्क ने आकमण कर दिया है और उसे पराजित कर मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूँ । मैंने, इसलिये अपने विशाल सैन्यबल के साथ तुम्हारे अनुज अलर्क के राज्य पर आक्रमण किया और तुम्हारा राज्य तुम्हें दे दिया । अब अपने कुलधर्म के अनुसार तुम राज्य-सुख का भोग करो ॥ २-४॥

सुबाहु खाच-

काशिराज! निबोध त्वं यदर्थमयमुद्यमः। . कृतो मया भवांश्चैव कारितोऽत्यन्तम्द्यमम् ।।५। भ्राता ममायं ग्राम्येषु सक्तो भोगेषु तत्त्ववित् । विमूढौ बोधवन्तौ च भ्रातरावग्रजौ मम ॥६। तयोर्मम च यन्मात्रा बाल्ये स्तन्यं यथा मुखे। कर्णयोरवनीपते ॥७। विन्यस्तः तथावबोधो तयोर्मम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता नृभिः। प्राकाश्यं मनसो नीतास्ते मात्रा नास्य पार्थिव ॥८। यातानामेकस्मिन्नवसीदति । यथैकसर्थे दुःखं भवति साधूनां तथास्माकं महीपते ॥९। सीदत्यस्मिन्नरेश्वर । गार्हस्थ्यमोहमापन्ने सम्बन्धिन्यस्य देहस्य बिभ्रति भ्रातृकल्पनाम् ॥१०।

सुबाहु ने कहा—

महाराज काशिराज! जिस उद्देश्य से मैंने यह सब साहिसक प्रयत्न किया और आप से भी बहुत अधिक साहिसक प्रयत्न करवाया—उसे मैं बता रहा हूँ आप सब कुछ जान लें। बात यह है कि मेरा छोटा भाई अलर्क, तत्त्वज्ञानी होने पर भी, पामर-जनोचित भोग-विलास में लिप्त हो गया है। मेरे दो बड़े भाई ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं और इसीलिए सांसारिक माया मोह छोड़ चुके हैं। महाराज! हम लोगों की मां ने, हमारे बचपन में, मेरे दोनों बड़े भाइयों और मेरे मुंह में जैसे अपना दूध डाला वैसे ही हमारे कानों में तत्त्वज्ञान भी डाल दिया। महाराज! हमारी माता ने, संसार में मनुष्यों की दृष्टि में, जो भी ज्ञेय पदार्थ हो सकते हैं, उन सबको हम तीन भाइयों के मन को दृष्टि के समक्ष आभासित कर दिया किन्तु चौथे अर्थात् अलर्क के लिए आभासित नहीं किया। महाराज! जैसे वाणिज्य के लिए व्यवसायी-संघ कहीं जाय और उसमें किसी एक पर विपत्ति पड़ जाय तो सभी व्यवसायी दुःखित हो जाते हैं, वैसे ही अलर्क की दुर्दशा देख कर हम तीनों भाई भी बड़े दुःखित हैं। महाराज! हमारे अनुज अलर्क को गृहस्थ जीवन के सुखभोग के मोह में पड़ने से यह सब कष्ट भोगना पड़ा। अलर्क हमारे शरीर की दृष्टि से हमारा संबन्धी है और शरीर की ही दृष्टि से हम उसके भाई की कल्पना करते हैं जिसके कारण हम भी दुःखी हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय

ततो मया विनिश्चित्य दुःखाद्वैराग्यभावना।
भविष्यतीत्यस्य भवानित्युद्योगाय संश्रितः।।११।
तदस्य दुःखाद्वैराग्यं संबोधादवनीपते।
समुद्भूतं कृतं काय्यं भद्रं तेऽस्तु व्रजाम्यहम्।।१२।
उष्ट्वा मदालसागर्भे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्।
नान्यनारीसुतैर्यातं वर्त्मं यात्विति पाथिव।।१३।
विचार्य्यं तन्मया सर्वं युष्मत्संश्र्यपूर्वकम्।
कृतं तच्चापि निष्पन्नं प्रयास्ये सिद्धये पुनः।।१४।
उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो बान्धवः सुहृत्।
यर्नरेन्द्र! न तान् मन्ये सेन्द्रिया विकला हि ते।।१४।
सुहृदि स्वजने बन्धौ समर्थे योऽवसीदित।
धर्मार्थकाममोक्षेभ्यो वाच्यास्ते तत्र न त्वसौ।।१६।

करके कि जब मेरे अनुज अलर्क पर संकट आयेगा और वह दु:खित होगा तभी उसके हृदय में विरक्ति की भावना उत्पन्न होगी, आपका आश्रय लिया जिसमें आप उस पर आक्रमण का साहसिक अभियान करें॥ ५-११॥

महाराज ! अब मेरा कार्य सम्पन्न हो चुका है क्योंकि मेरे अनुज अलक पर जो दुःख आ पड़ा है उससे उसे ज्ञान हो चुका है जिसके कारण उसके मन में वैराग्य-भावना भी उत्पन्न हो गयी है । अब मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ और जहाँ से आया था वहां जाना चाहता हूँ ॥ १२॥

महाराज! माता मदालसा के गर्भ में निवास कर तथा उसके स्तन का दूध पीकर मेरा अनुज (अलर्क) साधारण नारियों के पुत्रों के मार्ग पर न चले—यह सब सोच विचार कर मैंने आपका आश्रय लिया था और मेरा जो कार्य था वह भी अब सम्पन्न हो चुका है। इसलिए मैं अब अपनी योगसिद्धि में लगने के लिए जाना चाहूँगा। १३-१४॥

महाराज! मैं, ऐसे लोगों को, जो दुःख में पड़े अपने स्वजन, अपने बन्धु-बान्धव और अपने हित-मित्र की उपेक्षा करते हैं, जीवित रहते हुए भी मृतप्राय मानता हूँ। सामर्थ्यं रखने वाले अपने मित्रों, स्वजनों तथा बन्धु-बान्धवों के रहते हुए जो मनुष्य धर्म-अर्थं-काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थं की प्राप्ति में असमर्थं हो जाने से दुःखित रहा करता है वह निन्दा का उतना पात्र नहीं होता जितना कि सामर्थ्य रखने वाले

एतत् त्वत्सङ्गमाद् भूप! मया कार्य्यं महत् कृतम्। स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्भव सत्तम।।१७।

## काशिराज उवाच-

उपकारस्त्वया साधोरलर्कस्य कृतो महान्। ममोपकाराय कथं न करोषि स्वमानसम्।।१८। फलदायी सतां सिद्भः सङ्गमो नाफलो यतः। तस्मात्त्वत्संश्रयाद्युक्ता मया प्राप्ता समुन्नतिः।।१९।

सुबाहुरुवाच-

धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयम् । तत्र धर्मार्थकामास्ते सकला हीयतेऽपरः ॥२०॥ तत्ते संक्षेपतो वक्ष्ये तदिहैकमनाः श्रृणु । श्रुत्वा च सम्यगालोच्य यतेथाः श्रेयसे नृप ॥२१॥

उसके मित्र, उसके स्वजन और उसके बन्धु-बान्धव होते हैं। महाराज ! आपसे मिलने में मेरा एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हुआ है। आपका कल्याण हो, आप ज्ञानी हों, आप महापुरुष हों। अब मैं आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहूँगा ॥ १५-१७॥

## काशिराज ने कहा-

सुबाहु! तुमने अपने अनुज बेचारे अलर्क का बहुत उपकार किया है। किन्तु मेरा उपकार करने के लिए तुम्हारा मन क्यों कर कुछ नहीं सोचता! सज्जनों के साथ संगम फलदायक होता है निष्फल नहीं। वस्तुतः इसीलिए तुम्हारे संगम से मेरा बहुत बड़ा अभ्युदय हुआ है।। १८-१९।।

## सुबाहु की उक्ति—

महाराज ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थं होते हैं। आपको धर्म-अर्थं और काम रूप—तीन पुरुषार्थं पूर्णतः प्राप्त हैं। आपके लिए केवल मोक्षरूप पुरुषार्थं अप्राप्त हैं। मैं आपसे इस मोक्षरूप पुरुषार्थं के हो सम्बन्ध में, संक्षेप से, कुछ निवेदन करूंगा। आप एकाग्रचित्त होकर मेरी बात सुनें, सुनकर सोचें समझें और तदनुसार अपने आत्यन्तिक कल्याण के लिए प्रयत्न करें।। २०-२१।।

ममेतिप्रत्ययो भूप ! न कार्य्योऽहमिति त्वया ।
सम्यगालोच्य धर्मो हि धर्माभावे निराश्रयः ॥२२।
कस्याहमिति संज्ञेयमित्यालोच्य त्वयात्मना ।
बाह्यान्तर्गतमालोच्यमालोच्यापररात्रिषु ॥२३।
अव्यक्तादिविशेषान्तमिवकारमचेतनम् ।
व्यक्ताव्यक्तं त्वया ज्ञेयं ज्ञाता कश्चाहमित्युत ॥२४।
एतिसम्नेव विज्ञाने विज्ञातमिललं त्वया ।
अनात्मन्यात्मविज्ञानमेले लिमिति मूढता ॥२५।
सोऽहं सर्वगतो भूप ! लोकसंव्यवहारतः ।
मयेदमुच्यते सर्वं त्वया पृष्टो व्रजाम्यहम् ॥२६।
एवमुक्त्वा ययौ धीमान् ! सुबाहुः काशिभूमिपम् ।
काशिराजोऽपि संपूज्य सोऽलकं स्वपुरं ययौ ॥२७।

ज्ञानी सुबाहु ने काशिराज से यह सब कहा और गन्तव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया। काशिराज ने भी अलर्क का सम्मान सत्कार किया और अपनी राजधानी के लिए वे भी चल पड़े ॥ २७ ॥

महाराज ! किसी भी वस्तु के प्रति, आपको, अपने मन में ममत्व-बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। किन्तु 'अहम्' (मैं) अर्थात् आत्म-स्वरूप का समुचित परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए । यही वस्तुतः (शाक्वत) धर्म है । इस धर्म के अभाव में सभी वस्तुओं का अस्तित्व असम्भव है। मैं किसका हूँ (पिता हूँ अथवा पुत्र हूँ, अग्रज हूँ अथवा अनुज हूँ आदि) — यह एक लौकिक संज्ञा है ! इसे आप (अहम्) अथवा आत्म-स्वरूप की अन्तर्दृष्टि से देखें। बाह्य अथवा आभ्यन्तर जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं, उन पर रात्रि के अन्तिम प्रहर में, अव्यक्त से प्रारम्भ कर व्यक्त पर्यन्त, विचार कर देखें कि जो अव्यक्त (प्रकृति) है उसमें विकार नहीं होता और वह अचेतन है और जो व्यक्त है वह विकारवान् होने के साथ-साथ अचेतन भी है। इसके साथ ही आप 'अहम्' अथवा आत्मतत्त्व की सत्ता का भी विचार करें। इस 'अहम्' अथवा आत्मतत्त्व के परिज्ञान हो जाने पर समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। जो चिद्रूप आत्मतत्त्व नहीं है उसमें चिद्रूप आत्मतत्त्व की बुद्धि एक ऐसी मूढ़ता है जैसी मूढ़ता, जो आकाश नहीं है उसमें आकाश की बुद्धि रखने में है। महाराज ! यह 'अहम्' अथवा आत्मतत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। यह केवल लोक-व्यवहार की बात है कि 'मैं' (अहम्) जो शुद्ध-बुद्ध आत्मतत्त्व है, वह, अज्ञानवरा 'सुबाहु' नाम से, आपके द्वारा पूछे जाने पर, यह सब कह रहा है। अब <mark>आप इस सुबा</mark>हु को जाने की आज्ञा दें ॥ २२-२६ ॥

अलर्कोऽपि सुतं ज्येष्ठमिभिषिच्य नराधिपम्। सन्त्यक्तसर्वसङ्गः स्वसिद्धये ॥२८। जगाम वनं ततः कालेन महता निर्द्धन्द्वो निष्परिग्रहः। प्राप्य योर्गोद्धमतुलां परं निर्वाणमाप्तवान् ॥२९। सदेवासुरमानुषम्। जगदिदं सर्वं नित्यशः ॥३०। पाशैर्गुणमयैर्बद्धं बध्यमानञ्च पुत्रादिभ्रातृपुत्रादि-स्वपारक्यादिभावितैः । करणैर्दुःखार्त्तं भिन्नदर्शनम् ॥३१। आकृष्यमाणं अज्ञानपङ्करार्भस्थमनुद्धारं महामतिः। समुत्तीर्णं गाथामेतामगायत ॥३२। आत्मानञ्च अहो कष्टं यदस्माभिः पूर्वं राज्यमनुष्ठितम्। इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम् ॥३३।

अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त विषय-संग का परित्याग कर, आत्मसिद्धि के लिए, वह भी वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया। बहुत समय व्यतीत होने पर वह (अलर्क) निर्द्धन्द्व एवं निष्परिग्रह हो गया और अप्रतिम योग सिद्धि पाकर शास्त्रत सुख की अनुभूति में लीन हो गया॥ २८-२९॥

उसने ज्ञानदृष्टि से यह देख लिया कि यह सारा संसार, जिसमें देवगण, असुरवृन्द और मनुष्य-संघ समाये हुए हैं, सत्त्वादि गुणत्रय के बन्धन में बंधा हुआ है और
निरन्तर उसी में बंधता जा रहा है। अपने पुत्रादि, अपने भाई के पुत्रादि तथा अपने
और अपने से पराये के व्यवहार की भावना से भावित इन्द्रियों के द्वारा यह समस्त
संसार विषयों की ओर खिचता जा रहा है। भेददृष्टि के कारण यह सारा संसार दुःख
से पीड़ित है, अज्ञान के कीचड़ के गर्भ में गिरा जा रहा है जहाँ से निकल पाना उसके
लिए अत्यन्त दुष्कर है। उसे यह अनुभव हुआ कि समस्त सांसारिक बन्धनों और
उनके कारणभूत अज्ञान की पकड़ से परे पहुँच गया है। स्वात्मानुभव के इस आनन्द
में उसने यह गाथा गायी—'कितने दुःख की बात थी कि पहले मैंने राज्यशासन के धर्म
का अनुष्ठान किया। किन्तु बाद में मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि योग (ब्रह्मसान्निध्य) से
बढ़कर और कोई सुख-शान्ति नहीं है॥ ३०-३३॥

## जड्रं उवाच —

तातैनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्। प्राप्स्यसे येन तद् ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि ॥३४॥ .

ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञैः कि जपेन मे ।

कृतकृत्यस्य करणं ब्रह्मभावाय कल्पते ।।३४।

त्वत्तोऽनुज्ञामवाप्याहं निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः ।

प्रयतिष्ये तथा मुक्तौ यथा यास्यामि निर्वृतिम् ।।३६।

# पक्षिण ऊचुः—

एवमुक्त्वा स पितरं प्राप्यानुज्ञां ततश्च सः। ब्रह्मन्! जगाम मेधावी परित्यक्तपरिग्रहः॥३७॥

सोऽिय तस्य पिता तद्वत् क्रमेण सुमहामितः । वानप्रस्थं समास्थाय चतुर्थाश्रममभ्यगात् ॥३८।

जड ने अपने पिता से कहा-

पिताजी ! अब, आप, परमितर्वाण की प्राप्ति के लिए इस महायोग की साधना करें । इसी से आपको उस ब्रह्म की अनुभूति होगी जिसके बाद सभी शोक-मोह नष्ट हो जायेंगे ॥ ३४ ॥

इसलिए, आप मुझे भी गृह-परित्याग की आज्ञा दें। मुझे न यज्ञों के अनुष्ठानों से कोई प्रयोजन है और न जप से कुछ लेना-देना है। योगसिद्धि से कृतकृत्य हो जाने पर मैं जो कुछ करूंगा उससे बह्ममय हो जाऊंगा॥ ३५॥

आपकी आज्ञा पा लेने पर, मैं भी निर्द्धन्द्व एवं निष्परिग्रह होकर परमनिर्वाण के लिए प्रयत्न करूंगा जिसमें मुझे परमानन्द की प्राप्ति होगी ॥ ३६॥

## धर्मपक्षियों ने कहा-

भगवन् ! जड ने अपने पिता से यह सब कहा और उनकी अनुज्ञा पाकर, निष्परिग्रह और ज्ञानी बन गया। अन्त में वह परिव्रज्या के लिए घर से निकल पड़ा॥ ३७॥

उसके पिता भी, अपने उस पुत्र की हो भांति क्रमशः महाज्ञानी हो गये और वानप्रस्थाश्रम में रहने के बाद संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो गये ॥ ३८ ॥ तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्धं गुणादिकम् । प्राप सिद्धि परां प्राज्ञस्तत्कालोपात्तसंमतिः ॥३९॥ एतत्ते कथितं ब्रह्मन् ! यत्पृष्टा भवता वयम् । सुविस्तरं यथावच्च किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४०॥

॥ इति श्रीमार्कण्डे यपुराणे पितापुत्रसंवादे जडोपाख्यानं नाम चतुरचत्वारिशोऽध्यायः ॥

संन्यासाश्रम में रहते हुए उन्हें अपने पुत्र (ब्रह्मवेत्ता सुमित-जड) से भेंट हुई और उन्होंने त्रैगुण्य-बन्ध को तोड़ा। वे बुद्धिमान् थे इसीलिए अविलम्ब उन्हें सद्ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके कारण वे परमिनवीण अथवा ब्रह्ममयता की सिद्धि से संपन्न हो गये।। ३९॥

जैमिनि मुनिवर ! आपने हम धर्मपक्षियों से जो पूछा था उसे हमने विस्तार-पूर्वक यथार्थरूप से आपको बता दिया । अब आप हमसे किस विषय में जानना चाहते हैं ? ॥ ४० ॥



#### पर्यालोचन

(क) इस अध्याय में सुबाहु और काशिराज के वार्तालाप के प्रसङ्ग में सांख्य और योग का समन्वय स्पष्ट प्रतीत होता है। 'दु:खाद् वैराग्यभावना' (क्लोक संख्या-११) की मान्यता सांख्य और योग के समन्वय की मान्यता है। आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक—इन तीन प्रकार के अन्तः करणवर्ती दुःखों से चेतना-शिक अथवा पुरुष का अनिष्टकर तथा असह्य सम्बन्ध अथवा अभिघात दुःख के प्रतिकार के जपायों की जिज्ञासा को जन्म देता है। दुःखत्रय के प्रतिकार के जो भी लौकिक अथवा वैदिक उपाय हैं उनसे जो दुःख निवृत्ति सम्भव है वह अवक्यंभावी नहीं और न आत्यन्तिक है क्योंकि ऐसा भी सम्भव है कि निवृत्त दुःख भी पुनः उत्पन्न हो जाय और चेतना शिक अथवा पुरुष को चोट पहुँचाये। इसीलिये सांख्य दर्शन व्यक्त, अव्यक्त और आत्यन्तिक के विवेक को ही दुःख-निवारण का एकान्तिक और आत्यन्तिक उपाय मानता है। इसीलिये इस अध्याय के २४ वें क्लोक में सुबाहु की काशीराज के प्रति यह उक्ति है—

'अव्यक्तादिविशेषान्तमविकारमचेतनम् । व्यक्ताव्यक्तं त्वया ज्ञातं ज्ञाता कश्चाहमित्युत ॥

सांख्यदर्शन सम्मत 'व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान' उपर्युक्त क्लोक में प्रकारान्तर से प्रतिपादित दिखायी देता है। यह 'व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञान' अन्ततः वैराग्य-भावना का जनक है। सर्वसंगसंत्याग अथवा वैराग्य के विना परम-निर्वाण अथवा परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकतो। इसी आशय पर ध्यान रखकर इस अध्याय के निम्निलिखत क्लोकों (संख्या २८,२९) की सार्थकता हुदयंगम की जा सकती हुै—

'अलर्कोऽपि सुतं ज्येष्ठमभिषिच्य नराधिपम् । वनं जगाम संत्यक्तसर्वसङ्घः स्वसिद्धये ॥ ततः कालेन महता निद्धंन्द्वो निष्परिग्रहः । प्राप्य योगिद्धमतुलां परं निर्वाणमाप्तवान् ॥'

इस प्रसङ्ग में पातञ्जलयोगसूत्र का (समाधि पाद सूत्र-१५) निम्नलिखित सूत्र देखिये—

'दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य विशोकारसंज्ञा वैराग्यम् ।' और इस सूत्र पर व्यास-भाष्य देखिये—

'स्त्रियोऽन्नपानमैश्वर्यमिति दृष्टविषयवितृष्णस्य, स्वगंवैदेह्यप्रकृतिलयत्वप्राप्ता-वानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषयदोषदिश्वनः प्रसङ्ख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।,

उपर्युंक्त सूत्र और सूत्रभाष्य में जो वैराग्य प्रतिपादित है उसे वाचस्पतिमिश्र ने अपनी 'तत्त्ववैशारदी' नाम की योगसूत्रभाष्य-व्याख्या में 'अपरवैराग्य' की संज्ञा से संकेतित किया है। इस अध्याय के 'दु:खाद्वैराग्यभावना' (रुलोक संख्या ११) का भी अभिप्राय इसी 'अपरवैराग्य' का अभिप्राय है। वाचस्पतिमिश्र की तत्त्ववैशारदी की निम्नलिखित पंक्तियां इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य हैं—

'ननु यदि वैतृष्ण्यमात्रं वैराग्यं हन्त विषयाप्राप्ताविष तदस्तीति वैराग्यं स्यादित्यत आह—'दिव्यादिव्य' इति—न वैतृष्ण्णमात्रं वैराग्यम्, अपितु दिव्यादिव्य-विषयसंप्रयोगेऽपि चित्तस्यानाभोगात्मिका...... सङ्गादोषरिहतायोपेक्षाबुद्धिवंशीकार-संज्ञा। कृतः पुनिरयमित्याह—'प्रसङ्ख्यानबलात् इति। तापत्रयपरोतता विषयाणां । दोषस्तत्परिभावनया तत्साक्षात्कारः प्रसङ्ख्यानं तद्वलादित्यर्थः।'

अर्थात् केवल वितृष्णा ही वेराग्य नहीं कही जातो यदि वितृष्णा ही वैराग्य हो तब तो ऐसा वैराग्य उसे भी है जिसे कोई भोग्य विषय प्राप्त नहीं। वस्तुतः वैराग्य (अपर वैराग्य) विषय भोग के उपलब्ध होने पर भो उसके प्रति अनासक्ति भावना अथवा उपेक्षाबुद्धि है जिसे योग परिभाषा में 'वशोकार' कहते हैं।

(ख) इसी अध्याय में पातञ्जलयोगदर्शन की परिभाषा में जिस वैराग्य को 'परवैराग्य' कहा जाता है उसका भी सूक्ष्म निर्देश किया हुआ है। परवैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा है इस पर वैराग्य में और कैवल्यप्राप्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है। अपरवैराग्य ही पर वैराग्य का कारण है। अपरवैराग्य सत्त्वगुण का समुद्रेक तो अवश्य होता है जिससे तमोगुण का निरास हो जाता है किन्तु चित्त में रजोगुण के कुछ कण बचे रह सकते हैं। परवैराग्य को इसीलिये तत्त्ववैशारदीकार वाचस्पति मिश्र ने 'ज्ञानप्रसादमात्र' कहा गया है जिसमें रजोगुण के कण मात्र भी अवशिष्ट नहीं रहते। इस अध्याय के निम्नलिखित श्लोकों (संख्या-३४-३५) में यही परवैराग्य अथवा ज्ञानसंप्रसाद अथवा ब्रह्मभावना प्रतिपादित है—

'तातैनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्। प्राप्स्यसे येन तद्ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचिस ॥, ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञैः कि जपेन मे। कृतकृत्यस्य करणं ब्रह्मभावाय कल्पते॥

श्रीमार्कण्डेयपुराणे के पिता-पुत्र संवाद-प्रकरण से संबद्ध 'जडोपाख्यान' नामक ४४ वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ।



and the party of the first that the succession

and he think when it is the property of the company of the contract of the con

# पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

## जैमिनिख्वाच-

सम्यगेतन्ममाख्यातं भविद्भिर्द्वजसत्तमाः।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥१।
अहो पितृप्रसादेन भवतां ज्ञानमीदृशम्।
येन तिर्य्यक्त्वमप्येतत् प्राप्य मोहस्तिरस्कृतः ॥२।
धन्या भवन्तः संसिद्धचे प्रागवस्थास्थितं यतः।
भवतां विषयोद्भूतैर्न मोहैश्चाल्यते मनः ॥३।
दिष्ट्या भगवता तेन मार्कण्डयेन धीमता।
भवन्तो वै समाख्याताः सर्वसन्देहहृत्तमाः ॥४।
संसारेऽस्मिन् मनुष्याणां भ्रमतामतिसङ्क्ष्टे।
भवद्विधैः समं सङ्गो जायते नातपस्विनाम् ॥५।
यद्यहं सङ्गमासाद्य भवद्भिर्ज्ञानदृष्टिभः।
न स्यां कृतार्थस्तन्नूनं न मेऽन्यत्र कृतार्थता ॥६।

जैमिनी मुनि ने कहा—

हे धर्मपक्षी ! आप लोगों ने मुझे यह अच्छी तरह बता दिया कि वैदिक कर्म-कलाप के दो प्रकार हैं—१. प्रवृत्त और २. निवृत्त ॥ १॥

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके पिताजी की कृपा से आप सब को ऐसा परमज्ञान प्राप्त हो गया है जिसके कारण तियंग्योनि में जन्म लेने पर भी आपकी मोहमाया नष्ट हो चुकी है। आप चारों धन्य हैं क्योंकि ब्रह्मभावना की सिद्धि में, पहले ही आप लोगों का जो मनोलय हो चुका था उसी कारण सांसारिक विषय भोगों के मोह आपके मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर पाते। यह मेरा सौभाग्य था कि महामुनि भगवान् मार्कण्डेय ने मेरे समस्त संशयों के निवारण में आप लोगों को ही परम समर्थ बताया था। इस संकटाकीण संसार में चक्कर काटते मनुष्य, यदि तपश्चर्या में निरत न हों, तो आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों का सान्निध्य नहीं पा सकते। आप जैसे ज्ञान दृष्टि महात्मा लोगों को सैनिधि में आकर यदि मैं कृतकृत्य न हो सकूँ, तो यह निश्चत है, कि मैं अन्यत्र कभी-भी कृतकृत्य नहीं हो सकता। मेरा यह दृढ़

प्रवृते च निवृत्ते च भवतां ज्ञानकर्मणि। मतिमस्तमलां मन्ये यथा नान्यस्य कस्यंचित्।।७।

यदि त्वनुग्रहवती मयि बुद्धिद्विजोत्तमाः । भवतां तत्समाख्यातुमहंतेदमशेषतः ॥८।

कथमेतत्समुद्भूतं जगत् स्थावरजङ्गमम्। कथञ्च प्रलयंकाले पुनर्यास्यति सत्तमाः॥९।

कथन्त्र वंशाः देर्वीष-पितृभूतादिसम्भवाः। मन्वन्तराणि च कथं वंशानुचरितन्त्र यत्।।१०।

यावत्यः सृष्टयश्चैव यावन्तः प्रलयास्तथा। यथा कल्पविभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः।।११।

यथा च क्षितिसंस्थानं यत् प्रमाणश्च वै भुवः। यथास्थिति समुद्राद्रि-निम्नगाः काननानि च ॥१२।

भूर्लोकादिस्वर्लोकानां गणः पातालसंश्रयः। गतिस्तथार्कसोमादि-ग्रहर्क्षज्योतिषामपि ॥११३।

विश्वास है कि आप द्विजोत्तमों का, प्रवृत्तिमार्ग अथवा कमंयोग और निवृत्ति मार्ग अथवा ज्ञानयोग के विषय में जैसा निर्मल नैसर्गिक ज्ञान है वैसा और किसी का भी नहीं है ॥ २-७॥

हे धर्मपक्षिगण ! यदि आपकी मेरे ऊपर अनुकम्पा है तो मुझे वह सब बता दें जिसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस चराचर जगत् का कैसे उद्भव हुआ ? और कैसे, समय आने पर, इसका प्रलय हो जायगा ? कैसे देववंश, ऋषिवंश, पितृवंश तथा अन्य भूतवर्ग का प्रादुर्भाव हुआ ? कैसे मन्वन्तरों का क्रम निकला ? कैसा चरित देवादिवंश का चरित है ? मुझे यह भी बता दें कि कितनी सृष्टियां हो चुकी हैं, कितने प्रलय हो चुके हैं, कल्पों का कैसा विभाजन है और मन्वन्तरों की कैसी स्थिति है । इस पृथिवी की कैसी संरचना है ? इस पृथिवी का परिमाण कितना है ? समुद्र, पर्वत, निदयां तथा वन-कानन इत्यादि की कैसी अवस्थिति है ? भूलोंक से आरम्भ कर स्वलींक पर्यन्त कितने लोक हैं ? पाताल लोक का कैसा संस्थान है ? और सूर्य-चन्द्रादि ग्रह्गण तथा तारामण्डल की गित की क्या व्यवस्था है ?

श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वमेतदाहूतसंप्लवम् । उपसंहृते च यच्छेषं जगत्यस्मिन् भविष्यति ॥१४। पक्षिण ऊचुः—

प्रश्नभारोऽयमतुलो यस्त्वया मुनिसत्तम।
पृष्टस्तं ते प्रवक्ष्यामस्तत् शृणुष्वेह जैमिने ॥१४॥
मार्कण्डेयेन कथितं पुरा क्रौष्टुकये यथा।
द्विजपुत्राय शान्ताय व्रतस्नाताय धीमते ॥१६॥
मार्कण्डेयं महात्मानमुपासीनं द्विजोत्तमः।
क्रौष्टुकिः परिपप्रच्छ यदेतत् पृष्ट्यान् प्रभो ॥१७॥
तस्य चाकथयत् प्रीत्या यन्मुनिर्भृगुनन्दनः।
तत्ते प्रकथिष्यामः शृणु त्वं द्विजसत्तम ॥१६॥
प्रणिपत्य जगन्नाथं पद्मयोनि पितामहम्।
जगद्योनि स्थितं सृष्टौ स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्।
प्रलये चान्तकर्त्तारं रौद्रं रुद्रस्वरूपिणम्।।१६॥

इन सब के विषय में जो कि अन्ततः प्रलय को ही निमन्त्रित करते हैं, मैं आप ज्ञानियों से जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ यह भी जानना चाहता हूँ कि इस जगत् का प्रलय हो जायेगा तब क्या रह जायेगा।। ८-१४।।

#### धर्मपक्षियों की उक्ति-

मुनिवर जैमिनि ! आपने हम लोगों से जो अनेक अनुपम प्रश्न किये हैं उनके विषयं में हम लोग आपको सब कुछ बतायेंगे। आप हमसे इनके समाधान सुनें ॥ १५॥

मैं आपको वही उत्तर दूंगा जो कि पहले महामुनि मार्कण्डेय ने अपने प्रिय शिष्य द्विजपुत्र, शान्तचित्त, व्रतस्नातक तथा बुद्धिमान् क्रौष्ट्रिक को दिया था ॥ १६॥

भगवन् ! आपने हमलोगों से जिस विषय में प्रश्न किये हैं उसी विषय में पहले कौष्टुिक ने श्रद्धालु द्विजगण के मध्य में विराजमान महात्मा मार्कण्डेय महामुनि से प्रश्न किये थे । भृगुनन्दन मार्कण्डेय महामुनि ने अपने प्रियशिष्य कौष्टुिक को बड़ी प्रसन्नता के साथ उन प्रश्नों के जो समाधान किये थे उन्हें ही हम हे द्विजोत्तम जैमिनि मुनि ! आपको बतायेंगे । आप सुनें । आपके प्रश्नों के समाधान के पहले, मैं जगन्नाथ, पद्मयोनि, पितामह ब्रह्मा की वन्दना करता हूँ जो कि सृष्टिकाल में इस जगत् के उत्पादक हैं, स्थितिकाल में विष्णुरूप में विराजमान हैं और प्रलयकाल में भयङ्कर, सर्वसंहारक खद्ध रूप में अवस्थित हैं ॥ १७-१९॥

## मार्कण्डेय उवाच-

उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। मुखेभ्योऽनुविनिःसृताः ।।२०। पुराणमेतद्वेदाश्च पुराणसंहिताश्चक्रुर्बहुलाः परमर्षयः। वेदानां प्रविभागश्च कृतस्तैस्तु सहस्रशः।।२१। धर्मज्ञानश्च वैराग्यमैश्वर्यश्च महात्मनः । तस्योपदेशेन विना न हि सिद्धं चतुष्टयम् ॥२२। वेदान् सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहुस्तस्य मानसाः। पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसाः ॥२३। भृगोः सकाशाच्च्यवनस्तेनोक्तञ्च द्विजन्मनाम् । ऋषिभिश्चापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मभिः।।२४। कथितमिदमासीत्तदा मम। दक्षेण चापि तत्तुभ्यं कथयाम्यद्य कलिकल्मषनाशनम्।।२५। सर्वमेतन्महाभाग ! श्रूयतां मे समाधिना। यथाश्रुतं सया पूर्वं दक्षस्य गदतो सुने ॥२६।

महामृति मार्कण्डेय ने कहा-

सृष्टि के प्रारम्भ में, अनन्तयुगपूर्व, अव्यक्तजन्मा ब्रह्माप्रजापित जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही उनके चतुर्मुख से पुराण तथा वेद निकल पड़े ॥ २० ॥

उस समय महर्षिगण ने अनेक पुराणसंहिताओं की रचना की और साथ ही साथ, वेद का भी, सहस्रों शाखाओं में, विभाजन किया ॥ २१ ॥

महात्मा मार्कण्डेय के उपदेश (तथा उनके अनुपालन) के बिना धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य—इन चारों की सिद्धि असम्भव है ॥ २२ ॥

महामुनि मार्कंण्डेय के ही मानसपुत्र सात ऋषियों ने उनसे वेदचतुष्ट्य प्राप्त किया और उन्हों के मानसपुत्र आदिमुनियों ने उनसे पुराण पाया । भृगु ऋषि से च्यवन ऋषि को पुराण मिला और उन्होंने द्विजगण के समक्ष उसका प्रवचन किया । इसके बाद महात्मा ऋषियों ने दक्ष को पुराण-प्रवचन सुनाया । उस समय, दक्ष ने ही, मुझे पुराण के विषय में, जिससे कलियुग के पाप-संताप नष्ट किये जा सकते हैं, जो कुछ कहा था उसे ही मैं आज आपको सुना रहा हूँ । जैमिनि मुनि ! आप भाग्यशाली हैं । आप समाहितचित्त होकर मेरी कही वे सब बातें सुनें जिन्हें, पहले, दक्ष से मैंने सुनो थी ॥ २३-२६॥

प्रणिपत्य जगद्योनिमजमव्ययमाश्रयम् । जगतोधातारं परमं चराचरस्य पदम् ॥२७। ब्रह्माणमादिपुरुषमुत्पत्ति-स्थिति-संयमे यत्कारणमनौपम्यं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ।।२८। तस्मै हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय धीमते। सम्यग्वक्ष्यामि भूतवर्गमनुत्तमम् ॥२६। महदाद्यं विशेषान्तं सबैरुप्यं सलक्षणम्। प्रमाणैः पञ्चिभर्गम्यं स्रोतोभिः षड्भिरन्वितम् ॥३०। पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिव च स्थितम्। तच्छू यतां महाभाग ! परमेण समाधिना ॥३१। प्रधानं कारणं यत्तदव्यक्ताख्यं महर्षयः । यदाहुः प्रकृति सूक्ष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम् ॥३२।

सब से पहले, में जगत्स्रष्टां, अज, अव्यय, जगदाधार, चराचर जगत् के विधाता परमप्राप्य आदि पुरुष ब्रह्मा की वन्दना करता हूँ जो कि इस विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति स्थिति एवं संहृति के एकमात्र अनुपम कारण हैं और जिनमें यह विश्वब्रह्माण्ड अविध्यत है। उन्हीं हिरण्यगर्भ, जगत् के संरचना-के निदान महाबुद्धिशाली ब्रह्मा को प्रणाम करके, में, आपको इस अत्युत्तम भूत-भौतिक-प्रपञ्च के विषय में बता रहा हूँ ॥ २७-२९ ॥

यह भूत-भौतिक प्रपञ्च महत्तत्त्व से प्रारम्भ कर विशेषपर्यन्त विराजमान है इसके सब पदार्थों में अपना-अपना वेलक्षण्य है और सब पदार्थों का अपना-अपना लक्षण अथवा स्वरूप है। पांच प्रकार के प्रमाणों से इसका परिज्ञान होता है और इसमें जीवन के षट्संख्या के स्रोत प्रवाहित होते रहते हैं। इसका अधिष्ठाता पुरुष है। वस्तुतः यह नित्य है किन्तु अनित्यवत् प्रतीत होता है। इसके विषय में, महाभाग जैमिनि मुनि! आत्यन्तिक चित्तसमाधि के साथ आप सब कुछ सुन लें।। ३०-३१।।

लोक तथा वेद में प्रसिद्ध जगत् के प्रधान कारण का नाम 'अव्यक्त' है। महर्षि लोग इस अव्यक्त नामक प्रधान कारण को 'प्रकृति' कहते हैं। यह प्रकृति सूक्ष्म अथवा इन्द्रियातीत है, नित्य अथवा उत्पत्ति विनाशरहित है, और वेदान्त की दृष्टि से सत्स्व-भाव है किन्तु प्रत्यक्षादिप्रमाण को दृष्टि से असत्स्वभाव है (अथवा सत् अर्थात् भाव और असत् अर्थात् अभाव)—दोनों में आत्मरूप से अवस्थित है।। ३२।। ध्रुवमक्षय्यमजरममेयं नान्यसंश्रयम्। गन्धरूपरसैर्हीनं शब्दस्पर्शविवर्जितम् ।।३३। जगद्योनि त्रिगुणप्रभवाप्ययम् । अनाद्यन्तं ब्रह्माग्रे समवर्त्तत ।।३४। असाम्प्रतमविज्ञेयं व्याप्तमासीदशेषतः। तेनेदं प्रलयस्यान् गुणसाम्यात्ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ॥३५। गुणभावात् सृज्यमानात् सर्गकाले ततः पुनः । प्रधानं तत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत् समावृणोत् ॥३६। यथा बीजं त्वचा तद्वदव्यक्तेनावृतो महान्। सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधोदितः ।।३७। ततस्तस्मादहङ्कारस्त्रिविधो वै व्यजायत । वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्च सतामसः ॥३८। महता चावृतः सोऽपि यथाव्यक्तेन वै महान्। भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकन्ततः ॥३९।

अव्यक्त नामक यह प्रधान कारण शाश्वत है, अविनश्वर है, अजर है, अप्रमेय है, स्वतन्त्र है, रूप-रस-गन्ध से रहित है, स्पर्श और शब्द से शून्य है, अनादि-अनन्त है, जगत् की सृष्टि में सर्वथा समर्थ है। सत्त्वादिगुणों के आविर्भाव और तिरोभाव का कारण है, कालकलना से परे है, अविज्ञेय है और वस्तुतः सिन्वदानन्दघन ब्रह्म है जो कि सृष्टि के पहले से ही सर्वत्र अवस्थित है। प्रलय के बाद भी यह सर्वत्र पूर्णरूप से व्याप्त है। जैमिनी मुनिराज ! यही त्रिगुणातीत ब्रह्म गुणत्रय की साम्यावस्थारूप भी और यही अपने स्वातन्त्र्यवश क्षेत्रज्ञ (जीव) द्वारा अधिष्ठित भी होता है। जब सृष्टि का समय आता है तब वही स्वयं सत्त्वरजस्तमोरूप गुणत्रय में परिवर्तित हो जाता है और वही गुणत्रयात्मक तत्त्व प्रधान तत्त्व के रूप में (जिसे सांख्यदर्शन प्रकृति के नाम से प्रतिपादित करता है) उद्भूत होता है और सर्ग चक्र चलने लगता है जिसमें सर्वप्रथम महत्तत्त्व का उद्भव होता है जो कि प्रधान तत्त्व से सर्वतः आवृत अथवा आच्छादित रहता है। जैसे कोई बीज छिलके से आच्छन्न रहता है वैसे ही यह महत्तत्त्व अव्यक्त (प्रधान अथवा प्रकृति) तत्त्व से आच्छन्न रहता है। यह महत्तत्त्व तोन प्रकार का होता है १ ला सात्त्विक, २ रा राजस और तीसरा तामस। इस त्रिविध महत्तत्त्व से त्रिविध अहङ्कार तत्त्व उद्भूत होता है जिसे क्रमशः वैकारिक (सात्त्वप्रधान), तैजस (रजः प्रधान) तथा भूतादि (तमः प्रधान) कहा जाता है। जैसे अव्यक्त प्रधान अथवा प्रकृति-तत्त्व से महत्तत्त्व आवृत्त रहा करता है वैसे ही महत्तत्त्व से अहङ्कार-तत्त्व भी आवृत रहा करता है। जब भूतादि अथवा तामस अहंकार में

ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्। आकाशं शब्दमात्रन्तु भूतादिश्चावृणोत्ततः ॥४०। स्पर्शतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशयः। बलवान् जायते वायुस्तस्य स्पर्शगुणो मतः ॥४१। वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह। ज्योति रुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते ॥४२। स्पर्शमात्रस्तु वै वायूरूपमात्रं समावृणोत्। ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह ।।४३। सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन् वै ता रसात्मिकाः। रसमात्रन्तु ताह्यापो रूपमात्रं समावृणोत्।।४४। आपश्चापि विकुर्वत्यो गन्धमात्रं सर्साजरे। सङ्घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः ॥४४। तिस्मस्तिस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता । अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततश्च ते ॥४६।

विकार प्रारम्भ हो जाता है तब शब्द तन्मात्रा की सृष्टि होती है। शब्दतन्मात्रा से यही अव्यक्ततत्व शब्दगुण युक्त आकाश का उत्पादक होता है। भूतादि नामक तामस अहंकार आकाश और उसके उद्भव कारण शब्दतन्मात्रा-दोनों को आवृत किये रहता है। यह निःसंदिग्ध है कि इसी में स्पर्शतन्मात्र उत्पन्न होता है जिससे वायु, जो कि प्रबल है, जन्म लेता है जिसके गुण को स्पर्श कहा जाता है। जब वायु में विकार उत्पन्न होने लगता है तब रूपतन्मात्रा की सृष्टि होती है। यह वायु ही ज्योति स्वरूप अग्नि का उत्पादक है जिसके वैशेषिक गुण को रूप कहते हैं। स्पर्शतन्मात्र वायु रूपतन्मात्र को सर्वतः आवृत करता है। जब अग्नि में विकार उत्पन्न होने लगता है तब उससे रसतन्मात्र का उद्भव होता है। यह रसतन्मात्र जल का उत्पादक है जिसको (जल को) रसगुणात्मक कहते हैं। रसतन्मात्र रूप जल रूपतन्मात्र का आवरक अथवा आच्छादक होता है इसी क्रम से, जब रसतन्मात्र में विकृति का प्रारम्भ होता है तब गन्धतन्मात्रा की सृष्टि होती है। इस गन्धतन्मात्र से संघातरूप पृथिवी उत्पन्न होती है जिसका वैशेषिक गुण गन्ध माना जाता है। शब्दादि तन्मात्र अथवा तन्मात्रा को इसीलिये तन्मात्र अथवा तन्मात्रा कहते हैं क्योंकि वे उनके द्वारा उत्पादित आकाशादि भूतों में अपने सूक्ष्म स्वरूप में व्याप्त रहा करते हैं। 'तन्मात्र' शब्द से किसी विशेष शब्दादि का अर्थ नहीं निकलता। इसीलिये इन्हें 'तन्मात्र' कहा जाता है ॥ ३३-४६॥

न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषतः। भततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कारात्तु तामसात् ॥४७। . वैकारिकादहङ्कारात् सत्त्वोद्रिक्तात्तु सात्त्विकात् । वैकारिकः स सर्गस्तु युगपत् सम्प्रवर्त्तते ।।४८। बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्सेन्द्रियाणि च। तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका एकादशं मनस्तत्र देवा वैकारिकाः स्मृताः। श्रोतं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।।५०। शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वक्ष्यते। पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाक् पञ्चमी भवेत्।।५१। गर्तिवसर्गो ह्यानन्दः शिल्पं वाक्यञ्च कर्म तत्। आकाशं शब्दमात्रन्तु स्पर्शमात्रं समाविशत् ।।५२। द्विगुणो जायते वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः। रूपन्तथैवाविशतः शब्दस्पर्शगुणावुभौ ।।५३। द्विगुणस्तु ततश्चाग्निः स शब्दस्पर्शरूपवान्। शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसमात्रं समाविशत् ।।५४।

ये तन्मात्र न तो (सत्त्वरूप होने से) शान्त माने जाते हैं, न (रजोरूप होने से) घोर माने जाते हैं और न (तमोरूप होने से) मूढ माने जाते हैं। तामस अहंकार की जो सृष्टि है वह इसी पञ्चभूततन्मात्र की सृष्टि है। उस अहंकार से जिसे वैकारिक कहा जाता है और जो सत्त्वगुण प्रधान होने के कारण सात्त्विक होता है, समस्त वैकारिक अथवा सात्त्विक सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है। पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों को तैजस अथवा राजस कहा जाता है। ये दोनों प्रकार की इन्द्रियां संख्या में दस हैं जिसके कारण इन्हें वैकारिक अथवा सात्त्विक 'दशदेव' भी माना जाता है। इनके अतिरिक्त मन भी इन्द्रिय है जिससे इन्द्रियों को एकादशसंख्यक (इग्यारह) प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार वैकारिक देव दस के बदले इग्यारह माने जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों में, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना और पांचवीं नासिका की मान्यता है और ये ज्ञानेन्द्रियों बुद्धि से संयुक्त होकर क्रमशः शब्द-स्पर्श-रूप-रस तथा गन्ध के सुखभोग की प्राति के लिये बनी हैं। कर्मेन्द्रियों में दोनों चरण, गुदा, लिङ्ग, दोनों हाथ तथा पांचवीं वागिन्द्रिय (मुख) की अवधारणा है और इन कर्मेन्द्रियों के कार्य क्रमशः गित, विसर्ग (विष्ठा का निःसारण), स्त्री-संभोग, शिल्प तथा वचन माने गये हैं। आकाश

तस्माच्चतुर्गुणा ह्यापो विज्ञेयास्ता रसात्मिकाः।
शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्।।४४।
संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्ते महीमिमाम्।
तस्मात् पञ्चगुणा भूमिः स्थूला भूतेषु दृश्यते।।४६।
शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः।
परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्।।४७।
भूमेरन्तस्त्वदं सर्वं लोकालोकं घनावृतम्।
विशेषाश्चेन्द्रियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मृताः।।४६।
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्।
नानावीर्थ्याः पृथाभूताः सप्तैते संहति विना।।४९।
नाशक्नुवन् प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः।
समेत्यान्योन्यसंयोगमन्योन्याश्रयिणश्च ते।।६०।

केवल शब्दतन्मात्रमय है । जब यह शब्दतन्मात्रात्मक आकाश स्पर्शतन्मात्रा में समाविष्ट हो जाता है तब वायु द्विगुणात्मक (शब्द तथा स्पर्शगुण युक्त) हो जाती है किन्तु उसका वैशेषिक गुण स्पर्श ही है। इसी भांति जब शब्द तथा स्पर्श के गुण का रूप में समावेश हो जाता है तब अग्नि भी द्विगुणात्मक हो जाती है और वह शब्द, स्पर्श तथा रूप के गुणों से युक्त मानी जाती है। शब्द, स्पर्श और रूप की तन्मात्राएँ जब रसतन्मात्रा में मिलती हैं तब जल चतुर्गुणात्मक हो जाता है किन्तु उसका वेशेषिक गुण रस ही रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्मात्रायें, जब, गन्धतन्मात्रा में मिल जाती हे तब पृथिवी को सर्वतः आवृत कर लेती हैं जिसके कारण पृथिवी पञ्चगुणात्मक हो जाती हैं और सभी भूतों की अपेक्षा अधिक स्थूल प्रतीत होती है। इसीलिए ये भूततन्मात्राएँ शान्त, घोर, तथा मूढ़—रूपता की विशेषताओं वाली मानी गयी हैं और एक दूसरे में अनुप्रवेश के कारण एक दूसरे को धारण किये रहती हैं। पृथिवी के भीतर यह सब दृश्य और अदृश्य जगत् विद्यमान् है जो कि अन्य भूत संघातों से सर्वतः आवृत अथवा घिरा हुआ है । जितने पाथिव पदार्थ हैं वे नियतरूप से अवस्थित होने के कारण इन्द्रिय-ग्राह्य हैं। पञ्चमहाभूतों में पहले-पहले के गुण पीछे-पीछे उद्भूत महाभूतों में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। यद्यपि इनकी नाना प्रकार की शक्तियां हैं किन्तु महत्, अहंकार तथा तन्मा-त्रापञ्चक — ये सातों तत्त्व विना परस्पर संहत हुये प्रजासृष्टि करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं। किन्तु जब ये परस्पर संयुक्त होते हैं, परस्पर आश्रयाश्रियभाव से सम्बद्ध हो जाते हैं और एक महासंघात से प्रतीत होते हैं तब पूर्णतया एकी भूत हो जाते हैं। यह

एकसङ्घातिच ह्वाश्च संप्राप्येक्यमशेषतः ।
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च ॥६१॥
महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ।
जलबुद्बुदवत्तत्र क्रमाद्वे वृद्धिमागतम् ॥६२॥
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे! वृहत्तदुदकेशयम् ।
प्राकृतेऽण्डे विवृद्धः सन् क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ॥६३॥
स व शरीरी प्रथमः स व पुरुष उच्यते ।
आदिकर्त्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥६४॥
तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
मेरुस्तस्यानुसम्भूतो जरायुश्चापि पर्वताः ॥६४॥
समुद्रा गर्भसलिलं तस्याण्डस्य महात्मनः ।
तिस्मन्नण्डे जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥६६॥

घनीभूत तथा एकीभूत तत्त्वसप्तक जब पुरुष द्वारा अधिष्ठित होता है और जब अव्यक्त सिच्चदानन्दघन परब्रह्म की कृपा होती है तब महदादि—पञ्चभूतान्त तत्त्व एक अण्ड के उत्पादक हो जाते हैं। यह अण्ड पानी के बुलबुले की भांति क्रमशः बढ़ते-बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है।। ४७-६२।।

हे महाबुद्धिमान् मुनिवर ! पञ्चमहाभूतों का बना यह वृहदाकार अण्ड जल में इवता-उतराता रहता है। इस बृहदाकार प्राकृत अण्ड में अवस्थित बृहदाकार क्षेत्रज्ञ अथवा जीव ब्रह्मा रूप से आविभूंत होता है। यही बृहदाकार ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न शरीरधारी है और इसी को पुरुष कहते हैं। यही ब्रह्मा समस्त भूतभौतिक पदार्थों का सवंप्रथम कर्ता कहा जाता है और यही सृष्टि के आरम्भ में सवंप्रथम विराजमान रहता है। यह चराचर त्रिलोक इसी ब्रह्मा द्वारा सवंतः व्याप्त है। इस अण्ड से मेरु की सृष्टि होतो है, पवंतों की सृष्टि होती है और अन्य जीव-जन्तुओं की सृष्टि होती है। इस महदाकार अण्ड के गर्भ में विद्यमान जो उत्व होता है वही समुद्र रूप में परिणत हो जाता है। इसी अण्ड में यह समस्त देवलोक-असुरलोक-मनुष्यलोकात्मक जगत् अवस्थित है। सभी द्वीप, सभी पर्वत सभी समुद्र तथा सभी सूर्यचन्द्रादि ग्रहनक्षत्रात्मक ज्योदि-र्लोक इसी अण्ड में अन्तर्भूत हैं। यह अण्ड जल-वायु-अग्नि-आकाश तथा इन सबको

दीपाद्यद्रिसमुद्राश्च राज्योतिर्लोकसंग्रहः। जलानिलानलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः ॥६७। वृतमण्डं दशगुणैरेकेकैकत्वेन तैः तत्प्रमाणेन वेष्टितः ॥६८। महता सहैवानेन महांस्तैः सहितः सर्वेरव्यक्तेन समावृतः। सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम् ॥६९। एभिरावरणैरण्डं अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टौ प्रकृतयः स्थिताः। एषा सा प्रकृतिर्नित्या यदन्तः पुरुषश्च सः ॥७०। ब्रह्माख्यः कथितो यस्ते समासात् श्रूयतां पुनः । यथा मग्नो जले कश्चिदुन्मज्जन् जलसम्भवः ॥७१। जलञ्च क्षिपति ब्रह्मा स तथा प्रकृतिविभु। अव्यक्तं क्षेत्रमुदिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥७२।

आवृत करने वाले तामस अहंकार से बाहर से आवेष्टित हैं और इनमें प्रत्येक के द्वारा एक बार ही नहीं दस बार आवेष्टित है। साथ ही साथ इन्हीं तत्त्वों के प्रमाण सदृश प्रमाण (माप) वाला महत्तत्त्व भी इस अण्डे को सर्वतः आवेष्टित किये हुए हैं। इन पञ्चभूतों के साथ महत्तत्त्व भी अव्यक्त धान-तत्त्व से सर्वतः आवृत है। इस प्रकार यह अण्ड इन प्रकृति संभूत सप्तसंख्यक तत्त्वों (महत्, अहंकार तथा पञ्चभूततन्मात्रा) से आवेष्टित है। अव्यक्त के साथ एक दूसरे को आवेष्टित करने वाले ये ही प्रकृत्यष्टक हैं जो अण्ड को आवेष्टित किये हुए हैं। इस मूल प्रकृति में जो अविकारी होने से नित्य है, वह अन्तीनयामक रूप से अवस्थित है जिसे 'पुरुष' माना गया है ॥ ६३-७०॥

इसी पुरुष का नाम ब्रह्मा है जिसे मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे संक्षेप में इस ब्रह्मा के विषय में जो बता रहा हूँ वह सुनिये। जैसे जल में मग्न कोई मनुष्य जब जल से उन्मग्न होता है और जल से अस्त-व्यस्त कर देता है, तब उसे जलसंभूत मान लिया जाता है उसी प्रकार यह ब्रह्मा है जो प्रकृतिरूप भी है और व्यापक पुरुषरूप भी है। अव्यक्त को क्षेत्र भी कहा जाता है और इस नाते ब्रह्मा को

एतत्समस्तं जानीयात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणम् । इत्येष प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः ।

अबुद्धिपूर्वः प्रथमः प्रादुर्भू तस्तडिद्यथा ।।७३।

॥ इति श्रीमार्कण्डे यपुराणे ब्रह्मोत्पतिर्नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥

क्षेत्रज्ञ माना गयां है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के इस स्वरूप का परिज्ञान सब के लिये बावस्यक है। यही प्रकृतिसंभूत सृष्टि-चक्र है जिसका अधिष्ठाता अथवा संचालक क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुष है। यह प्राकृतिकसर्ग चेतनाशून्य है और बिजली की चमक की भाँति उद्भूत हो जाता है।। ७१-७३।।

## पर्यालोचन

(क) इस अध्याय का नाम 'ब्रह्मोत्पत्ति' है। 'ब्रह्म' वेद का चरम एवं परम अर्थ है। इस ब्रह्मरूप वेदार्थरहस्य की अपेक्षा धर्म प्रथम तथा लोकजोवनसंघारक वेदार्थ है। 'धर्मंब्रह्मणो वेदैकवेद्ये'—यह वैदिक युग की ही वेदार्थ विषयक मान्यता है। इस दृष्टि से पुराणों के भी प्रथमार्थ और परमार्थ धर्म ब्रह्म ही हैं। इस अध्याय में सत्स्वरूप, सत्स्वरूप होने से चित्स्वरूप एवं चित्स्वरूप होने से आनन्दस्वरूप पर- ब्रह्म का ही पौराणिक शैली में निरूपण है। 'ब्रह्मोत्पत्ति' का अभिप्राय सिच्चदानन्दघन ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं अपितु सिच्चदानन्द स्वरूप ब्रह्म से उत्पत्ति है। ब्रह्म के वृंहण की भावना ब्रह्म के वैश्वरूप्य के चिन्तन से सम्बद्ध है। मार्कंण्डेयपुराण की दृष्टि में जैसा कि इस अध्याय का प्रतीयमान अर्थ है, ब्रह्म के वेश्वरूप्य के प्रथम उन्मेष का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं अपितु ब्रह्म के बहुभवन अथवा वृंहण की ही एक उपाधि है। जैसे समस्त भूत-भौतिक जगत् ब्रह्म से भिन्न नहीं अपितु ब्रह्म के ही वैश्वरूप्य का उपलक्षण अथवा संसूचक ही ब्रह्मा प्रजापित का भी स्वरूप ब्रह्म की एक सर्वतोभद्र उपाधि का ही स्वरूप है। इस अध्याय के द्वारा मार्कंण्डेयपुराण में ऋग्वेद के १०म मण्डल द्वारा ऋचाओं वाले हिरण्यगर्भ सूक्त का बड़ा सर्वजनसुलभ किवा विद्वज्जनिवज्ञेय उपवृंहण अथवा विश्वद निरूपण किया गया है। इस सूक्त का प्रथम मन्त्र देखिये—

'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥,

तैत्तिरीय संहिता (५.५.१.२) में 'हिरण्यगर्भ' का अभिप्राय प्रजापित प्रतिपादित किया गया है—

'प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुपत्वाय ।,

सृष्टि-चक्र के चल निकलने के पहले अथवा प्रपञ्चोत्पत्ति के पहले हिरण्यगर्भं का ही आविर्भाव हुआ। यह हिरण्यगर्भं अथवा प्रजापित ब्रह्मा ही ब्रह्माण्डादि समस्त जगत् का अद्वितोय ईश्वर था। इस हिरण्यगर्भं पर ही भूलोक, भुवलोंक तथा स्वलोंक का प्रादुर्भाव तथा संघारण निर्भर था। इस अव्यक्त अविज्ञात-स्वरूप हिरण्यगर्भं के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम यज्ञाहुित दी जाती है। यह हिरण्यगर्भं वस्तुतः परमात्मा है किन्तु परमात्मा के उपाधिरूप आकाशादि की भांति यह भी परमात्मा से आविर्भूत माना जाता है।

ऋग्वेद के उपर्युंक सूक का ही ५वां मन्त्र निम्नलिखित है जिसमें हिरण्यगभं की शक्ति का वर्णन है—

> 'येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥,

ऋग्वेद-निरूपित विश्वसर्गं की दृष्टि से हो मनुस्मृति (१ म शताब्दी ईस्वी पूर्व) में भी विश्वसर्गं का वर्णन किया हुआ है। मनुस्मृति में विश्वसर्गं का निरूपण विश्वसर्गं के निरूपणमात्र के लिए नहीं अपितु धर्मों के धर्म परब्रह्म के निरूपण के लिए किया गया है। देखिये मनुस्मृति प्रथमाध्याय के निम्नलिखित ख्लोक (सं० ५-९, ११)—

तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । 'आसोदिदं प्रसुप्तमिव अप्रतक्यंमविज्ञेयं ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्। प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ महाभूतादिवृत्तौजाः योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ॥ सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृसुर्विविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासूजत्।। तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्। तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः।। यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्। तिद्वसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥,

इन उपर्युक्त क्लोकों में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परब्रह्म के वैश्वरूप्य का सर्वप्रथम उन्मीलन निर्दिष्ट किया गया है। मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में भी ब्रह्मा का यही स्वरूप प्रतिपादित है।

(ख) चतुर्थं महापुराण 'वायुपुराण' के निम्नलिखित रलोक द्रष्टव्य हैं जिनका प्रभाव मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय के सर्ग-वर्णन पर परिलक्षित होता है—

'अव्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्। प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तत्त्वचिन्तकाः॥ शब्दस्पर्शविवर्जितम्। गन्धवर्णरसैर्हीनं अजातं घ्रुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम्।। जगद्योनि महद्भूतं परं ब्रह्म सनातनम्। विग्रहं सर्वभूतानामव्यक्तमभवत् सूक्ष्मं त्रिगुणप्रभवाप्ययम् । अनाद्यन्तमजं असांप्रतमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे तस्यात्मना सर्वेमिदं व्याप्तमासीत्तमोमयम्। तस्मिन् गुणभावे तमोमये।। गुणसाम्ये तदा सर्गकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य वै। गुणभावाद्वाच्यमानो महान् प्रादुवंभूव ह।। वृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच्च भावानां सिललाश्रयात्। यस्माद् बृंहयते भावान् ब्रह्मा तेन निरुच्यते॥.

सर्वेशत्वाच्च लोकानामवश्यं च तथेश्वरः । वृहत्त्वाच्च समृतो ब्रह्मा भूतत्वाद् भव उच्यते ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानादेकत्वाच्च स कः स्मृतः । यस्मात् पूर्यनुशेते च तस्मात्पुरुष उच्यते ॥ नोत्पादितत्वात् पूर्वत्वात् स्वयंभूरिति चोच्यते । पर्यायवाचकैः शब्देस्तत्त्वमाद्यमनुत्तमम् । व्याख्यातं तत्त्वभावज्ञैरेवं सद्भावचिन्तकैः ॥,

इसी प्रकार मार्कण्डेयपुराण के इस अध्याय में प्रतिपादित सृष्टि-प्रक्रिया पर भी वायुपुराण प्रतिपादित सृष्टि-प्रक्रिया का पूरा प्रभाव दिखायी देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि पुराणप्रतिपादित सृष्टिकम ऋग्वेद के नासदीय सूक्त तथा हिरण्यगर्भ सूक्त में प्रतिपादित सृष्टि क्रम के ही अनुरूप है।

(ग) श्रीपाजिटर के द्वारा अंग्रेजी में अनूदित मार्कंण्डेयपुराण के इस 'ब्रह्मोत्पत्ति' नामक अध्याय के कतिपय रलोकों के अनुवाद देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने इस अध्याय के अभिप्राय को ऋग्वेद के हिरण्यगर्भंसूक्त तथा नारदीयसूक्त के अभिप्राय के परिप्रेक्ष्य में हुद्यंगम नहीं किया है। देखिये उनके अंग्रेजी अनुवाद की कुछ पंक्तियां—

'Pradhāna is the cause, which is designated the Imperishable, and which the great Rshis call the subtle, permanent Prakriti, composed of good and evil. Brahmā of first existed certain, imperishable, undecaying, immeasurable, self dependent, destitute of odour, from and taste, devoid of sound and touch, without beginning or end, the origin of the universe, unchanged by the power of the three qualities, not modern, unknowable.,

श्री पाजिटर के उपर्युक्त अनुवाद में जो भ्रान्ति है वह 'ब्रह्माग्रे समवतंत' (मार्कण्डेयपुराण ४५.३४)—इस वाक्यखण्ड में 'ब्रह्म' शब्द के स्थान पर 'ब्रह्मा' शब्द को मान लेने के कारण है। इसीलिए इस अध्याय के ३२वें से ३५वें श्लोक तक का अंग्रेजी अनुवाद समीचीन नहीं प्रतीत होता।

मार्कण्डेयपुराण के हिन्दी अनुवाद करने वाले विद्वज्जनों के द्वारा किये गये इस अध्याय के अनुवाद में यह बात दिखायी देती है कि जहां मूल सुलभ हैं वहां तो वे बहुत कुछ लिख देते हैं किन्तु जहां मूल कठिन है वहां चुप्पी साध लेते हैं।

(घ) इस अध्याय में ब्रह्म को सूक्ष्म, नित्य उपनिषदों की दृष्टि से सत्स्वरूप किन्तु चर्मचक्षुओं की दृष्टि से असदात्मक 'प्रकृति' कहा गया है। इस प्रकृति का ही इस पुराण के 'देवीमाहात्म्य' से सम्बद्ध अध्यायों में महामाया के रूप में निरूपण हुआ है। इस अध्याय को देवीमाहात्म्य विषयक तेरह अध्यायों की पूर्वपीठिका मानना उचित है क्यों कि शुम्भ-निशुम्भ के आतङ्क से भयभीत देवगण इसी ब्रह्मस्वरूपा जगद्योनि महामाया की 'प्रकृति' रूप में सर्वंप्रथम स्तुति करते हैं जिसके बाद उसके वैश्वरूप का उनका स्तवन प्रारम्भ होता है।

'नमो देव्ये महोदेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्॥,

॥ श्रीमार्कण्डे ययुराण के 'ब्रह्मोत्पत्ति' नामक ४५वें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी-अनुवाद समाप्त ॥



The state of











